# QUE DATE SLIP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE                             | SIGNATURE |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       | ļ         |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
| γ.                |                                       |           |
| /                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |           |
|                   | *****                                 |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |
|                   |                                       |           |

# इंग्रेजी उपन्यास का विकास

और उसकी रचना-पद्धति

# अंग्रेजी उपन्यास का विकास और उसकी रचना-पद्धति

लेखक श्रीनारायण मिश्र, भूतपूर्व रीडर अंग्रेजी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग इत्तर प्रदेश प्रथम संस्करण १९६१

> मूल्य ८ रुपये

मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

#### प्रकाशकीय

स्वतंत्र भारत मे भी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से जारी रखा जाय या नहीं, इस प्रश्न के सम्बन्य में मतभेद हो सकता है किन्तु वह एक बहुत ही सम्पन्न और समृन्नत भाषा है, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं। उसमें उच्चकोटि के वैज्ञानिक ग्रन्थ ही अधिक मख्या मे उपलब्ध नहीं है वरन् उसका उपन्यास-साहित्य भी यथेष्ट विन्तृत और सर्वागीण है, जिसके अध्ययन से हिन्दी के पाठक, लेखक एवं विद्वान्, सभी लाभान्वित हो सकते है। इसी दृष्टि मे यह पुन्तक लिखी गयी है। उपन्यासकार मे क्या-क्या गृण होने चाहिए, अच्छे उपन्यास की क्या क्या विज्ञेपताएँ होती है, किन किन प्रभावों और आवब्यकताओं से अग्रेजी उपन्यास की प्रणाली और जैली का निर्माण हुआ, साहित्य-कला की दृष्टि से उपन्यास का क्या महन्व है. किन किन तत्त्वों के प्रयोग में अग्रेजी उपन्यास को वल मिला और किस तरह विविध पगडण्डियों तथा राजमार्गों से चल कर वह उस शिवर तक पहुँच सका है, जहाँ वह इस समय विद्यमान है—आदि प्रश्नों का सम्यग् विवेचन इसमें किया गया है।

यह पुस्तक हिन्दी-सिमिति-ग्रन्थमाला का ५३वां पुष्प है। इसके लेखक श्री श्रीनारायण मिश्र अंग्रेजी के मुनिष्णात विद्वानों में से हैं। आपने जीवन भर अंग्रेजी साहित्य का विद्याप्ट अध्ययन किया है और उसे "उदार भावनाओं का भांडार तथा स्वतंत्र विचारों का उद्दीपक" मान कर देश के युवक-युवितयों को पहाया है। समूची पुस्तक में आपके गहन अध्ययन, मनन और विचारशीलिता की छाप मीजूद है। आपकी शैली वड़ी सरल एवं मनोरंजक है, इसी से किसी भी स्थल को पढ़ते समय जी नहीं ऊवता। आशा है, अंग्रेजी कथा-साहित्य का सीन्दर्य और उत्कर्प समझने तथा उसका समुचित मूल्यांकन करने में हिन्दी के पाठकों को इन पुस्तक से यथेष्ट सहायता मिलेगी।

लीलाधर शर्मा पर्वतीय सचिव, हिन्दी समिति

# विषय-सूची

| सच्याय                                                   | पृष्ठ |  |
|----------------------------------------------------------|-------|--|
| भूमिका                                                   | १     |  |
| १. रोमांस से उपन्यास की उत्पत्ति                         | २१    |  |
| २. रोमांस पर वास्तविकता का प्रभाव                        | ४७    |  |
| ३. विभिन्न स्रोतों से उपन्यास को अंग्रलाभ                | ८०    |  |
| ४. सत्रहवी शताब्दी में अग्रेजी उपन्यास                   | १०९   |  |
| ५. आचुनिक उपन्यास का उद्भव                               | १३४   |  |
| ६. अठारहवीं शताब्दी के उपन्यास                           | १ृद्२ |  |
| ७. रोमैटिक रिवाइवल के समय में उपन्यास                    | १९०   |  |
| ८. वाल्टर स्काट और उन्नीसवी शताब्दी के                   |       |  |
| पूर्वार्व में अंग्रेजी उपन्यास                           | २२१   |  |
| ९. विक्टोरिया के राज्यकाल के पूर्वार्च में उपन्यास       | २५८   |  |
| १०. उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरांर्य में अंग्रेजी उपन्यास | २९४   |  |
| ११ उन्होंसहीं सताब्दी के सतर्थ सरण में अंग्रेजी जानगर    | 306   |  |

### भूमिका

यदि मेरे हृदय में हिन्दी भाषा में उच्चकोटि के साहित्य-निर्माण की प्रवल उत्कंटा न होती, या अंग्रेजी माहित्य से कम प्रेम होता, तो मैं इस पुस्तक के लिखने की घृष्टता कभी न करता। मेरे वचपन के समय में हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा के दो रूप समझे जाते थे और शहरों के लोग अपनी मातृभाषा प्रायः उर्दू बताया करते थे। वहत-से घरों मे जनानखाने की भाषा हिन्दी और बैठकखाने की भाषा उर्द हुआ करती थी, बहुवा लोग अपनी पित्नयों को हिन्दी मे और कारिन्दों को उर्द में चिट्ठियाँ लिखा करते थे। लड़के अपनी माना को हिन्दी में और पिता को उर्द में खत लिखते थे। देखते-देखते हिन्दी और उर्द दोनों मे कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे दो अलग-अलग भाषाएँ हो गयी, और लेखक चुन-चुनकर ऐसे गब्दों को अपनी भाषा से निकालने लगे जिनका प्रयोग पहले दोनों मे हुआ करता था। आज वह दिन आ गया है कि मेरे जैसे सैकड़ों व्यक्ति चुप होकर इसलिए अलग बैठ गये हैं कि उनकी भाषा न हिन्दी मानी जाती है और न उर्द्। मेरे लिए एक कठिनाई और भी वहत वड़ी थी, जो अंग्रेजी भाषा और साहित्य के संयोग के कारण उत्पन्न हुई थी। मेरे विचारों का ढाँचा तथा वाक्य-रचना का ढंग अंग्रेजी हो गया था जिसे ठीक करना कठिन था। इसके अलावा, ठीक गव्दों का मिलना भी जितना आवश्यक था उतना ही दूष्कर जान पड़ता था, और मैं न तो अपने अभिप्राय को कतर-च्योंत करके कुछ-का-कुछ कर सकना था, न कोरे शब्दों के आडंबर में उसे छिपाकर केवल कोलाहल कर सकता था। जो पुस्तक में लिखना चाहता था उसमें ठोस वातें और विदेशी साहित्य की प्रया एवं प्रणाली का उल्लेख करना था, जिसके लिए मादगी तथा मरलता की आवब्यकता थी। ये मारी कठिनाइयाँ मे**रे** मामने थीं, जो रह-रहकर मुझे निराश कर देती थी, किन्तू बार-त्रार लिखने की प्रवल इच्छा मुझे प्रोत्माहित करती थी और मै यह मोचकर लिखता जाता था कि यह अपने विपय की प्रथम पुस्तक होगी, अतः किसी सूरत से यह अच्छी भले ही न हो, पर यह आजा की जा सकती थी कि इसके बाद जो दूसरी और उसके वाद तीसरी पुस्तक निकलेगी, वह सभवतः और अधिक अच्छी होती जायगी, लिखने-वाला कोई भी क्यों न हो।

ेर्न्स उह चेप्टा तीस वर्ष के उस जीवन का कम समझी जानी चाहिए जो मैंने अंग्रेजा साहित्य के पठन-पाठन में व्यतीत किया है। तीस वर्ष तक मैंने अंग्रेजी साहित्य की उदार भावनाओं का भंडार और स्वतंत्र विचारों का उद्दीपक जानकर देश के युवकों तथा युवितयों को पढ़ाया है और उसके द्वारा उन्हें मातृभाषा में वैसे ही श्रेप्ठ साहित्य की रचना करने का प्रोत्साहन दिया है। उस साहित्य के अध्ययन का मुख्य लाभ मैं उनकी विचार-जित एवं चेतना की उत्तेजना और उनकी कल्पना को जाग्रित मानता आया हूँ। और इस उत्तेजना तथा जाग्रित के फलस्वरूप मैंने सदा उनसे यह आशा रखी है कि वे अपने चारों ओर के संसार को सजग दृष्टि से, विचारशील होकर देखेंगे और कल्पना द्वारा अपने आदर्शो तथा उमंगों का विस्तार करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि उनका संसार मुन्दर और अर्थपूर्ण तथा उनका सारा जीवन सारयुक्त हो जायगा।

जब हम कोई ऐसी किवता पढ़ते हैं जिसमें किव ने किसी स्थान की सुषमा मूर्तिमान् की है, तो हमें उस किवता को समझने के लिए वह स्थान देखने की आव- क्यकता नहीं होती। किवता और वर्णन परस्पर-विरुद्ध शब्द हैं; यदि कोई रचना किवता कहने के योग्य है तो वह वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि उस रचना में किव अपने सुख-दु:ख की भावना को प्रकृति के संयोग से प्रकट करता है, प्रकृति के दृश्य का वर्णन नहीं करता। यदि वह रचना दृश्य-वर्णन है तो भावना-वर्णन को अशुद्ध किये विना नहीं रह सकती। जब एक अंग्रेज किव अपनी भावना से प्रेरित होकर अपने गाँव के किन्हीं वृक्षों को तीन भाई कहकर उन्हें अपनी रचना में हमारे सामने उपस्थित करता है, तो हमें किवता समझने के लिए उन्हीं वृक्षों को जाकर देखने की जरूरत नहीं होती। ऐसी किवता हमें अपने अनुभव किये हुए दृश्यों की सुन्दरता देखने की योग्यता देती है; उसे पढ़ने के उपरान्त हमारे गाँव के तीन नीम के वृक्ष जो पास-पास उगे खड़े है, हमें प्रकृति के ऐक्य में भाई-भाई मालूम पड़ते हैं। किवता समझने का वस यही अर्थ होता है।

टामस हार्डी के उपन्यासों की समस्याएँ हमारे समाज में अथवा हमारे व्यक्ति-जीवन में नहीं उठती, और न हम उन्हें अंग्रेजों की भाँति समझ ही सकते हैं, किन्तु हार्डी के पात्रों की मानवता तथा उनके चरित्रों से हम प्रभावित होते हैं, उन्हें हम अपने संसार में रखकर उनकी मानवता एवं चरित्रों को अपनी समस्याओं तथा समाज के सम्बन्ध में देखते और परखते हैं, उनके सत्य को स्वीकार करते है। इसी विधि से एक देश के लोग दूसरे देश के साहित्य को समझते तथा उसके अध्ययन से शक्ति प्राप्त करके अपनी मातृभापा में साहित्य का निर्माण करते हैं। इसी रीति से अंग्रेजों ने भी यूरोप के विभिन्न साहित्यों के अध्ययन से उत्तेजना तथा जाग्रिति प्राप्त करके अपनी मातृभापा में मीलिक रचनाएँ की थीं और यूनानी, लातीनी, फ़ांसीसी, यहाँ तक कि पूर्वी भापाओं के साहित्य से भी प्रभावित होकर अंग्रेजी साहित्य का निर्माण किया था। मीलिकता का यह रहस्य वे अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि मौलिक रचना मकड़ी के जाले की भाँति पेट में से नहीं उपजती, बित्क आत्मा के उस वल से उद्भूत होती है, जो अध्ययन तथा सैकड़ों महान् लेखकों की पुस्तकों, वीसों अनुभूतियों तथा शास्त्रों एवं विद्याओं के पाचन से उत्पन्न होता है। यदि लेखक अपने पड़ोसी की निरी नकल नहीं है, यदि उसके पास अपनी कोई बात कहने की है जिसे बिना कहे उसे चैन नहीं पड़ती, और जिसे कोई दूसरा व्यक्ति संसार से कह भी नहीं सकता, तो अध्ययन और पाचन से प्राप्त यह वल उसे अपनी बात संसार के सामने साहस से कहने की सामर्थ्य देता है।

मेरी समझ में हमारी बौद्धिक परिधि को नये केन्द्र की आवश्यकता है, जहाँ से हम जीवन तथा संसार को नये पारस्परिक सम्बन्धों के साथ देख सके और अपने अनुभवों एवं विचारों को फिर से पूर्णता के शिखर पर पहुँचा सकें। स्वतंत्र भारत में हम अपने वच्चों को अंग्रेजी भाषा पड़ायें या न पढ़ायें, किन्तु हमारे साहित्यकार आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त यदि इस लोक एवं आधुनिक संसार और मनुष्यजीवन तथा समाज के सम्बन्ध की वात साहित्य में लिखकर गौरव प्राप्त करना चाहेंगे, तो उन्हें एक अंग्रेजी ही नहीं विक्त सम्य संसार की कई भाषाएँ सीखनी पड़ेंगी। "पिदरम सुल्ताँ वूद" से दुनिया बहुत दूर जा पहुँची है। यदि पक्षपात छोड़कर हम देखें और अपनी भाषा के लौकिक साहित्य की तुलना किसी सम्य विदेशी साहित्य से करें, तो हमें अन्तर जानकर यह पता चलेगा कि हिन्दी साहित्य के आदर्शों को कितना ऊँचा उठाने की आवश्यकता है। हमें फिर से कला को तपस्या मानने की जरूरत है।

विदेशी साहित्यों के यथोचित अव्ययन से हमें मालूम होगा कि किसी की पहली, दूसरी या दसवीं रचना साहित्य नहीं होती। साहित्यकार आत्माहृति देकर तैयार होता है, और वीसों रचनाएँ आग में फूंककर कहीं एक प्रकाशित करता है। अखाड़ेवाज समालोचक "मन तुरा काजी विगोयम तू मरा हाजी विगो" के सिद्धान्त पर श्रेष्ठ साहित्य की उत्पत्ति में योग नहीं देसकते। हम हिन्दी को देश की समुन्नत

भाषा उसी समय वना सकेंगे, जब पहले ऐसा आधुनिक साहित्य संसार के सामने प्रमन्त करे जिसे पढ़ने के लिए लोग हिन्दी सीखें। सरवैन्टीज और शेक्सपियर, वर्गिल और मालियर के पढ़ने को हजारों ही लोगों ने उनकी मौलिक रचनाओं की भाषा सीखी होगी और उनसे प्रभावित होकर अपनी मातृभाषा में श्रेष्ठ रचनाएँ की होंगी तव जाकर कही स्पेन, इंग्लैण्ड, इटली और फ्रांस के श्रेष्ठ साहित्यों की उत्पत्ति हुई होगी। कोरी नकल करके या दूसरी पुस्तकों के आघार पर कुछ लिख-कर साहित्य की उन्नति नहीं होती, और न केवल अनुवाद करने से काम चलता है। पहले तो एक महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठ रचना (Masterpiece) का ऐसा अनुवाद करना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है कि स्वयं अनुवाद भी महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठ रचना हो जाय, फिर उस अनुवाद से मौलिक ग्रन्थ का लाभ उठाना भी प्रायः दुर्लभ है। श्रेष्ठ माहित्यकार कई-कई भाषाओं के पण्डित होते हैं, कई-कई दर्शन तथा विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ते और उन पर विचार करते हैं, और इस सारी विद्या को अपने भीतर पचाकर वल प्राप्त करते है, तब कहीं मौलिक रचना कर पाते है। ऐसे विस्तृत ज्ञान के विना वे वस्तुओं को वड़े से वड़े घेरे में लेकर संसार तथा जीवन के सम्बन्ध में नही देख सकते। वस्तुओं को ऐसे घेरे में लेकर उनके सारे सम्बन्धों के सिहत देखने का नाम ही कल्चर है, जिसमें मनुष्य तथा साहित्य की पूर्णता अथवा सिद्धि होती है। इसी पूर्णता को लक्ष्य वनाकर संसार के सभी साहित्यों में श्रेप्ठ रचनाएँ की गयी है;इसी पूर्णता को प्राप्त करने के हेतु अनुभवों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, मानव-प्रकृति की गहराइयों में घुसकर उसके तथ्यों की खोज की जाती है।

कलाकार घटनाओं तथा परिस्थितियों के बीच में व्यक्ति को रखकर उसके अस्तित्व एवं विशेष गुणों को इस प्रकार दर्शाता है कि मनुष्य-जीवन की अपारता साकार हो जाती है। कला का एकमात्र उद्देश्य जीवन को मूर्तिमान् करना होता है और कलाकार जीवन की गित का निरीक्षण इसलिए करता है कि जिसमें आत्मा की उन्नति पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को देखकर उसकी महत्ता का अनुमान किया जा सके। स्थूल अथवा पदार्थ, घटना तथा स्थिति, कला की दृष्टि में ऐसे परदे हैं जिनके पीछे कलाकार वह तत्त्व ढूँढ़ता है जो पूर्णता प्राप्त करने की चेप्टा करने के कारण जीवित कहा जाता है। कला अपूर्ण को ही कुल्प तथा अधर्मी समझती है, और मनुष्य एवं प्रकृति दोनों को पूर्णता प्राप्त करने की शिवत तथा स्वतंत्रता प्रदान करती है। जीवन को इस प्रकार मूर्तिमान् करने के

वड़े अच्छे उदाहरण नाटक तथा उपन्यास में मिलते हैं, जिन्हें अंग्रेजी साहित्य में उन्नत स्थान मिला है।

आनार्ल्ड वेनेट ने 'दि आयर्ग कापट' (The Author's Craft) नामक पुस्तक में कहानी-कला के सम्बन्ध में लिखते हुए बताया है कि उपन्यानकार वह मनुष्य होता है जो जीवन तथा मंनार का निरीक्षण करके "ऐसा व्याकृल हो जाता है कि उसे अपने देवे हुए तथ्यों का आभान विवश होकर दूसरे मन्ष्यों के सन्मृत प्रस्तुत करना पड़ता है।" कहानी-साहित्य (Fiction) की वर्णनात्मक शैली एवं कलात्मक प्रणाली को पसन्द करके "वह इमलिए च्नता है कि उनके सजीव माध्यम द्वारां उसकी भावना मुगम रीति ने प्रकट होती है, ''जिसमे उसे बान्ति प्राप्त होती है।" इस परिभाषा में उपन्यासकार की तीन मृख्य विशेषताओं पर जोर दिया गया है; एक उस अनुभव पर. जो उसे जीवन से प्राप्त होता है और उसकी भावना को तीव्र करके उसे आदर्श मीन्दर्य की ओर बढाना है, दूसरे उस शक्ति पर, जो उमे तीव्र भावना के बलवान पंखों पर ऊँचा उठाकर यथार्थ के दर्शन कराती और उसे व्याकुल कर देती है और तीसरे उस विवशना पर, जो यथार्थ के आभास (vision) को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उसे बाध्य करनी है। जिस ग्ण का परिभाषा में न तो उल्लेख ही किया गया है और न जिसे अन्तर्गत समझा जा सकता है, वह गुण इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसका अभाव उपन्यासकार के दूसरे सब गुणों को निष्फल तथा व्यर्थ कर देता है। यह गुण उपन्यासकार की उम विशेषता मे होता है जिसके कारण इस संसार को देवलोक न मानते हुए भी वह ऊँचे से ऊँचे आदर्श मन में घारण करता है और उन्हें मनुष्य-जीवन में फलीभून करके गीरवपूर्ण भविष्य की कल्पना करता है।

इन मानसिक शक्तियों के अलावा उपन्यासकार को प्रणाली तथा शैली के यथोचित ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। प्रणाली का घनिष्ठ सम्बन्ध उसकी घारणा और स्फूर्ति से होता है, क्योंकि यथार्थ का आभास दूसरों तक पहुँचाना कलात्मक प्रणाली और गैली द्वारा ही सम्भव होता है। कलात्मक शैली और प्रणाली उपन्यासकार की विवशता दूसरों को अनुभव कराती एवं उनके हृदय में भी भावना जगाती है। कोई श्रेष्ठ रचना ऐसी नहीं होती जिसमें प्रणाली का ज्यान न रखा गया हो, या जिसने प्रणाली का अनादर करके और उसे तुच्छ समझकर श्रेष्ठता प्राप्त की हो। यह अवश्य होता है कि कला के किसी अंग में प्रणाली के नियमों का पालन कम और किसी में अधिक दृढ़ता से किया गया हो, किन्तु किसी अंग का स्वरूप

या "वनावटी और असत्य" होता है। श्रेष्ठ उपन्यासों में कर्म चिरित्र का फल ही नहीं होता विल्क चिरित्र को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है और इस चेप्टा में कथावस्तु विस्तार प्राप्त करती है। कथावस्तु की गित में कभी कर्म चिरित्र अथवा कर्ता के बश के बाहर हो जाता है, यहाँ तक कि कर्ता उसे अनिवार्य जानकर उसके सामने निर झुका देना है या उसके विरुद्ध संघर्ष करने लगता है। जिन उपन्यासों में कर्म चिरित्र अथवा कर्ता के अधीन नहीं रहता, उनमें दिलचस्पी क्षणिक होती है, और जिनकी कथावस्तु में कर्म बुद्धिरहित होता है, उन्हें कोई दूसरी वार नहीं पढ़ सकना।

जिन उपन्यामों का उद्देश्य जीवन का कलात्मक चित्रण होता है उनमें कला के सिद्धान्नों के अनुमार चित्र, कर्म तथा दृश्य का सम्भाव्य अत्यन्त आवश्यक होता है। जीवन में ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं जो विश्वास के योग्य न हों, किन्तु हम उनमें विश्वास इसलिए करते हैं कि हम उन्हें सत्य जानते हैं। यद्यपि वह सत्य किल्पत असत्य से कहीं अधिक विचित्र होता है, फिर भी ऐसी घटनाओं का उपन्यास में प्रवेश होने से यथार्थ का वह इन्डजाल टूट जाता है जिसे वुनकर खड़ा करने की चेप्टा प्रत्येक उपन्यास में की जाती है। उपन्यासकार ऐसा तभी कर सकता है जब वह पाठक के मन मे से उसके उस विश्वास को पहले निकाल बाहर कर दे, जो सम्भाव्य को स्वीकार करने के लिए बास्तविक को आवश्यक समझता है। ऐसा करने के बाद भी उपन्यासकार को अपने प्रारम्भिक ढाँचे अथवा नक्षशे के स्वीकृत पक्ष को छोड़ना उचित नहीं होता।

जीवन में संयोगवश घटनाएँ होती हैं, किन्तु उपन्यास के संसार में उनका होना सन्देह उत्पन्न करता है, और उनका आविक्य तो कहानी को विश्वास के योग्य नहीं रखता। अनहींनी घटना विशेष अवस्थाओं में ही सम्भाव्य समझी जाती है, जिनका निर्णय किटनाइयों से खाली नहीं होता। जहाँ तक चित्र का सम्बन्य हैं, कहानी में चाहे वह स्थिर अवस्था में प्रस्तुत किया जाय चाहे उन्नति के कम में दिग्वाया जाय, उपन्यासकार उसके चित्रण में न तो प्रकृति के नमूने को वदल सकता है, न अपने अनुभव को झुठला सकता है। किसी दैवी कारण के विना चित्र का अकस्मान् परिवर्तन असम्भव है। एक मनुष्य अचानक कुछ तभी कर बैठ सकता है जब "अचानक" काम करना उसकी विशेषता हो। रिचर्डसन के उपन्यास में जब पैमिन्या उसी व्यक्ति से विवाह करती है जिसके कारण उस पर मुसीवतों का पहाड़ टूटा था, तो विवाहको हम यदिस्वीकार भी कर छेते हैं तो भी यह माननेको तैराय

नहीं होते कि वह मुखी भी हो सकती है। सर वाल्टर स्काट के "दि हार्ट आफ़ मिडलोथियन" में जब जीनी डीन की वहन एफ़ी का उपन्याम के अन्तिम भाग में बिलकुल कायापलट हो जाता है, तो हमें विज्वाम इसलिए नहीं होता कि उसके चरित्र में इतना परिवर्तन हम असम्भव समझते हैं।

चरित्र का चित्रण दो रीतियों मे किया जाता है: एक सीवी रीति से, विना किसी मध्यस्य के, पात्रों के कार्य तथा वार्तालाप एवं चाल-ढाल को हमारे सामने लाकर. जिससे हमें मालूम हो जाता है कि वे लोग जो ऐसे काम करते और इस तरह बोलते-चालते हैं, कैसे हैं। नाटक की यही रीति है और उन उपन्यासों में भी इसी प्रकार चरित्र-चित्रण किया जाता है जो साहिमक कार्यों की मामग्री पर लिखे जाते हैं, जैसे ड्यूमा के उपन्यासों में किया गया है।

चरित्र-चित्रण की दूसरी रीति यह है कि पात्रों के बारे में लेखक स्वयं वे वातें बतायें जो उनकी विशेष प्रकृति और स्वभाव को दर्शाती हैं। ऐसा ही वर्णन तया व्यास्या पात्रों से भी एक दूसरे के बारे में करायी जाती है जिनके द्वारा चरित्र का पता चलना है। बहुबा उपन्यामों में दोनों रीनियों ने कान लिया जाना है, जैसे कि स्कॉट के 'क्वेन्टिन डर्वर्ड (Quentin Durward) में किया गया है। इस उपन्यास का प्रयम अय्याय लुई ११ के चरित्र का चित्रण करता है और कहानी दूसरे अध्याय मे प्रारम्भ होती है। क्वेन्टिन नाम-मात्र का कथापुरुप है जिसका चरित्र उसके कामों के द्वारा दिखाया गया है और अन्त में स्कॉट एक प्रकरण लिखकर संक्षेप में उसके चरित्र का वर्णन करता है तया उसकी व्याच्या करता है। स्टीवेन्सन अपने 'दि एव टाइड' (The Ebb Tide) नामक उपन्यास में दोनों रीतियों का प्रयोग करके हेरिक के चरित्र का चित्र अपने वर्णन में और उसके कृत्यों को दिखाकर तथा उनका वार्तालाप पाठकों को मुनाकर खीचना है। उपन्यान के कई दूसरे पात्रों को उन्ही की वातचीत और कामों को प्रयोग में लाकर तथा अपनी ओर से कुछ न कहकर हमारे सामने लावा है और हम उनके चरित्र भली भाँति समझ लेने हैं। ऐसे उपन्यामों में, जिन्हें हम उनके मनोवैज्ञानिक विण्यों क कारण अलग श्रेणी में रखते हैं, जैसे जार्ज इलियट और जार्ज मेरिडिय के उपन्यास, लेखक पात्रों के भावों, विचारों, प्रेरणाओं की मुक्स परीक्षा करता है और इस प्रकार उनकी मनोवृत्तियों का निरीक्षण करके उनके कृत्यों तथा वार्तालाप के अनिप्राय को समझाता और चरित्र को भाँति-भाँति की परिस्थितियों में रखकर जाँचता है । ऐसा निरीक्षण नाटक में स्वगत-भाषणों के द्वारा किया जाता है जो दोनों रुपों

न कथावस्तु की गित को रोकता और कृत्यों के महत्त्व को कम करता है। आधुनिक ज्यावस्तु की गित को रोकता और कृत्यों के महत्त्व को कम करता है। आधुनिक ज्यान्यासकार बहुधा इस प्रकार अपने उपन्यासों की निवन्धों से भर देते हैं, और समाज-व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों पर अपने विचार प्रकट करने का ज्यान्यास की माध्यम बनाकर उनकी दिलचस्पी क्षणिक कर देते हैं। ऐसे उपन्यास किसी तरह समाचारपत्रों की भाँति एक बार पढ़कर रह कर दिये जाते हैं।

चरित्र-चित्रण मे आस-पास की वस्तुओं से भी बहुत काम लिया जाता है। लोगों के मकान, उनकी सजावट और सामान सामाजिक स्थिति, स्वभाव, व्यवहार, रुचि एवं प्रवृत्तियों की सूचना देते हैं और उनके चरित्र को बताते है। लुई ११ की गड़ी का बिस्तृत वर्णन देकर स्कॉट ने उसमें रहनेवाले का भयानक रूप दिखा दिया है। लुई के पहनावे का वर्णन करके स्कॉट ने उसकी कंजूसी और मिथ्या-विश्वास का सुन्दर चित्रण किया है। चरित्र-चित्रण की रीतियों में उपन्यासकार का बह ढग भी गिना जाना चाहिए, जिससे उपन्यास में पात्रों को साथ-साथ रखा जाता है ओर तुल्ना अथवा अन्तर दिखाकर उनका एक दूसरे से अलग व्यक्तित्व दिया जाता है। यह रीति उपन्यास में एक व्यक्ति को दूसरे के साथ रखकर ठीक उसी तरह देखती है जैमें चित्रकला में एक रंग को दूसरे के निकट लाकर और एक ही रंग की विभिन्न, गहरी तथा हलकी लायाओं को पास-पास रखकर चित्रों को प्रभावपूर्ण किया जाना है। इस प्रकार वे पात्र, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनकी भिन्नता, और जो समान होते हैं उनकी समानता उभर आती है, किन्तु फिर भी वे अलग-अलग व्यक्ति के हपों में उपन्यास में पहचाने जाते हैं।

इस भिन्नता और समानता का प्रयोग उपन्यासकार अपनी रुचि के अनुसार करते हैं और इस प्रकार चिरत्रों की विशेषताएँ दिखाते हैं। नाटक में शेक्सिपियर ने इस रीति से अपने पात्रों के चिरत्रों को बड़े सुन्दर ढंग से दिखाया है। पात्रों को इस विधि से उपन्यास तथा नाटक में रखने के लिए कथावस्तु की विशेष प्रकार में व्यवस्था की जाती है और पात्रों के संघ उनकी प्रवृत्तियों, इरादों, स्वभावों के अनुसार बनाये जाते है जिसका फल यह होता है कि पात्र अपने गुण और स्वभाव महित कहानी में काम करके अपने की पूर्ण रूप में प्रकादित कर सकते हैं।

चरित्र-चित्रण में कहानी की पृष्ठभूमि तथा उसके वातावरण से भी काम लिया जाना है। प्राचीन कहानियों में देश और काल का कोई जिक्र नहीं होता था—
"एक था राजा" में बहुचा फहानियाँ प्रारम्भ होती थीं और "जैसी उपकी बनी वैसी सबकी बने" पर समाप्त होती थीं। 'जैक एन्ड दि वीन-स्टाक' में कोई पृष्ठभूमि

नहीं है, जो उस कहानी को किसी देश की स्थिर कर सके। कहानी-साहित्य की प्रारम्भिक दशा में जब पृष्ठभूमि देने की प्रथा चली तो बहुत काल तक एक ही से दृश्य सब प्रकार की कहानियों में दिये जाते रहे जो घीरे-घीरे प्राकृतिक सौन्दर्य की सलक दिखाकर कथावस्तु से पृथक् किन्तु आवश्यक अंग वन गये। इटैलियन तथा स्पैनिश भापाओं के "नोवेले" मध्यकालीन अनुवादों में विना किसी हानि के दूसरे देशों में पहुँच गये, और वे जहाँ पहुँचे वहीं के हो गये क्योंकि वे देश और काल से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। यही हाल प्राचीन रोमांसों का भी हुआ। प्राकृतिक सौन्दर्य के जो दृश्य उनमें होते थे उनका सम्बन्ध उनकी कथावस्तु से नहीं होता था और वे विना हानि के उनमें से निकाले जा सकते थे। उनमें जितने दुष्कर्म होते थे वे भयानक और अँघेरे जंगलों में होते थे और सुख तथा ग्रान्तिमय जीवन रमणीय उद्यानों में व्यतीत होता था। घीरे-घीरे लोकमत ने कुछ इसी प्रकार के और दृश्य रोमांसों के लिए निश्चित कर दिये, जो कथावस्तु से सम्बन्धित न होते हुए भी उनमें से अलग नहीं किये जाते थे।

उपन्यासों से कहीं पहले नाटकों में इस प्राकृतिक सामग्री का आबुनिक उपयोग होना प्रारम्भ हुआ और शेक्सिपियर ने दृश्य तथा वातावरण को चिरत्र एवं कृत्य का सहायक बनाकर यह दिखाया कि नाटक में होनेवाली घटना से उनको एकस्वर होना चाहिए। शेक्सिपियर ने 'दि मर्चेन्ट आफ वेनिस' (The Merchant of Venice) में ऐन्टोनियो को अकारण शोकाकुल अवस्था में दिखाकर नाटक इसिलए प्रारम्भ किया कि थोड़े ही दिन के उपरान्त उस पर मुसीवतों का पहाड़ टूटनेवाला था और उसकी जान खतरे में थी। 'जूलिअस सीजर' (Julius . Ceaser) में प्रकृति एक भयानक हलचल में है—विजलियाँ चमक रही हैं, तारे टूटकर गिर रहे हैं, क्योंकि देश में विद्रोह उठनेवाला है जो रुघिर की नदियाँ वहा देगा।

इसी प्रकार प्रकृति के आवेग को मनुष्य के कृत्यों से एकस्वर करके 'मैकवेथ' (Macbeth) के नाटक का आरम्भ होता है। उसका पहला दृश्य एक महभूमि का है जहाँ तेज हवाएँ चल रही हैं, विजलियाँ चमक रही हैं, वादल गरज रहे हैं, मूसलावार पानी वरस रहा है और उस खुले मैदान में कुरूपा डाइनें किलकारी मार रही हैं। शेक्सपियर ने प्रकृति की यह सारी डरावनी शक्तियाँ इसलिए पहले दृश्य में एकत्रित की हैं क्योंकि नाटक में एक विश्वासपात्र सेना-नायक अपने राजा का वय करके उसका राज्य लेनेवाला है और मनुष्य का वय जीवन में एक वड़ी भयं-

कर तथा अमानुपिक दुर्घटना है। शेक्सपियर तथा दूसरे नाटककारों ने होनेवाली घटना से प्रकृति को एक स्वर करके यह भी प्रकट किया था कि यह ऐक्य मनुप्य जीवन का एक वडा गम्भीर अनुभव है, कोई वाहर से आरोपित दिलचस्पी की वात नहीं है। यद्यपि कोई पृष्ठभूमि स्वय, विना कर्ता के या विना कर्म के, भाव उत्पन्न नहीं करती, फिर भी उसके द्वारा भाव कथावस्तु से एकस्वर अवश्य होता है, जिसके कारण वह भाव को कर्म तथा कर्ता मे पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में विशेष सहायता देती है। उपन्यासकारों ने इस अनुभव से उन्नीसवी शताब्दी में पूरा लाभ उठाया। वे जानते थे कि यदि एक दृश्य कार्य करने को उत्तीजत करता है तो दूसरा विचारों में निमग्न करके चुपचाप वैठा देता है; इसी तरह यदि एक समय और स्थान दुष्कर्म की प्रेरणा देता है तो दूसरा गाने तथा खुशियाँ मनाने को प्रेरित करता है। जेन आस्टेन से आरम्भ करके मिस ब्रान्टी और मिसेज़ गैस्केल जैसे सभी उपन्यासकारों ने इस अग को, जिसे वे 'सेटिग' (Setting) कहते थे, खूव पुष्ट किया, और जार्ज मेरिडिथ तथा टामस हार्डी ने उसे पूर्णरूप से अपने उपन्यासों की विशेषता वना दिया।

इन विभिन्न अगो को एकत्र करके उपन्यास मे कई रीतियो से उन्हे व्यवस्थित किया जाता है। वहुधा कहानियो मे तीन तत्त्व हुआ करते है; एक वह व्यक्ति, अथवा व्यक्ति-सघ, जो प्रमुख पात्र होने के कारण कहानी का कथापुरुप कहलाता है, दूसरा वह ससार जिसमे जन्म लेकर कथापुरुष प्रौढ होता, कार्य करता और जीवन व्यतीत करता है और तीसरा वह प्रश्न जिसके हल करने की चेप्टा मे कथापुरुष लगा रहकर जीवन व्यतीत करता है। इन तत्त्वो में से किसी एक को उपन्यामकार अपने अनुभव से प्राप्त करके उसके सम्बन्ध के दूसरे तत्त्व को कल्पना मे निरूपित करता है। यदि वह किसी अनजान व्यक्ति को इतना दिलचस्प पाता है कि उसे अपने उपन्यास का कथापुरुष बनाये तो कल्पना मे उस ससार को निरूपित करता है जिसमे जन्म लेकर वह व्यक्ति इस दिलचस्प अवस्था को पहुँचा होगा। व्यक्ति और उसका ससार जब इस प्रकार एकत्र हो जाते है तो उन दोनो मे परस्पर किया और प्रतिक्रिया प्राकृतिक रूप से प्रारम्भ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई न कोई प्रश्न अथवा समस्या उठती है जिमे हल करने मे उस व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता हे । उपन्यासकार इसी प्रकार किसी विशेष युग के संसार के अनुभव से प्रारम्भ कर सकता है, और ऐसे स्त्री और पुरुष की कल्पना करता है जो उस संसार में जन्म लेकर प्रौढ़ावस्था पर पहुँचें और प्राकृतिक नियम के अनुसार किया

तथा प्रतिकिया से कोई समस्या ऐसी उठे जिसके हल करने की चेप्टा उस स्त्री और पुरुष का जीवन हो।

ऐसे ही तीसरी रीति से उपन्यासकार किसी प्रश्न अथवा समस्या को लेकर भी उपन्यास लिखना प्रारम्भ कर सकता है। इस दशा में उसे पहले वह किया और प्रतिक्रिया सोचनी होगी जिसका यह समस्या परिणाम हो सकती है, और फिर ऐसे स्त्री और पुरुष की कल्पना करनी होगी जिनके संसार में ऐसी किया और प्रतिक्रिया से वह प्रश्न अथवा समस्या उठ सकती है। पहली रीति से उपन्यास लिखने में अनुभव से कथापुरुष और कल्पना से उसका संसार मिलता है, और फिर वृद्धि तथा प्रकृति के नियमों के ज्ञान से उपन्यासकार उस प्रश्न अथवा समस्या तक पहुँचता है जिसे हल करना जीवन होता है। दूसरी रीति से संसार अनुभव से और कथापुरुष कल्पना से लाकर एकत्र करने पर पहली रीति के समान कमानुसार कहानी चलती है। तीसरी रीति से लिखने में कल्पना से कथापुरुष एवं संसार दोनों का निर्माण करना होता है, फिर वृद्धि तथा ज्ञान द्वारा कमानुसार और अंग उस समस्या से कहानी को मिला देते हैं, जिसे लेकर उपन्यास प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक रीति ज्ञान, वृद्धि, अनुभव और कल्पना की चेष्टा से विभिन्न अंगों को एकत्र करके कथावस्तु की व्यवस्था करती है।

उपन्यासकार किया और प्रतिकिया की परिपाटी यह समझकर चलाता है कि मनुष्य की प्रकृति केवल उन्हीं तत्त्वों से वनी हुई नहीं होती जो उसके साथ जन्म लेते हैं, वित्क ऐसे तत्त्व भी उसके निर्माण में सिम्मिलत होते जाते है जो वह संसार में जीवन व्यतीत करने के कारण प्राप्त करता है। उपन्यासकार यह भी जानता है कि किया तथा प्रतिकिया के फलस्वरूप जो समस्या उठती है, उसी के हल करने की चेष्टा में जीवन के सारे संघर्ष तथा घटनाक्रम, जिनके वीच व्यक्ति कार्य करता है, उत्तम्ब होते हैं। जिस घटनाक्रम के वीच में कथापुरुप को रखकर कहानी के अंगों की व्यवस्था की जाती है, उसे प्लाट (Plot) या कथावस्तु कहते हैं। प्लाट (अथवा कथावस्तु) मनुष्य के ऊपर परिस्थितियों के प्रभाव से, उसके व्यवहार तथा प्रतिकिया से संसार अथवा परिस्थितियों के परिवर्तन का पता देता है, और भावनाओं को जीवित दशा में नाटकीय ढंग से प्रकाशित करता है। यही कारण है जो उपन्यास में कई पात्रों की टक्कर और परस्पर की किया को वार्तालाप में दिखाना आवश्यक होता है। घटनाएँ एक दूसरे से कारण और परिणाम के सम्बन्य में ही नहीं वित्क अनिवार्य और एक मुन्दर अनुक्रम में वैंची हुई दिखाई जाती हैं,

जिससे सारी कथावस्तु आदि से अन्त तक तागे की एक लच्छी के समान खुलती चली जाती है।

उपन्यास में इन सारे विभिन्न अंगों को एकत्र करके उनके कलात्मक प्रयोग के लिए लेखक में जीवन का रस लेने की योग्यता और समाई होनी चाहिए। मनुष्यो तथा वस्तुओं को इस प्रकार देख सकने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए कि उनको वह हास्यजनक करके दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके; और ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसकी आनन्दवृत्ति एवं बुद्धि को जीवन-मात्र से समवेदना हो। जिस उपन्यासकार में ऐसी समवेदना नहीं होती या समस्त जीवन से सहानुभूति नहीं होती, वह कोई भी सफलता प्राप्त करे, किन्तु उसकी रचनाओं में न तो सच्ची उदारता होगी, न वे रोचक ही होंगी। इस प्रकार की सहानुभूति के लिए कल्पना-शिवत की आवश्यकता होती है; जिसके दुर्बल होने से चरित्र-चित्रण भी अच्छा नहीं हो सकता।

उपन्यासकार के लिए कल्पना का अर्थ किल्पत कहानी लिखना, या किल्पत मनुष्यों को उत्पन्न करना ही नहीं होता, विल्क उसके लिए भी कल्पना का वहीं अभि-प्राय होता है जो इतिहासकार के लिए होता है। उसमें भी अपने अनुभव से वाहर की घटनाओं तथा अनजान मनुष्यों को समझने की ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह उन सबके प्रति न्याय कर सके और सबसे सहानुभूति रख सके। यदि उसमें यह योग्यता नहीं है तो वह श्रेष्ठ उपन्यासकार कभी नहीं हो सकता। उपन्यास के जितने भी अंग हैं—क्या मनुष्य के आचरण के प्रति उसका व्यवहार, क्या अनुभव को आदर्श तक पहुँचाना, क्या चित्र को परिस्थितियों एवं प्राकृतिक पृष्ठभूमि के सम्बन्धों में परिवर्तित करना—सबके सब कहीं न कहीं से कल्पना के अधीन होते हैं, जो अपने वास्तविक अर्थ में समवेदना, सादृश्य एवं संकेत के तत्त्वों की मिश्रित शिक्त है।

इन सब वातों पर विचार करने के बाद यह कहना पड़ता है कि उपन्यासकार को ऐसी शैली की आवश्यकता होती है जिसमें वड़ी समाई और गुंजाइश हो। उपन्यासकार को नाटक की जैसी समझ और सहानुभूति के साथ अपने पात्रों का वास्तविक चित्रण करना होता है, और ऐसा करने के लिए उसे ठीक उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करके वार्तालाप कराना होता है। उपन्यास के पात्रों को लेखक की भाषा में नहीं विल्क अपने देश और काल की भाषा में वातचीत करनी चाहिए, अन्यथा वे आत्मीय अनुभवों तथा भावों को प्रकट नहीं कर सकते। उसमें नफ़ासत और सलीक़े के साथ हँसी-मज़ाक के वर्णन की योग्यता होनी चाहिए जिसके लिए उसकी भाषा में लालित्य तथा लोच-लचक की आवश्यकता होती है।

हास्य का हँसने मे सम्बन्ध जरूर है, किन्तू साहित्य में हास्य जीवन का वास्त-विक अर्थ समझने और समझाने की एक विघि है। वेमेल कार्यो एवं वस्तुओं की असंगति से लेकर प्रकृति के ऐक्य तक उसका क्षेत्र विस्तृत है, जिसे लेखक अपनी रुचि और पहुँच के अनुसार अपने प्रयोग में लाता है। जब हास्य का सम्बन्ध चरित्र एवं परिस्थिति से होता है तो हँमी सिमटकर ऐसी मुस्कराहट हो जाती है जो मनुष्य-जीवन और मानवता की संसार तथा प्रकृति से असंगति प्रकट करती और आँमूओं के निकट पहुँच जाती है। उपन्यास मे ऐसे प्रभावो को उत्पन्न करने के लिए भाषा और शैली में बड़ी नफ़ासत होनी चाहिए और लेखक में बड़ा सलीक़ा होना चाहिए। यह नफ़ासत और सलीक़ा सम्य समाज में उत्पन्न होते है और उसकी सम्यता के माप समझे जाते हैं। इन प्रभावों के लिए गद्य बहुत काल में तैयार होता है। यही कारण है कि किसी भाषा के साहित्य में उपन्यास प्रारम्भिक कालमें नहीं लिखा गया। जब तक गद्य उन्नति पाकर कल्पना को पूर्ण स्वतंत्रता देने और आविष्कार के योग्य नहीं हो जाता, तब तक उसमें श्रेष्ठ साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। संकेत-मात्र से गहरी से गहरी वातों को गद्य प्रकाशित करने योग्य जब तक नहीं होता, उसमें सभ्य मनुष्यों के वार्तालाप अथवा हास्यजनक विचार नहीं लिखे जाते। इसके अलावा, साहित्यिक रचनाओं में जो मानवीय तत्त्व होता है उसे शैली प्रकट करती है, इसी तत्त्व की उपस्थिति रचनाओं को जीवित करती है, और उन्हें महत्त्व या गौरव देती है, जो विषय के वश की वात नहीं होती। कोई तथ्य जीवित नहीं होता; जब वह लेखक के मानवीय तत्त्व की लालिमा के सहित रचना में प्रकट होता है, तो वह सौन्दर्य के रूप में सजीव होकर शैली द्वारा प्रकाशित होता है। यही कारण है जो साहित्य का अध्ययन वास्तव में शैली का अध्ययन होता है, और उपन्यास में गैली का इतना महत्त्व होता है।

उपन्यास की जैली को उसके मुख्य तथा विद्यायक विचार अथवा केन्द्रीय विषय से एक स्वर होना चाहिए। कोई वाक्य या किसी वाक्य का कोई शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाठक के मन में ऐसी भावना उत्पन्न करे, जो विद्यायक विचार या केन्द्रीय विषय की विरोधी हो। घटनाओं और पात्रों को सब प्रकार से केन्द्रीय विषय और विद्यायक विचार का समर्थन करना चाहिए जिसमें विभिन्न तत्त्व मिल-जुलकर उपन्यास को एक ऐसा भावपूर्ण चित्र वना दें, जिसके सारे रंग

उसके आगय के अनुरूप हों। इसी अभिप्राय से उपन्यासकार कथावस्तु को जंजीर की तरह या मकड़ी के जाले के समान व्यवस्थित करता है। कथापुरूप के चरित्र को उसके आरम्भ से वह जंजीर की तरह लेकर चलता है और अनेक प्रकार के अनुभवों में से गुजारता हुआ उसे सफलता के जिखर पर पहुँचा देता है, या असफल रखकर उसे कुचल देता है। दूसरी व्यवस्था में उपन्यासकार अपने कथापुरूप के जीवन के किसी विशेष सीमित भाग को इसलिए चुनता है कि उस काल में कोई वड़ा महत्त्वपूर्ण अनुभव उसे प्राप्त हुआ है। जितने भी पुष्टिकर साधन तथा नष्ट करने वाले प्रभाव कथापुरूप के चरित्र को बनाते या विगाड़ते हैं वे सब इसी अनुभव में सिमटकर मिल जाते है और उसकी आत्मा को जड़ से हिला देते हैं। उसका चरित्र और जीवन इन प्रभावों के जाल में फँसकर चूर हो जायगा, या जाल को तोड़-फोड कर नयी शक्ति प्राप्त करके अपने वल एवं पुरुषार्थ से फिर उठ खड़ा होगा। यह किया और प्रतिक्रिया कथावस्तु की सामग्री होती है।

कथावस्तु जैसे भी व्यवस्थित की गयी हो, उसमें ऐक्य कारण और परिणाम के ममवाय से उत्पन्न होता है, जिसका उपन्यासकार किया और प्रतिक्रिया के समन्वय में विशेष घ्यान रखता है। यदि जंजीर की एक भी कड़ी उससे जरा भी अलग होगी, तो तथ्य का वह आभास जो उपन्यास प्रकट करने की चेष्टा करता है, युँबला और निर्जीव होगा। ऐक्य होने से ही हम उपन्यास के प्रारम्भ में उसकी कथावस्तु का अन्त और उसकी परिचि पर से केन्द्र देख सकते है; जिस प्रकार किसी भवन की नीव के सामने खड़े होकर हम अपनी कल्पना में उसकी ऊपर की सारी इमारत का चित्र अपनी आँखों के सामने ला सकते है। परन्तु कोई उपन्यासकार अपने पाठक को यह जानने नहीं देता कि अब क्या होनेवाला है। पाठक यह ज़रूर जानता है कि जो कुछ होता है वह स्वभाव के अवीन और पहले कृत्यों से एकस्वर एवं अनुरूप है।

प्रणाली की ये विशेषताएँ उपन्यास की शैली पर गहरा प्रभाव डालकर उसे ऐसी समाई तथा विस्तार देती है कि उपन्यासकार की वहुजता यथोचित रीति से प्रकट होती चली जाती है। उपन्यास लिखनेवाले में बहुत प्रकार के लेखकों की सम्भाव्यता होती है और इसी लिए उसकी शैली में भी बहुत समाई होनी चाहिए। वह कभी इतिहास, कभी जीवनी और कभी निवन्य की जैसी रचना करता है, जिसके लिए उसे अपनी आवश्यकता के अनुकूल शैली की आवश्यकता होती है। चित्रत्र एवं जीवन के सम्बन्य में उसके विचार दार्शनिक होते हैं; घटनाओं तथा

परिस्यितियों को वह कभी पत्रकार की दृष्टि से देखता है और सामियक हंग से उनके बारे में लिखता है; वातावरण और दृश्यों का उसे ऐसा वंर्णन करना होता है कि पाठकों को उनका पूरा अनुभव हो जाय। इन विभिन्न अभिन्नायों के लिए भाषा तथा शैली में विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। उपन्यास में ऐसे अवसर भी वहुत आते हैं जब विचार और भावना देश और काल से परे विश्वव्यापक एवं अनन्त के शिखर पर पहुँचती हैं. और लेखक अनुमान से बाहर की कल्पना में निम्नन हो जाता है, उस नमय उमकी भाषा गद्य नहीं रहती. विल्क छन्दरित काव्य की संकेतपूर्ण और ओजस्विनी भाषा हो जाती है।

किस प्रकार और किन प्रभावों नया आवय्यकताओं के कारण उपन्यास की प्रणाली और गैली तैयार हुई, उपन्यास ने कौन-मे तत्त्व कव और कहाँ से प्राप्त किये और उनके कैसे प्रयोग से उसे कौन-नी किन्त मिली, साहित्य-कला की दृष्टि में उपन्यास का क्या महत्त्व है, और अग्रेज़ी भाषा की उन्नति से उनका क्या सन्दन्छ रहा है; क्या वह केवल मनोरंजन की सामग्री है या उसमें भी महाकाव्य नया नाटक की भाँति कलाकार मृष्टि-निर्माण करता है; ये सारे प्रश्न पूछने के हैं और जिनका ठीक उत्तर विना उपन्यास का इतिहास अच्छी तरह पढ़े और उसके विकास की विभिन्न दशाओं पर विचार किये, नहीं मिल सकता । विषय वहत बड़ा और गृढ़ है, जिस पर यह छोटी-सी पुस्तक लिखी गयी है। इसका उहेश्य इन्हीं प्रक्नों का उत्तर पाने की सामग्री प्रस्तृत करना है। उपन्यास अपने विकास में साहित्य के किन अंगों से कैसी सहायता पाकर किस प्रकार उन्नति करता हुआ एलिजावेय काल तक पहुँचा और फिर सत्रहवीं गताब्दी में क्या परिवर्तन हुए, जिनके वाद डिफ़ो, रिचर्डसन और फीर्ल्डिंग आयुनिक अंग्रेजी उपन्यास लिख सके ? इतना रास्ता चलने में वहुत तेजी से काम लेना पड़ा और वहुत-सी सामग्री को छोड़कर अठारहवीं जताब्दी में पहुँचना पड़ा। नहीं नालूम कितने महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों का उल्लेख नहीं हुआ, कितने ही लेखकों का नाम तक नहीं लिया गया। अभिप्राय यह था कि जहाँ तक हो सके पाठकों को उलझनों से वचाकर उन्हें अंग्रेज़ी उपन्याम की प्रगति का अनुमान कराया जाय और वे सीडियाँ दिखायी जायेँ जिन पर से वह उन्नति करता हुआ प्रौड़ता को पहुँचा है।

कहानी-माहिस्य (fiction) के दो विरोवी उढ़ेय्य रहे हैं जिनका ठीक रूप दिखाना जरूरी था, क्योंकि रोमांस और उपन्यास दोनों उनके संघर्ष से निकलते और फूलते-फलते चले आ रहे हैं। इस वीच में किस देग के किन लेखकों के प्रभाव ये किस उद्देश्य को वल प्राप्त हुआ, जिससे अग्रेज लेखको ने लाभ उठाकर अपने साहित्य मे जो उन्नति दिखायी, उसका जानना अत्यन्त आवश्यक था, जिसे प्रस्तुत किया गया। इन शताब्दियो को पार कर चुकने के बाद का इतिहास ऐसे उपन्यास-कारों की रचनाओं से भरा है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अपनी वृद्धि के अनुसार और अपनी प्रकृति तथा स्वभाव से प्रेरित होकर अग्रेजी साहित्य के भडार को भरते चले गये, यहाँ तक कि उन्नीसवी शताब्दी का उपन्यास अग्रेजी साहित्य के गोरव की वस्तु हो गया। उन्नीसवी गताब्दी मे उपन्यासकारो तथा रचनाओ का चुनना कठिन हो गया ओर चुनाव के नियम को और भी कड़ा करना पड़ा। आशा है कि बहुत-से लेखको तथा रचनाओं के छोड़ देने पर भी उपन्यास की उन्नति की कहानी आगे वढती रही हे ओर उसकी अविच्छिन्नता का चित्र घुँघला नही हुआ है। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त से लेकर बीसवी के प्रथम चरण के बाद तक ऐसे उपन्यास-कारों की वढती का समय रहा, जो विक्टोरियन होते हुए भी प्रगतिशील कहे जाते थे और जिन्होने उपन्यास की प्रणाली मे और उसके विषय मे वहुत-से परिवर्तन किये थे। इस समय के वीतने पर उपन्यासकारो का युग समाप्त होकर उपन्यासो का युग प्रारम्भ हुआ और ऐतिहासिक वृत्तान्त भी कुछ समय तक के लिए स्थगित हो गये।

यह कहना असम्भव होगा कि इस पुस्तक के लिखने मे सामग्री कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई। तीस वर्ष के अध्ययन मे एक साहित्यिक विषय से दूसरे पर प्रकाश पड़ा और वीसो समस्याएँ उठी, जिन्हे हल करने के सिलसिले मे वात कही से कही पहुँच गयी। फिर, मेरे अपने उद्देश्य ने लिखते समय कैसे-कैसे प्रश्न उठाये, जिनके सम्बन्ध मे लिखना अनिवार्य हो गया और व्यक्तिगत विचारों के साथ अपने मत को मै प्रकट होने से रोक नहीं सका। मुझे आशा है कि मैंने पाठक का रास्ता नहीं खोया है, न किसी भ्रम में डाला है। जहाँ तक तथ्य और प्रमाण का सम्बन्ध है, में सर वाल्टर रैले के 'दि इंग्लिश नावेल' (Sir Walter Raleigh's 'The English Novel') और प्रोफेसर सेन्टस्वरी के 'दि इंग्लिश नावेल' (Professor Saintsbury's 'The English Novel') पर भरोसा करता हूँ। विविध विपयो पर 'दि केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिटरेचर' (The Cambridge History of English Literature) को भी सामग्री की एक खानि समझना चाहिए, जिससे मैंने वहुत लाम उठाया है। 'दि इंग्लिशमेन आफ लेटर्स सीरीज' (The Englishmen of Letters Series) में बहुत-से उपन्यासकारों के

ऊपर अलग-अलग पूरी पुस्तकें हैं, जिन्हें प्रत्येक अंग्रेज़ी साहित्य का पड़नेवाला पढ़ता है और जिनसे मैंने भी लाभ उठाया है।

हिन्दी में लिखने के कारण भी बहुत-से लेखकों की रचनाएँ, जो बड़े महत्त्व की हैं, मुझे छोड़नी पड़ीं। साथ ही इस विचार से भी उपन्यासों और लेखकों की संख्या सीमित रखने पर ध्यान रखा गया कि साबारण पाठकों को अंग्रेजी न जानने के कारण उनकी विशेषताएँ समझने में कठिनाई होगी। अपने माध्यम के सम्बन्ध में मुझे जो कठिनाइयाँ पड़ीं उनका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं। मेरी सारी कोशिश यह रही है कि किसी प्रकार मेरा आशय स्पष्ट रूप में पाठकों की समझ में आ जाय। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत-सी हिन्दी-समीक्षा की पुस्तकों पड़ीं, जिन्हें पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि प्रचलित फ़ैशन शब्दों की आँवी चलाने का है, बात समझाने का नहीं, चाहे धूल पड़ने से लेखक के समान पाठक भी आँखें मलता ही क्यों न रह जाय। अंग्रेजी साहित्य में समीक्षकों की विशेष सेवा अंग्रेजी भाषा को सरल से सरल बनाने की रही है, जिसमें समीक्षक की बात ऐसे पाठकों की समझ में आ जाय जो मूल पुस्तक या मूल विषय को नहीं समझ पाते। मुझे इस सम्बन्ध में पण्डित कृष्णदत्त वाजपेयी, प्रोफ़ेसर लक्ष्मीनारायण शर्मा तथा प्रोफ़ेसर सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, युवराज डिग्री कालेज, लखीमपुर-खीरी, से वड़ी सहायता मिली, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

अन्नपूर्णा फार्म, ) लखीमपुर-खीरी ऽ

श्रीनारायण मिश्र

#### अध्याय १

#### रोमांस से उपन्यास की उत्पत्ति

अंग्रेजी साहित्य के विकास में उसके अन्य अंगों की अपेक्षा उपन्यास ने सबसे अधिक देर में प्रौढता प्राप्त की। पहला उपन्यास लिखा जाने के कही पहले प्रगीत. नाटक तथा निवन्घ ने पर्याप्त उन्नति करके अग्रेजी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया था। किन्तू देर में प्रौढ होने पर भी उपन्यास को नया नवाव नहीं समझना चाहिए। उसकी उत्पत्ति उतनी ही प्राचीन है जितनी कहानी कहने की प्रथा, अथवा मानव जाति और उसकी सभ्यता। उपन्यास की उत्पत्ति उन रोमांसों (romances), नोवेलों (novelle), कहानी-काव्यों (ballads) और इसी प्रकार की अन्य रचनाओं से हुई थी, जो मध्यकाल (middle ages) में यरोपीय भाषाओं में प्रचलित थी और उनके साहित्य की अंग कही जाती थी तथा जिनकी नींव प्राचीन पौराणिक कथाओं और परम्परागत कहानियों में पड़ी थी। इन सारी रचनाओं की विशेषताएँ किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ी उपन्यास के लक्षण वन गयीं और इस प्रकार उपन्यास के तत्त्व तथा अंग समय पाकर प्रौढ़ता पर पहुँच गये । जिस कम के द्वारा ये तत्त्व और अंग प्रौढ़ हुए वह<sup>े</sup>कम अंग्रेजी उपन्यास के विकास में एक विशेप महत्त्व रखता है। जिन-जिन अवस्थाओं में होकर उपन्यास का विकास हुआ, और किस किस प्रकार के अन्तर उन अवस्थाओं के वीच उपस्थित हुए उन सब के कारण और परिणाम के परस्पर सम्बन्व में उसकी उन्नति का रहस्य छिपा है। रोमास, नोवेले, कहानी-काव्य अपने-अपने ढंग से मनुष्य के पराक्रम, दीर्घ चेप्टा, आकांक्षा को कथा-सामग्री मानते आये है। इनकी शैली वर्णनात्मक रही है। इन दो विशेपताओं के सिवाय इन रचनाओं में और कोई भी समानता नही पायी जाती।

रोमांस तथा नोवेलों के लेखकों ने उस ऐक्य-सिद्धान्त का भी पालन वहुघा नहीं किया है, जिसके ऊपर महाकाव्यों और नाटकों में विशेष ध्यान दिया जाता था। मध्यकालीन रोमांसों में कथानक का आदि, अन्त अथवा मध्य नहीं हुआ करता था। एक घटनाचक को दूसरे घटनाचक से इस प्रकार मिला-जुलाकर वर्णनों को आगे वहा दिया जाता था कि कहानी कभी समाप्त न होती थी। जब लेखक की युक्ति अथवा शक्ति शिथिल होने लगती तो वह कहानी को वहीं समाप्त कर देता। दूसरा लेखक अथवा कहानी कहनेवाला उस कहानी को अपने इच्छानुसार फिर आगे वढ़ाता चला जाता था। ऐसा करना इसलिए सम्भव होता था कि रोमांस की एक शैली अलग वन गयी थी जिसमें एक ही ढंग से लोग कहानी लिखते चले जाते थे।

#### छन्दोवद्ध रोमांस

इन आदिकालीन कथाओं को "रोमांस" इसलिए कहा जाता था कि वे पहले पहल उन भाषाओं में लिखी जाती थीं जिन्हें रोमांस भाषा कहते थे। लातीनी भाषा से निकली हुई स्पेनिय, इटैलियन तथा फ्रेंच भाषाएँ रोमांस कहलाती थीं। ये कहानियाँ छन्दोबद्ध भाषा में होती थीं और इनकी विचारघारा तथा शैली काव्यात्मक होती थी। अंग्रेज़ी भाषा में लिखी जाने के पहले ये कहानियाँ फ्रांस में प्रचलित थीं और गरीव-अमीर सब का मनोरंजन करती थीं। इन मनोहर छन्दोबद्ध कहानियों की कथावस्तु उन मध्यकालीन योद्धाओं की वीरता के कार्यो पर आधा-रित होती थी जिन्हें नाइट (knight) कहते थे, और जो अपनी सत्यपरायणता, उदारता, अपने विनय और सदाचार के लिए विख्यात होते थे। ये नाइट उस काल के डाकुओं, सॉसियों, लूटेरों से युद्ध करके जनता को उनकी क्रूरता से वचाते थे तथा अपने जीवन में बड़ी से वड़ी मुसीवत का सामना करके और अपने सिद्धान्तों पर आरूढ़ रहकर कीर्ति प्राप्त करते थे । रोमांसों में इनके विलक्षण कार्यों को वड़ी सज-वज के साथ दर्शाया जाता था, उन उत्सवों का वर्णन विस्तार से किया जाता था जो इनकी युद्ध-कुगलता सिद्ध करने को मनाये जाते थे। चमचमाते कवचों, तरह-तरह के रंगीन झंडों, बिकारी कुत्तों, वाज पक्षियों और तड़क-भड़क की पोशाकों के वर्णनों की पृष्टभूमि पर रोमांसकार इन योद्धाओं के वीर चरित्र को कहानियों में दर्शाते और उनके रोमांचकारी एवं अलौकिक तथा विलक्षण कार्यों का वखा**न** करते थे।

इन वातों के अलावा रोमांसों में स्त्रीपूजा का भाव विशेष रूप से दर्शाया गया है। इस भाव की उत्पत्ति सर्वप्रथम वर्जिन मेरी (Virgin Mary) के प्रति वार्मिक लोगों की भिक्त से हुई और फिर आगे चलकर फांस के प्राचीन कवियों (Troubadours) ने यही भाव लौकिक स्त्रियों के प्रति प्रकट करना आरम्भ कर दिया, यहाँ तक कि जागीरदारी के काल में यह भिक्त-भाव धीरे-धीरे स्त्रीपूजा में परिवर्तित हो गया और फिर नाइट समाज-व्यवस्था में शूर-वीरों के घर्म का आवश्यक अंग वन गया।

#### कहानियों का प्रारंभिक रूप

अपने प्रारम्भिक रूप में ये कहानियाँ ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति अथवा स्थान-विशेप के सम्बन्ध में सीघे-सादे ढंग से लिखी या कही गयी होंगी। लिखने या कहनेवाला तथा श्रोतागण अवस्य उस व्यक्ति और स्थान के पक्षपाती रहते होंगे जिसका कहानी में वर्णन किया जाता होगा, और एक दीर्घ काल तक यह आप-वीती घटना का रूप कहानी में वना रहा होगा। फिर जैसे-जैसे समय वीतता गया होगा, नयी पीढ़ियों के लोगों में व्यक्ति और स्थान के प्रति वह पुराना पक्षपात कम होता गया होगा, तब कहानी को रोचक बनाने की चिन्ता हुई होगी। नयी पौघ के लेखकों ने विविध प्रकार के अलंकारों से कहानियों का सजाना आरम्भ कर दिया होगा, यहां तक कि एक दिन वह आ गया होगा जब कहानी की नींव में स्थित व्यक्ति तथा स्थान सजावट और अलंकारों के नीचे दवकर सदा के लिए अदृश्य हो गये होंगे। अव समय की प्रगति के साय-साथ कहानीकारों ने अपनी युक्तियों से अलं-कृत करके कहानियों के रूप तथा आशय तक वदल दिये और अपने अनुभवों से उन्हें भरना आरम्भ कर दिया। इन नये अनुभवों में से कहानीकारों का एक अनुभव प्रकृति की शक्तियों के प्रति भय और विस्मय का वह भाव था, जिसे हम आज के युग में अंघविश्वास कहते हैं, परन्तु जो उन आदिकालीन मनुष्यों के लिए जीवन का काव्य और उनके आगामी जीवन का स्वप्न था।

इन्हीं भावों के फलस्वरूप प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हुआ और कहानियों में देवों, दैत्यों, परियों तथा देवताओं की एक वड़ी आवादी आकर उपस्थित हो गयी। घीरे-घीरे वह सब मानव-जीवन एवं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। इसी प्रकार कहानियों में ऐसे पशु-पक्षी भी पहुँच गये जो मनुष्यों की भाषा का प्रयोग करते, उनके मुख-दुख की और आगे आनेवाली आपदाओं की सूचना देते तथा मनुष्य-जीवन में जान उत्पन्न कराने की शिक्षा देते थे। जैसे-जैसे कहानियों में गम्भीर विषयों का प्रवेश होता गया, नये-नये भाव भी उत्पन्न होने लगे और कहानियों की भाषा में स्पष्टता तथा वर्णन-शक्ति वढ़ने लगी। समय पाकर कहानियों में दूसरे विशेष गुण पैदा होने लगे, यहाँ तक कि सीघी-सादी कहानियाँ

धीरे-धीरे मूल-घटना से दूर होकर ऐसे सौन्दर्य से अलंकृत हो गयी जिसके कारण हम उन्हे कलात्मक कह सकते है।

## कहानियों में विशेष गुणों का समावेश

मध्यकाल मे पुस्तके हस्तलिखित होती थी। मठों के महंत वड़े परिश्रम से प्रतिलिपि लिखा करते थे, जिनको घनाढ्य लोग अच्छा मूल्य देकर खरीद लिया करते थे। वहधा एक ही जिल्द मे धर्म, अर्थ तथा मनोरंजन की सामग्री एकत्र कर दी जानी थी। छन्दोवद्ध रोमास भी इन्ही पुस्तकों में सुरक्षित होते थे। साधारण श्रेणी के लोगो को ये पुस्तके सुलभ न थी। उन्हें कहानी कहनेवाले गवैयों का आश्रय लेना होता था। ये गवैये (minstrels) भ्रमण करते हए दूर-दूर जाया करते थे और लोगों को कहानियाँ सूनाया करते थे। किसी नगर में जब कोई ऐसा कहानी कहनेवाला पहुँचता तो एक उत्सव-सा मनाया जाता और लोग बडे चाव से कहानी सुना करते । अच्छे गवैयो को कई रोमांस-कहािायाँ कंठस्य होती थी और वे उन्हे वड़े अच्छे ढग से कहते भी थे। कोई कोई गवैया आशुकवि भी होता था ओर अपनी ओर से प्राचीन कहानियो को बढ़ाता चला जाता था। ये लोग आवाज के उतार-चढाव, शब्दो के विशिष्ट उच्चारण, चेहरे-मोहरे के इशारो से ऐसा हाव-भाव दर्शाते कि कथावस्तु सजीव हो उठती और कहानी में नाटक की जैसी निकटता उत्पन्न हो जाती। सुनने-वालों को अनुभव होता कि जैसे कहानी की घटनाएँ उनकी नजर के सामने फिर से हो रही है। साथ ही श्रोतागणों की कल्पना-शक्ति उत्तेजित हो जाने के कारण कहानी की सजीव कथावस्तु उन्हें यथार्थ विदित होने लगती। कल्पना के ऐसे वातावरण में साधारण घटनाएँ विलक्षण दिखाई देती और सामान्य व्यक्ति अलौकिक गुणो से भरे-पूरे मालूम होते।

दूसरे गायको, विदूपको और भाटों की तरह ये कहानी कहने वाले भी अपने यजमानो अथवा सरक्षकों की प्रशसा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। यह प्रशसा जितनी ही वढा-चढा कर की जाती उतना ही अधिक पुरस्कार कहानी कहने वाले को मिलता। पहले तो यजमानों अथवा संरक्षकों का नाता कहानी के पात्रों से जोड़ा गया, फिर उनके कार्यों की इतनी प्रशंसा की गयी कि वे अलौकिक प्रतीत होने लगे। कार्यों की प्रशंसा में उनके कर्ताओं की भी प्रशंसा सम्मिलित हो गयी और कुछ ही समय में वे साधारण मनुष्यों की श्रेणी से उठाकर यक्ष, गंधर्व, देवता वना दिये गये। इसी प्रकार कहानियों में जी स्त्री-पात्र विणत थे उनकी

सुन्दरता ऐसी उत्कृप्ट बतायी जाने लगी और उनमें ऐसे गुण देखे जाने लगे जिनके कारण उन स्त्री-पात्रों के प्रति पूजा का भाव उत्पन्न हुआ और उनके पुजारी बड़े-से-बड़े साहिसक बिल्क असम्भव कार्य करने को उत्सुक रहने लगे। इस किल्पत बातावरण में कहानियों के नायक स्त्रियों के सर्वोत्कृप्ट सौन्दर्य से प्रभावित होकर ऐसे तीव्र संवेगों की खोज में रहने लगे जो सावारण सासारिक जीवन में दुर्लभ है।

#### रोमांस और टेल

जिन कहानियों में मनुष्य-जीवन का यह काल्पनिक चित्र खीचा जाता था, जीवन को अद्भुत अथवा असम्भव कार्यों का क्षेत्र वताया जाता था और आदर्श की दृष्टि से मनुष्यों को भला या वुरा कहा जाता था, उन कहानियों को रोमांस कहते थे। ये कहानियाँ ऐसी वातों का वर्णन करती थी जो न कभी हुई थी और न कभी हो सकती थीं। इसके विपरीत जो कहानियाँ इंग्लैण्ड में लिखी जाती थीं उनकी कथावस्तु किसी वास्तविक घटना पर आघारित होती थी, जो बहुधा सेल्ट और रोमन तथा सैकान जातियों के उस संघर्ष से सम्बन्ध रखती थी जिसने अंग्रेजों के चरित्र का सगठन किया था और इंग्लैण्ड के इतिहास का निर्माण किया था। इन कहानियों को टेल (tale) कहते थे। इन कहानियों की सामग्री किसी प्राचीन इतिहास की पुस्तक (chronicle) से ली जाती थी और उन्हें इस प्रकार लिखा जाता था कि वे कही पर भी इतिहास के विरुद्ध न होने पायें। किन्तु ग्यारहवी शताव्दी में जब अंग्रेज कहानी-लेखक नार्मन-फ्रेंच जाति के निकट सम्पर्क में आये और रोमासों का अंग्रेजी मे अनुवाद होने लगा, तो वे भी अपनी कहानियों को इतिहास के चौखटे से मुक्त करने को उद्यत हो गये। कुछ ही समय के उपरान्त इंग्लैण्ड में भी रोमांस लिखे जाने लगे।

#### टेल्स एवं रोमांसों की कथासामग्री

इन अतिशयोक्ति-पूर्ण कहानियों की सामग्री तीन प्रकार की थी, जो तीन प्रमुख स्रोतों से ली गयी थी। एक तो ब्रिटेन की सामग्री, जहां से किंग आर्थर और राउन्ड टेव्ल (King Arthur and The Knights of The Round Table) के नाइटों की कहानियों ली गयीं, दूसरे फांस की सामग्री, जहां से शालिमेन और उसके वारह साथियो (Charlemagne and his Twelve Pears) की कहानियाँ आयीं, और तीसरे 'रोम' की सामग्री, जहाँ से प्राचीन यूनानी कहानियाँ और

रहम्यमय स्थानों की कथाएँ प्राप्त हुई। ट्राय (Troy) की कहानी, सिकन्दर के विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त और उनके साथ पूर्वी देशों के आश्चर्यजनक वर्णन इसी सामग्री में सम्मिलित हैं। इन तीनों कथा-भंडारों में ब्रिटेन का भंडार सबसे अधिक समद्ध था, क्योंकि यहाँ कई शताब्दियों से आर्थर सम्बन्धी क्थाएँ एकत्र हो रही थीं। वारहवीं गताव्दी के पूर्वार्घ के पहले आर्थर सम्बन्धी वहुत-सी कथाएँ हेनरी प्रथम के दरवार के एक पादरी ने लातीनी भाषा में लिखकर वारह छोटी-छोटी जिल्दों में एकत्र की थी। इस पादरी का नाम जेफी आफ़ मनमथ (Geoffrey of Monmonth) था और वह वेल्स प्रान्त में रहता था। यद्यपि जेफ्री को रोमांस-कहानियों से प्रेरणा मिली थी और उसने कहानियों को उसी ढंग से लिखा भी था, किन्तू उसने अपनी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनी (Historia Regum Brittanie) रखा था, जिसके कारण इतिहासकार उससे बहुत रुप्ट हुए थे और उसे झूठा एवं निर्लज्ज कहा था। वास्तव में जेफ़ी ने वड़ी चतुराई से आर्थर सम्वन्धी सामग्री अपनी पुस्तक में रखी थी और अपनी कल्पना-शक्ति से उसे बढाकर सजीव और चित्रमय कर दिया था। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि नार्मन विजय के उपरांत इंग्लैण्ड में कहानी-कला की यह प्रथम पुस्तक लिखी गयी थी। पुस्तक बी छ ही प्रसिद्ध हो गयी और इंग्लैण्ड की ही भाँति यूरोप में भी सर्वप्रिय हो गयी।

यह कहना ठीक होगा कि जिस आर्थर को नेनिअस (Nennius) ने अपनी इतिहास की पुस्तक में युष्क और निर्जीव कहावती व्यक्ति के रूप में रखा था, जेफी ने उसे जीता-जागता कथापुरूष बनाकर देश के सामने खड़ा कर दिया। ऐसा करने में जेफी को बहुत-सी वे कथाएँ भी अपने वृत्तान्त में सम्मिलित करनी पड़ी जो बेल्स प्रान्त में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त उसे खुले दिल से अपनी कल्पनावित्त का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसने कथावस्तु में कुछ ऐसे प्राण फूर्क दिये कि सारे पात्र सजीव हो गये। शीद्र ही पुस्तक का अनुवाद फ्रांसीसी पद्य में हुआ और रोमांस के विशेष अलंकारों से वह मुसज्जित कर दी गयी। तेरहवीं गताब्दी के आरम्भ में पुस्तक रोमांस के रूप में इंग्लैण्ड में प्रचलित हुई, तब लेयामान (Layamon) ने पहले-पहल अपने ब्रुट (Brut) अर्थात् इतिहास में इन आर्थर सम्बन्धी कहानियों को अंग्रेजी पद्य में लिखकर उनका देश में प्रचार किया।

लेयामान का ब्रुट (इतिहास)

लेयामान के ब्रुट की भूमिका से विदित होता है कि उस काल में आर्थर सम्बन्दी

क्याओं को अंग्रेजी भाषा में लिखना देशभिक्त और देशसेवा का कार्य समझा जाता था। लेयामान लिखता है—'मिरे हृदय में प्रेरणा हुई और मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अंग्रेज जाति की कीर्त्ति वखानुँ और यह वताऊँ कि इस जाति का प्राचीन नाम क्या था, इस जाति के लोग कहाँ से इस द्वीप में आये थे और हजरत नूह के तुफ़ान के उपरान्त इस द्वीप का स्वामी कौन था . . .।" लेयामान ने जो ऐतिहासिक वृत्तान्त अंग्रेजों के अतीत का चित्रण करते हुए लिखा है वह काल्पनिक तो जुरूर है, परन्तु वह वड़े रोचक ढंग से जातीयता का भाव उत्पन्न करता है। बृट की एक विशेपता यह भी है कि उसमें सबसे पहले अंग्रेज़ी भाषा में केवल आर्यर की ही कहानी नहीं लिखी गयी, विल्क लियर (Lear) और सिम्बलीन (Cymbeline) की भी, जिनका अंग्रेज़ी साहित्य में आगे चलकर प्रयोग किया गया। आर्थर के सम्बन्य में भी लेयामान ने वे अमान्षिक तथा अलौकिक वातें लिखीं जिनका जेफी ने उल्लेख नहीं किया था और जिन्हें आगे चलकर साहित्यकारों ने कविता और कहानियों में गृढ़ रहस्यों की ओर संकेत करने में व्यवहार किया। आर्थर के सम्बन्ध में भी उसने बहत-सी वे कहानियाँ बुट में लिखीं जो न जेफ़ी को मालूम हुई थीं और न उस फांसीसी रोमांसकार को जिसने उसकी पुस्तक का पद्य में अनुवाद किया था। लेयामान ने अपनी ओर से भी कई महत्त्वपूर्ण अवान्तर कहानियाँ जोड़ीं, जैसे राउन्ड टेव्ल (Round Table) की स्थापना की कहानी अथवा आर्थर के जन्म और अवसान की कहानियाँ, जिनमें उन दिव्य पूरुषों और स्त्रियों की भी कथाएँ हैं जो उन समयों पर उपस्थित थे और जो अन्तिम युद्ध के पश्चात् आर्थर को एविलान (Avilon) के रहस्यमय द्वीप में लिवा ले जाते हैं।

#### रोमांसों की अन्य ग्रन्थमालाएँ

वारहवीं शताब्दी के दो तीन ही दशक व्यतीत हुए होंगे, जब आर्थर के सायी नाइट जर्मनी, फ़ांस, इंग्लैण्ड आदि मभी देशों में विख्यात हो गये। गवेन, लान्सिलाट, ट्रिस्ट्रम पींसवल और दूसरे बहुत-से नाइट कहानियों एवं रोमांसों के प्रमुख पात्र वन गये। साहित्यकारों और साधारण लोगों की कल्पना को उन रोमांसों से बड़ा प्रोत्माहन प्राप्त हुआ और इस कारण ये नाइट एक-एक करके विशेष गुणों के प्रतिरूप वन गये और आर्थर खुद भी वीरता तथा सदाचार का अवतार हो गया। उन रोमांसों में अधिकांश को साहित्यिक रूप सब से पहले फ़ांस में दिया गया, क्योंकि उस समय फ्रांस मध्यकालीन सम्यता एवं साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

वना हुआ था। इंग्लैण्ड के लगभग सभी रोमांस जो वारहवीं और तेरहवीं शतािव्दयों में लिखे गये, फांसीसी मूल कथाओं पर आधारित थे। यह वात केवल शािलिमेन तथा सिकंदर आदि यूरोपीय योद्धाओं की कथाओं के सम्वन्य में ही सत्य नहीं, किन्तु आर्थर सम्वन्धी कहानियों के वारे में भी सत्य है, जो इंग्लैण्ड की उत्पत्ति थीं।

फांसीसी रोमांसों से ही उन अंग्रेज वीरों की भी कहानियाँ अंग्रेजी भाषा के रोमांसों में आयीं जिनको यूरोप में कोई नहीं जानता था, जैसे वेविस आफ़ हैम्पडेन (Bevis of Hampden) और गाई आफ़ वारवारिक (Guy of Warwick); अथवा वे कहानियाँ जो केवल फांस में प्रचलित थी, जैसे फ्लारिस और व्लांगफ्लोर (Floris and Blancheflour), ऐमिस और ऐमिलून (Amis and Amiloun)। यह सारा मध्यकालीन साहित्य, जो रोमांस भाषाओं द्वारा स्वयं यूरोप में और वाहर के देशों में फैला, वड़ा ही सुन्दर है। परन्तु उसकी सुन्दरता न तो भाषा पर निर्भर है और न किसी तथ्य पर।

मध्यकाल की विशेषता यह थी कि अविद्या, मूढ विश्वास तथा निर्दयता के होते हुए भी जो वातावरण था, उसमें लोगों की विचार-शक्ति और कल्पना जीवित रही। लोग गुण तथा सदाचार का मूल्यांकन नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार करते रहे। लोगों को अपने नैतिक अनुभवों के सत्यत्व में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने इस काल में ऐसे वार्मिक प्रतिवन्घों का बड़े जोरों से विरोध किया, जो मनुष्य के विचारों और अनुभवों पर मध्यकाल में लगाये गये थे। यह विरोध सबसे पहले फ्रांस में उठाया गया और फिर धीरे-धीरे फ्रांसीसी रोमांसों द्वारं दूसरे देशों में भी जा पहुँचा।

इन रोमांसो में नैतिक अनुभवों के सत्यत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है और मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों का विरोध किया गया है। सभी देशों में ये रोमांस लोकप्रिय हुए और लगभग सभी देशों की भाषाओं में इनके अनुवाद हुए। सभी देशों में इनसे साहित्यकारों को स्फूर्ति मिली और न मालूम कितने रोमांस और काव्य इनके आधार पर लिखे गये।

## ऐमिस और ऐमिलून

इन रोमांसों में ऐमिस और ऐमिलून नामक एक वड़ा सुन्दर रोमांस है, जो नैतिक अनुभवों में मनुष्यों के उस अटल विश्वास को प्रकट करता है जिस पर अंग्रेजी, साहित्य में भी वहुत जोर दिया गया है। इस रोमांस की कहानी का विपय मित्रता है जो स्वयं एक गुण होते हुए कई विशिष्ट सद्गुणों का समन्वय है। कहानी के प्रमुख पात्र ऐमिस तथा ऐमिलून दो नाइट हैं, जो अपने पदों को प्राप्त करते ही एक दूसरे की मित्रता के पाश में वैंध जाते हैं। मित्रता के साधारण स्नेह तथा प्रचलित रीतियों के अतिरिक्त नाइट होने के कारण ये दोनों अपने ऊपर कुछ और विशेष प्रतिबन्ध लगा लेते हैं जो उनके पद के आदर्शों के अनुकूल हैं। कुछ कठिन कर्त्तव्य भी वे अपने ऊपर ओड लेते हैं जो साधारण मनप्य सोच भी नहीं सकते।

रोमांस में लम्बा वर्णन उन कठिन परीक्षाओं का है जो उन दोनों की मित्रता को जाँचने के लिए ली गयी थी। इन परीक्षाओं में भाँति-भाँति के प्रलोभन उन्हें दिये गये, बहत प्रकार के कप्ट और दृःख, क्लेश और पीड़ा से उन्हें सताया गया, परन्तू न तो उनके मन में एक दूसरे की ओर से कोई मैल आया न कोई भेदभाव उत्पन्न हुआ। वहत बार उन्हें एक दूसरे की ओर से लड़ाई-झगड़ों में डाला गया, परन्तू उनकी मित्रता पर कुछ भी इन वातों का प्रभाव नहीं पड़ा। ये परीक्षाएँ किसी भी स्वाभिमानी वीर पूरुप का हृदय चर-चर कर सकती थीं और असहा हो सकती थीं, किन्तु उन्होंने सब कुछ हँसी-खुशी सहा। कोई भी दुर्वछता नहीं दिखायी और कोई भी अपने नाइट पद के आदर्श से गिरा हुआ काम न किया। अन्त में एक ऐसा अभागा दिन आया जब ऐमिस को एक शत्रु से युद्ध करके अपने नाइट पद की प्रतिष्ठा की रक्षा करना अनिवार्य हो गया। ऐमिस उस दिन इतना बीमार था कि युद्ध करना तो दूर रहा, वह उठ वैठ भी न सकता था। अतः ऐमिलन ने अपने मित्र का कवच एवं शिरस्त्राण घारण किया और उसकी ढाल लेकर युद्ध करने नियत समय पर पहुँच गया। उसने बड़ी वीरता से युद्ध किया और शत्रु को परास्त करके स्याति प्राप्त की। यद्यपि किसी ने उसे पहचाना नहीं, परन्तु फिर भी ऐमिलून ने सत्याघात तो किया ही था, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार एक दण्डनीय दुष्कर्म है; उद्देश्य कैसा ही अच्छा क्यों न रहा हो, ऐमिलून पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और उसे ्कूष्ठ रोग हो गया।

मध्यकाल में कुष्ठ से पीड़ित रोगियों की वड़ी दुर्गित हुआ करती थी। अन्य लोगों से अलग रोगी को अकेला रहना होता था, उसे कपड़े इस प्रकार के पहनने पड़ते थे कि जिसमें उसका चेहरा छिपा रहे और लोग दूर से ही पहचान लें कि वह कोड़ी है। उसे अपने पास एक घन्टी रखनी होती थी जिसे वजाकर वह अपने आने की सूचना दिया करता था। उसे भिक्षा माँगने की छूट रहती थी, परन्तु भोजन आदि कोई वस्तु उसके हाथ में देने की किसी को अनुमित नहीं थी। भोजन उसकी ओर फेंक दिया जाता था। यदि यह रोग किसी नाइट को हो जाता था तो उसे अपना पद त्याग देना पड़ता था और अपने वीवी-बच्चे तथा घर-वार छोडकर चला जाना होता था। देश-देशान्तर में उसे भ्रमण करके किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना होता था।

ऐमिलून घर से बहुत दूर किसी देश में था; जिस समय उसको यह वीमारी हुई। वहुत काल तक इघर-उघर भ्रमण करने के उपरान्त एक दिन वह किसी नगर मे वहुत वडी गढ़ी के विशाल फाटक पर पहुँचा और भिक्षा माँगी। ड्योढ़ी-वान ने देखा कि कोढी मनुष्य के पास ठीक उसी प्रकार का वड़ा सुन्दर पानी पीने का कटोरा था जैसा उसके मालिक गढ़ी के स्वामी के पास था। डचोढ़ीवान तूरन्त अपने मालिक के पास पहुँचा और उसे खबर की। गढ़ी का स्वामी यह वृत्तान्त मुनते ही व्याकुल हो उठा और पागल की भाँति भागता हुआ गढ़ी के फाटक पर जा पहुँचा, जहाँ उसका वहत दिन का खोया मित्र कोढ़ी के वेश मे खडा था। डयोढीवान से कटोरे की वात सुनते ही उसे स्मरण हो आया था कि एक समय रोम के वड़े पादरी ने उसे और उसके मित्र ऐमिलून को एक ही जैसे वड़े सुन्दर कटोरे अपने आशीर्वाद सिहत दिये थे। यदि कोढ़ी के पास उसके जैसा कटोरा है तो वह जरूर ऐमिलून होगा। कटोरा हाथ में देखते ही ऐमिस पुलकित हो उठा। उसने झपट-कर कोढी को छाती से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगा। ऐमिस की स्त्री को जब यह समाचार मिला तो वह भी विह्नल होकर फाटक पर पहुँची और अपने पति के उस मित्र को जिसने अपनी जान पर खेलकर नीच दुराचारी नाइट के चगुल से उसे छुड़ाया था, कोढी के वेश में देखा। गढ़ी में ऐमिस की मृत्यु के मुँह में से निकालने और फ्रांस की राजकुमारी से उसका विवाह कराने की सारी कहानी फिर से गूँजने लगी। ऐमिलून की मित्रता तथा आत्मसमर्पण की चारों ओर चर्चा होने लगी। ऐमिस और उसकी स्त्री के हर्ष और शोक के आँसू वह रहे थे और दोनो ऐमिलून से आग्रह कर रहेथे कि वह उन्हीं के पास ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने तक ठहरा रहे। जव उन्होंने आग्रह करके किसी प्रकार ऐमिलून को राजी कर लिया तो उसके रहने का प्रवन्घ किया गया । गढ़ी में सवसे अच्छे कमरे मे वह रखा गया और उसे आराम पहुँचाने के सारे सामान एकत्र किये गये । परन्तु ऐमिलून को किसी प्रकार से शान्ति न मिली, क्योकि उसे इस घर मे रहने मे दो आपत्तियाँ दिखाई देती थी। एक तो उसका मित्र मध्यकालीन सरकारी कानून को तोड़ रहा था, दूसरे ऐसे व्यक्ति पर कृपा करके, जिसपर ईश्वर का कोप हो, वह स्वयं भी उसी

कोप का भागी हुआ जा रहा था। किन्तु ऐमिस की मित्रता को किसी का भय छू तक नहीं गया था और उसकी करुणा सच्ची करुणा थी।

एक रात को ऐमिलून के कान में किसी के पुकारने की आवाज पड़ी और वह जागकर उठ वैठा। सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ उससे कह रहा था—"मैं देवदूत रैफेल हूँ, मुझे यह वताने के लिए भेजा गया है कि तुम किस प्रकार इस भयानक रोग से छुटकारा पा सकते हो। तुम अपने मित्र ऐमिस से कहो कि वह अपने दोनों छोटे बच्चों को मारकर उनके रक्त से तुम्हें नहलाये। यहीं करने से तुम्हारा कोड़ अच्छा होगा।" ऐमिलून ने उत्तर में कहा,—"यह काम नहीं होगा। मैं अपने मित्र को अपने लिए हत्यारा नहीं वनाऊँगा।" रैफेल ने उससे फिर कहा—"उसके लिए यही आदेश है कि वह ऐसा करे।" इतना कहकर वह दिव्य पुरुप ऐमिलून के सामने से हटकर चला गया।

किन्तु ईश्वर का आदेश होते हुए भी उस ईश्वर मे अखण्ड विश्वास रखने-वाले ने अपने मित्र से दिव्य पूरुप के आने की तिनक भी चर्चा नहीं की। ऐमिस के कान में अकस्मात उस रात की बातों की भनक पड़ चुकी थी। उसके बहुत आग्रह करने पर ऐमिलून ने रैफ़ेल की वातें ऐमिस से कह सुनायीं। इस पर ऐमिस ने कहा--"मैं तुम्हें घन दौलत, नौकर चाकर, जो कुछ मेरे पास है सब अर्पण कर देता, किन्तू तुमने तो यह अनोखा ढोंग रचा है कि तुमसे देवदूत ने कहा है कि मैं अपने दोनों वच्चों का वय कर डार्लुं। मैं तुम्हें उस धर्म की शपथ देता हूँ जिसमें हम दोनों श्रद्धा रखते हैं, उस मैत्री की शपथ देता हूँ जो हम दोनों को आजन्म सुख और दु:ख में साथ रखेगी, और उस वपतिस्मे की शपथ देता हूँ जो हम दोनों को साथ-साथ दिया गया था और पूछता हूँ कि उस रात्रि को तुमसे किसी मनुष्य से अथवा देवदूत से वातें हुई थीं ?"...इतना कहते-कहते ऐमिस अपने रोगी मित्र को छाती से लगाकर फूट-फूटकर रोने लगा। रात के सन्नाटे में जब कभी वह अकेला होता तो यही सव वातें सोचता और रोने लगता। ''यही वह मित्र है जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहा है, जिसे मेरा सम्मान अपने सुख से अघिक प्यारा रहा है। क्या मैं ऐसे मित्र के प्रति अपनी श्रद्धा की सत्यता प्रमाणित नहीं कर सकता, जो मृत्यु के भी भय से विचलित न होकर सदैव मेरे प्रति वक्षादार रहा है?" ऐमिस इन्हीं विचारों मे ड्वा हुआ लम्बी-लम्बी साँसे लेता और फिर बिलख-विलखकर रोने लगता। परन्तु कभी भी उसे ऐमिल्न की कही बातों पर जरा भी संदेह न होता। एक रात ऐमिस घवरा उठा, तलवार लेकर उस कमरे में गया जहाँ उसके दोनों वच्चे अपने पलंग पर सो रहे थे। ऐमिस उनके पास पलंग पर लेट गया और यह कहकर विलाप करने लगा—"कभी किसी ने ऐसा भी पिता देखा है जो स्वय अपनी इच्छा से अपने वच्चों का वच करे?" ऐमिस ने वच्चों की गर्दनें काट दी और उन्हें इम प्रकार लिटा दिया जैसे कि वे सो रहे हों। रुघिर ले जाकर अपने मित्र की देह घोयी और ईव्वर से विनय करने लगा—"हे प्रभु ईसा मसीह! जिसने हम सब पर हुक्म लगाया है कि हम श्रद्धा रखें और विश्वास करें, जिसने हुक्म से कोडी नीरोग कियं। हे प्रभु! अब मेरे मित्र को भी इस जाप से मुक्त कर, जिसके लिए मैंने उसे अपने प्यारे वच्चों के रुघिर से घोकर साफ़ किया है।" ऐमिस ने प्रार्थना में सिर उठाया तो अपने मित्र को रोगहीन पाया।

वच्चों की माता को उनके वघ का हाल मालूम न था। वह उनके कमरे में भी वहुत देर से नहीं गयी थी। परन्तु िपता का हृदय विदीर्ण हो रहा था और कभी-कभी उसकी गहरी साँसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थीं। उसे मालूम था कि जोक का कितना भारी पहाड़ टूट पड़ने को तैयार था। माता ने वच्चों को नीचे लाने का हुक्म दिया कि वे भी सबकी खुशी में सम्मिलित हो सकें। किन्तु ऐमिस ने रोक दिया, और यह कहता हुआ कि वच्चों को सोने दीजिये, स्वयं अकेला उनके कमरे में चला गया। वच्चे पलंग पर बैठे खेल रहे थे। तलवार के घाव की जगह पर उनकी गर्दनों में महीन गुलाबी घारियाँ पड़ी हुई थीं। ऐमिस ने झपटकर वच्चों को गोद में उठा लिया और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के निकट पहुँचकर चिल्ला पड़ा—"घन्य है ईश्वर की महिमा! ये लो अपने वच्चे और ईश्वर को याद करो। देवदूत रैफेल के कहने से मैंने इनका वघ किया था, पर ये जीवित है। इन्हीं के रुचिर से ऐमिलून को आरोग्य हुआ है।"

इस रोमास की तह में जो महान् नैतिक सत्य निहित है उसका आवेग वड़े जोर से मध्यकाल में अनुभव किया गया था। ऐमिस और ऐमिलून समय पाकर उन पवित्रात्मा सिद्ध जनों में गिने जाने लगे थे, जिनसे लोग मित्रता के आदर्श कर्तव्यों में सफल होने को दैवी शक्ति माँगते थे। सत्रहवीं शताब्दी में लोगों को मालूम हुआ कि ये दोनों रोमांस के पात्र थे, तब धार्मिक सन्तों की सूची में से इनके नाम काटे गये। गिरजे से निकाल दिये जाने पर भी ऐमिस और ऐमिलून की कहानी लोकप्रिय रही और लोग उस पर विचार करके सदाचार सीखते रहे। ये दो व्यक्ति कल्पना के जादू ने उत्पन्न किये थे और मानव आदर्श के वातावरण में सैकड़ों वर्ष जीवित रहे तथा मान्वता के गुणों को चमकाते रहे। गिरजा अपनी सूची से इन्हें निकाल सकता है, परन्तु साहित्य में वे सदा मानव जाति के सर्वोत्तम स्वप्नों में गिने जार्येंगे।

#### सर गवेन और ग्रीन नाइट

अंग्रेज़ी भाषा के आर्थर सम्वन्धी रोमांसों में सर्वोत्तम रोमांस सर गवेन और ग्रीन नाइट का है। यह रोमांस सन् १३९० के लगभग का है, परन्तू इसे नार्मन-फोंच समय की प्रणाली का मानते हैं। पिछली दो शताब्दियों में जिस-जिस ढंग के रोमांस लिखे गये उन सबका निचोड़ इसमें पाया जाता है। इस कारण यह रोमांस संसार के अच्छे रोमांसों में गिना जाता है। कहानी के आरम्भ के समय आर्थर कैमलाट (Camelat) में नव वर्ष का उत्सव मना रहा है। एक सुन्दर भवन के प्रज्ञाल (महानक्ष) में बड़ी मेज पर वह वैठा है, चारों ओर नाइट बैठे हैं और सब के संब, जीवन की उमंगों तथा यौवन की उन्मत्त भावनाओं से परिपूर्ण, भोजन प्रारम्भ करने के पहले किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें कोई साहसिक कार्य कर दिखाने को प्रेरित करे। इतने में तुरही, घौंसा, नगाड़े का वजना तथा भोजन का आना प्रारम्भ ही था कि वडे कोलाहल के साथ एक विज्ञाल-काय योद्धा, हाथ में वड़ा-सा कुठार लिये हुए सिर से पाँव तक हरे रंग के कपड़े पहने हए, घोड़े पर सवार, पहरेदारों और सिपाहियों को वक्के देता हुआ सीघा आर्थर के सन्मुख आकर खड़ा हो गया। चारों ओर देखकर उसने ललकारा और कहा, ''है यहाँ कोई ऐसा नाइट जो अपना कुठार मुझ पर चला सके और फिर मेरा वार सह सके ?" इस गर्वपूर्ण ललकार को सुनते ही आर्थर का भानजा गवेन उठा और अपने फरसे से ग्रीन नाइट का सिर गर्दन से अलग कर दिया। ग्रीन नाइट ने चुपचाप वाल पकडकर जमीन से अपना सिर उठाकर गवेन के मुँह के सामने किया तो उसके होठों से आवाज निकली और उसने कहा-"तुम्हारा और मेरा सामना न्यु इयर के दिन हरे गिरजे के पास होगा; अगर तुमको साहस हुआ।" इतना कहकर ग्रीन नाइट प्रशाल में से जैसे आया था लौट गया।

आल हैलोज़ डे (All Hallow's Day) को, जो पहली नवम्बर को पड़ता है और तेल्ट संवत् का नया दिन है, गवेन अपने ग्रिंगोलेट नामक घोड़े पर सवार होकर वेल्स के वीहड प्रान्त की ओर चल दिया। उसके रास्ते में विराल और साईन्ज के वड़े-वड़े पहाड़ी जंगल पड़ते थे, जिनमें सेकड़ों प्रकार की भयानक आप-त्तियों का सामना करके निकास मिलता था। गवेन को भी वहुत-सी प्राकृतिक तया पैंशाचिक आपत्तियों का सामना करना पड़ा । कहीं वड़े-वड़े विपघर अजदहों, भेड़ियों के समूहों एवं भयंकर दैत्यों से और कहीं कामुक पुरुपों तथा वन के राक्षसों से लड़कर उसे अपना पथ साफ़ करना पड़ा। बड़े दिन (Christmas) के एक रोज पहले वह वलूत के घने और अंघेरे जंगल से गुज़र रहा था। जो मार्ग उसके सामने था उसे पार करके नियत दिवस तक हरे गिरजे के निकट पहुँचना कठिन जान पड़ता था। गवेन पर एक उदासी छायी जाती थी। ऐसी अवस्था में उसने कुमारी मेरी (Virgin Mary) की प्रार्थना करनी प्रारम्भ की और भजन गाने लगा। प्रार्थना करके जव उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी दृष्टि एक विशाल गढ़ी पर पड़ी जो सामने एक ऊँची पहाड़ी पर वनी थी। फाटक पर पहुँचकर उसने रात्रि के लिए आश्रय माँगा। गढ़ी के स्वामी और उसकी सुन्दर पत्नी ने उसका स्वागत किया और वड़े आदर-सत्कार से वड़ा दिन अपने साथ व्यतीत करने का आग्रह किया। उन्होंने गवेन को यह भी वताया कि हरा गिरजा निकट ही है और वह एक ही दिन चलकर वहाँ सुगमता से पहुँच सकेगा। गवेन ठहरने पर राजी हो गया, वड़े दिन में वहुत चहल-पहल रही, वड़े उत्सव मनाये गये। जव यह सव समाप्त हुआ तो शिकार की तैयारी प्रारम्भ हुई। हँसी-हँसी में दोनों ने एक दूसरे को वचन दिये कि शिकार के दिनों में जो उत्तम वस्तु मिलेगी वह एक दूसरे को देगा। जब गढ़ी का स्वामी शिकार पर चला गया तो उसकी पत्नी ने गवेन से प्रेम करने की व्यर्थ चेष्टा की और ऐसा करने में एक बार उसका चुम्वन भी किया। गवेन ने जो वचन दिया था उसके अनुसार शिकार से लौटने के उपरान्त गढ़ी के स्वामी को चुम्वन दिया और वदले में कुछ ऐसी वस्तुएँ पायीं जो शिकार में मिली थीं। अन्तिम दिवस जब वह महिला आयी तो उसने गवेन को एक हरे रंग की पेटी दी और कहा कि उसके वाँघने से जीवन-हानि की कोई आशंका नहीं रहती। महिला के वड़े अनुरोध पर और यह सोचकर कि उसे ग्रीन नाइट से सामना करने जाना है, गवेन ने पेटी वॉव ली और गढ़ी के स्वामी से प्रतिज्ञा भंग करके उसके सम्वन्य में कुछ नहीं कहा।

नये वर्ष के दिन (New Year's day) प्रातःकाल गवेन ग्रीन गिरजे को चल दिया। वरफ़ जोरों से गिर रही थी और आँवी की भाँति वायु उसे घोड़े की पीठ पर से उड़ाये लिये जाती थी। पहाड़ी जंगल में होकर वह गिरजा ढूँढता हुआ चला जा रहा था। वहुत दूर जाने के पश्चात् उसे एक खुली घाटी में हरी घास से ढका हुआ टीला मिला, जिसके नीचे एक खोह में से वही ग्रीन नाइट निकला

जिसका उसने सिर काटा था। गवेन अभी संभल भी न पाया था और मन में उस गिरजे की मनहसियत पर विचार ही कर रहा था कि ग्रीन नाइट ने अपने कूठार से उसकी झुकी हुई गर्दन पर वार कर दिया। कुठार के वार का घक्का इतनी ज़ोर का था कि गवेन घोड़े पर से नीचे आ गया। पृथ्वी पर उसके रुघिर की वृँदें भी गिरीं जो बरफ़ पर चमकने लगीं। उसने अपनी तलवार खींच ली और शिरस्त्राण घारण करते हुए कहा कि शर्त पूरी हो गयी। ग्रीन नाइट ने अपना कूठार पथ्वी पर फेंक दिया और गवेन को बताया कि गढ़ी का स्वामी, जिसका वह आठ दिन से मेहमान था, वही है। उसने यह भी बताया कि आर्थर की वहिन मारगन ला फ़े (Morgan la Fay) ने उसे गिनीवियर को डराने के लिए कैमलाट भेजा था, जब उसके कटे सिर ने वातें की थीं। मारगन ला फ़े ही गवेन का भी सर्वनाश कराने पर तूली हुई थी जिससे गिनीवियर के हृदय को चोट पहुँचे। उसने कहा—"यदि तुम मझसे विश्वासघात करते और झठ बोलकर अपने वचन का पालन न करते तो तुम कहीं के भी न रहते। तुमने मेरे साथ वफ़ादारी करके अपने को बचा लिया। यह जो तुम्हारी गर्दन पर छोटा सा घाव लगा है वह इस वात की सज़ा है कि तुमने पेटी का हाल छिपाने की चेष्टा की थी। अब तुम्हारे लिए उचित है कि तुम अपने इस दोष को याद रखने के हेतू यह पेटी सदा कमर में वाँचा करो।" गवेन की इस विजय का वड़ा नाम हुआ और उसके अनुभव की स्मृति जीवित रखने के लिए आर्थर की राजण्ड टेवल के नाइटों तथा उसके दरवार की सारी महिलाओं ने हरे चमकदार रंग की पेटी पहनना आरम्भ कर दिया।

इस रोमांस की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जो फ्रांस के रोमांसों से इसे पृथक् करती हैं। इस रोमांस में भावनासंघर्ष अधिक तीब्र है, पात्रों तथा दृश्यों का वर्णन वहुवा काल्पनिक है, नैतिक सत्यों का प्रवर्तन वहुत सीधी सादी रीति से किया गया है, और जितने किल्पत अंग हैं वे सव एक दूसरे से इस प्रकार मिला-जुला दिये गये हैं कि रोमांस की कहानी ऐक्य-सिद्धान्त के अनुसार संगठित हो गयी है। रोमांस की भापा ओजस्विनी तथा चित्रित करनेवाले शब्दों से पूर्ण हो गयी है और वर्णन को साकार वनाने में सफल हुई है। इन सव गुणों के कारण यह रोमांस इंग्लैण्ड के सामियक जीवन का वड़ा अच्छा चित्रण करता है। उत्सवों के दृश्यों के साथ-साथ, नित्यप्रति के जीवन तथा घरेलू रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, खेलकूद, शिकार और अखाड़े के पराक्रम; आदि वातों से कहानी भरी हुई है और हास्योत्पादक प्रसंगों से इस सामग्री को एक वर्णन में घुला-मिला दिया गया

है। इन गुपो के कारण यह रोमांस इस काल के <mark>रोमांसों में सर्वोत्तम माना</mark> पया है।

## मध्यकालीन कहानी-साहित्य के परिवर्तन

नार्मन विजय के उपरान्त दो नताब्दियां उन जातियों के सम्मिश्रण में लगीं जो इन्हैंप्ड में बसी भी। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, इन जातियों की सम्यता और सस्कृति बदलती गयी, यहां तक कि जरमैनिक और नार्मन-फ़ेंच जातियाँ आपस में ऐसी निरु-जुरु गर्नी कि उनके मिलाप से एक नयी अंग्रेज़ जाति उत्पन्न हो गयी। दोनो जातियो की सम्यता भी इसी प्रकार मिछकर नयी सम्यता हो नयी। कहानी-नाहित्य ने भी इस परिवर्तन के अनुरूप बहुत सी बातें बदल गयीं। जहाँ बँधे-दी पात्र, जैसे अमण करनेवाले नाइट, विपत्ति मे पड़ी हुई महिलाएँ, दुष्ट जादूगर, हुआ करते थे, वहां साधारण स्त्री और पूरुष, जो नयी सामाजिक व्यवस्था के प्रतिरूप थे, पात्र बनाये जाने लगे। व्यक्तिवाद के कारण इस काल में नयी नयी स्थितियाँ सामने आने लगी थी और क्या युद्ध, क्या प्रेन क्षेत्र, जीवन के प्रत्येक संघर्ष में मनुष्य स्वतत्र होता जाता था। सामाजिक व्यवस्था भी मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत सी बातों मे सीनित नहीं करती थी। नयी नयी घटनाएँ ज्ञानने बाती थीं जो अब इत योग्य तमली जाती थी कि रोमांसों में उनका समावेश किया जाय। जहाँ पहले आग उगलनेवाले दैस्यों से लड़ने और छिपे हुए शत्रु के आक्रमण से अपने को बचाने में मनुष्य की सारी हाक्ति और बुद्धि लगी रहती थी, वहाँ अब नये रोमांसों में प्रेम-चर्चा बहुत बढ़ गयो और नित्पप्रति जीवन की साधारण घटनाओं में घैर्य और पराक्रम के कार्य होने लगे, जो रोमांसों में जगह पाने लगे।

प्राचीन रोमालों में स्त्रियों का कर्तव्य आज्ञापालन हुआ करता था; आधुनिक स्त्रियों को इतना ऊँचा आसन दिया जाने लगा कि घीरे-घीरे पुरप उनका आज्ञान्कारों सेवक अथवा गुलाम बन गया। इन रोमांलों की स्त्रियों रूपवती, गर्विता तथा नक्ष्मढ़ी होने लगी, जो अपने प्रेमियों के प्रति क्रुरता का व्यवहार करती थीं और जब तक उनकी जान ही पर न आ बने, कभी दया नहीं करती थीं। जहां प्राचीन समय के रोमांलों में ऐंग्लोसैन्सन योखा बड़े गर्व से अपने शत्रु को परास्त करके उसकी हुँसी उड़ाता और उसे समाप्त करता, आधुनिक रोमांस में गवेन आजकल के निष्ट मनुष्यों के समान अपने शत्रु पीन नाइट के प्रति नक्षता तथा सण्यनता का व्यवहार करता है। प्राचीन काल के रोनांसों में क्वोरता और

निर्वयता भरी पड़ी है, जिसकी जगह पर इस काल के रोमांसों में मुजनता तथा भलमनसी को व्यवहार में लाया जाता है। स्त्रियों के प्रति जो गवेन का व्यवहार है वह प्राचीन समय के रोमांसों के योद्धाओं को घृणित और असहनीय जान पड़ता।

कहानियों की रचना-प्रणाली तथा निर्माण-विधि में भी उन्नति हुई। प्राचीन काल के रोमांसकार विना किसी रोक-टोक के अथवा सोच-विचार के अपनी कहानी को जितना चाहते वढ़ाते चले जाते थे। नये रोमांसों को नियमित कम के अनुसार किसी निश्चित घटना से आरम्भ करके कहानी का विस्तार किया जाता था और एक विशेष अन्त तक पहुँचाया जाता था। इस विस्तार में जितनी स्थितियाँ उपस्थित होतीं वे भी उसी कम में वँघी हुई कौतुक और आकांक्षा उत्पन्न करतीं और भावों को तीव्र करती थीं। इन सब परिवर्तनों के साथ साथ रोमांसों की छन्दवद्ध भाषा भी वदलती गयी और तेरहवीं शताव्दी के मध्यकाल में गद्य का

प्रयोग होने लगा। जैसे जैसे कथा-सामग्री और भावों में परिवर्तन होता गया, रोमांसों का गद्य उन अलंकारों को भी छोड़ता गया जो पहले प्रयोग में लाये जाते थे। चौदहवीं शताब्दी के आते आते गद्य ने वे विशेष गुण उत्पन्न कर लिये जो वौद्धिक विचारों को ब्यक्त करने की योग्यता रखते थे और उन्हें तर्क के अनुसार यथोचित

# मध्यकालीन यथार्थवादी कहानी-साहित्य

रीति से उपस्थित कर सकते थे।

इन रोमांसों में भी हमें यथार्थ तथा वास्तविकता नहीं मिलती। नाइटों और योद्धाओं के साहसिक कार्यों को ये भी वर्णन करते हैं, तथा राजदरवार के वड़े आदिमयों और कर्मचारियों की प्रेम-कहानी भी कहते हैं। ऐसे रोमांस अभिजातवर्ग के मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे। इस वर्ग के लोग वहुघा पढ़े-लिखे होते थे, उन्हें कला और कारीगरी की वस्तुओं से दिलचस्पी रहा करती थी और फिर उनके पास अवकाश की कोई कमी नहीं होती थी। ऐसे लोगों के लिए जो रोमांस लिखे जाते थे, उनमें जीवन का जो चित्रण किया जाता था, वह सर्वथा काल्पिनक होता था। शिक्त, पराक्रम, सामर्थ्य, सदाचार तथा भावनाओं को इतना वढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता था कि वे अलौकिक अथवा अप्राकृतिक लगती थीं। जनसाघारण की कहानियों में इनसे कहीं अधिक वास्तविकता होती थी। वे लोग कभी-कभी शूरवीरों के गुण गानेवाले रोमांसों को जनता के लिए फिर से लिखते थे और संवेग तथा करणा के शृद्ध भावों को यथार्थ रूप देते थे। उनकी

नर्निष्ठय कहानियाँ अधिकांत्र वह सीधी-सादी चेतावनी देनेवाली कहानियाँ होती थी जिनको पादरी लोग अपने धर्मोपदेशों में दृष्टान्तों की भाँति कहा करते थे। ये कहानियाँ एग्ज्रेम्पला (Exempla) कहलाती थीं और वहुषा पूर्वी देशों से उन तक पहुँची थी।

इनके अतिरिक्त बहुत से प्राचीन रोमांसों को निन्दा करने के अभिप्राय से इस प्रकार लिखा जाता था कि वीरता तथा पराक्रम के कार्यों में छिपी हुई अशिष्ट प्रवृत्तियाँ उपर उभर आती थीं। इस प्रकार की जगत्-विख्यात पुस्तक रेनार्ड दि फ़ाक्स (Reynard the Fox) है, जो पहले सन् १२०० के लगभग फ्रांस में लिखी गयी थी और घीरे-घीरे अगली दो शताब्दियों में यूरोप के सब देशों में पहुँच गयी थी। जिस देश में भी वह पहुँची वहाँ की जनता में वह सर्वप्रिय हो गयी और उसमें कुछ न कुछ बातें वहाँ के विशेष अनुभवों के अनुसार जोड़ दी गयी। इस पुस्तक का भावार्य गेटे ने भी जर्मन भाषा में लिखा है। इस व्यंग्यात्मक कहानी के पात्र पशु है और प्रमुख पात्र, जिसके नाम से पुस्तक जगत्-विख्यात है, रेनार्ड (Reynard) नामक लोमड़ी है। 'रेनार्ड' शब्द का अर्थ 'उपदेशकुशल' है, जिससे पुस्तक लिखने का अभिप्राय प्रकट होता है। कहानियों में नाइट कोई न कोई पशु है जो अपने साहस और पराक्रम से ख्याप्ति प्राप्त करता है, परन्तु रेनार्ड अपनी चालाकी अथवा चालवाजी से जिन्त तथा वीरता दोनों ही को मात देता है। 'चालाकी' और 'चालवाजी' को प्रधान चेप्टा वनाकर वहुत कहानियाँ लिखी जाती थी और यह चालाकी व्यग्य करने अथवा तुरन्त उत्तर दे सकने में देखी जाती थी।

उन छोटी-छोटी कहानियों में, जिनमें मनुष्यों की दुष्टता और मूढ़ता दिखायी जाती थी, पादिरयों के पाखंड और छल-कपट का वड़ा हास्यप्रद वृत्तान्त दिया जाता था। मध्यकालीन कहानी-साहित्य के फैलाव तथा उसकी सीमा का अनुमान उन संग्रहों से किया जा सकता है जो चौदहवीं शताब्दी के चतुर्य चरण में प्रचलित थे। जो कहानियाँ इन संग्रहों द्वारा इस समय लोकप्रिय होती जा रही थीं उनमें दिन पर दिन वास्तविकता आती जा रही थी और वे नित्य-जीवन के निकट हो रही थीं। मानव-जीवन तथा प्रकृति का निरीक्षण अधिक गहरा और उसका निरूपण दया-भाव की दृष्टि से हो रहा था।

### वोकैशियो और उसकी डेकामेरान

इस प्रकार की कहानियों का सबसे श्रेष्ठ संग्रह वोकैशियो की डेकामेरान

(Decameron) नामक पुस्तक में था। गायोवानी वोकैशियो (Giovanni Boccaccio) इटली का वड़ा प्रतिभाशाली किव तथा उपन्यासकार था, जिसका विश्व-साहित्य में वहुत ऊँचा स्थान है। उपन्यास के इतिहास में तो डेकामेरान को यदि स्फूर्ति का भंडार और पथदर्शक कहा जाय तो अनुचित न होगा। चौदहवीं शताब्दी के मध्यकाल के उपरान्त से लेकर टेनिसन तक कोई भी किव तथा नाटक-कार अथवा कहानी लेखक न होगा, जिसने वोकैशियो से प्रेरणा न पायी हो और जिसने उसकी किसी न किसी कहानी पर काव्य या कोई नाटक न लिखा हो। न मालूम कितने चित्रकारों ने उसकी कहानियों से प्रेरित होकर वड़े सुन्दर तथा अमर चित्र खींचे हैं।

गायोवानी वोकैशियो का जन्म लगभग १३१३ में पैरिस में हुआ था। उसका पिता इटली के फ्लोरेन्स नगर का निवासी था। उसने फ्रांस की एक महिला से विवाह किया था। बोकैशियो बाल्यावस्था में ही फ्लारेन्स चला गया था। वहीं उसने अपना जीवन व्यतीत किया और स्याति पायी। पहले उसने रोमांस और कविता लिखकर अपने समकालीन देशवासियों को चमत्कृत कर दिया और गद्य तथा पद्य दोनों में उन्हें नवीन रीतियाँ और छन्दों के नमूने दिये। सन् १३४८ और १३५८ के अन्तर में उसने वे एक सौ कहानियाँ लिखीं जिनका संग्रह डेका-मेरान है। यद्यपि ये कहानियाँ नयी नहीं हैं, और उनमें से वहुत सी मामूली अथवा साधारण हैं, किन्त्र वोकैशियो ने उन्हें कहा कुछ ऐसे ढंग से है कि वे अर्थपूर्ण और सर्वथा नयी हो गयी हैं। कोई कोई कहानी प्राचीन काल के छन्दवद्ध फ़ेब्लियो (Fabliaux) से ली गयी है, जो फांस के भाट तथा गायक जनता को सूनाया करते थे। वे कहानियाँ साघारण जीवन-घटनाओं से सम्बन्धित हैं और उनमें कोई विशेपता नहीं है, परन्तु वोकैशियों ने उन्हें इस प्रकार अपने ढंग से दुवारा लिखा है कि उनकी कथावस्तु में गंभीर विषयों पर विचार करने के अवसर निकल आये हैं और कहानियों का हलकापन दूर हो गया है। डेकामेरान में लगभग एक-तिहाई ऐसी ही कहानियाँ है।

दूसरे प्रकार की कहानियाँ वे हैं जो पूर्वीय नैतिक-कथाओं के आघार पर लिखी गयी हैं। ये नैतिक कथाएँ इस काल में सब यूरोपीय देशों में प्रचलित हो रही थीं। वोकैशियों ने इन्हें दृष्टान्त की श्रेणी से निकालकर मनुष्य के अनुभवों के निकट कर दिया और जीवन के तथ्यों को इनके द्वारा निश्चित एवं सिद्ध किया।

डेकामेरान में एक तीसरे प्रकार की कहानियाँ भी हैं जो इन सबसे उत्तम हैं।

ये कहानियाँ उसी प्रकार की सीघी-सादी हैं जैसी बहुघा समाचारपत्रों में छपा करती हैं—िकसी ने किसी का वच कर डाला, कोई स्त्री को भगा ले गया, किसी के वदले कोई और दंड भोगता है। ऐसी कहानियों के लिखने का कोई उद्देश्य नहीं होता, न उनके द्वारा कोई उपदेश दिया जाता है और न कामुकता उत्पन्न करायी जाती है। इन साघारण समाचार के ढंग की कहानियों में वोकैशियो ने जान डाल दी और मानव-प्रकृति का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। नित्यप्रति के जीवन में ही गूड़ रहस्य छिपे हैं और साघारण घटनाओं में मनुष्य के गुण तथा दोप हमारे सामने आते हैं।

वोकैशियों ने अपनी कहानियाँ इतनी सरल तथा स्वाभाविक भाषा में लिखी थीं कि वे थोड़े ही समय में लोकप्रिय हो गयों और देश-देशान्तर में पढ़ी जाने लगीं। दस वर्ष के भीतर ही उनका यूरोप की सब भाषाओं में अनुवाद हो गया। उनका लेखक जगत्-विख्यात उपन्यासकारों का पथदर्शक माना जाने लगा।

डेकामेरान की कहानियों को इटली की भाषा में नोवेले (novelle) कहा जाता था। इसी शब्द से अंग्रेज़ी नाम नावेल (novel) निकला है। नोवेले की विशेपता यह समझी जाती थी कि वे सावारण जीवन में ही सत्य और सौन्दर्य दिखाने की चेष्टा करते थे। वोकैशियो सामने की सीवी-सादी घटना को अथवा सावारण मनुष्य को ही कथावस्तु बनाता और चमत्कार उत्पन्न करता था। उदाहरण के हेतु यदि हम डेकामेरान की प्रथम कहानी को देखें तो उस का कहानी लिखने का ढंग मालूम हो जायगा। एक -दुराचारी वकील मरते समय पादरी से अपने पापों को कहकर ईश्वर से क्षमा का प्रार्थी होता है और एक धार्मिक मनुष्य की भाँति अपने प्राण त्याग करता है। वस, इस छोटी सी सावारण वात को लेकर वोकैशियो कहानी लिखता है और दम्भ तथा सारे पालंडों की खाल खींचकर मनुष्य का हृदय सामने रख देता है। इसी प्रकार अंतिम कहानी में वैर्य अथवा सहनशीलता का चित्र खींचता है और ऐसा करने में ग्रीजेल्ड़ा को पराक्रम के शिखर पर चढ़ा देता है। तीव्र उत्कंठा का भाव, अज्ञानता, अहंकार, झूठा अभिमान, तथा इस प्रकार के दोपों में प्राप्य आपत्तियों तथा भय का उल्लेख उसकी कहानियों में वार वार आता है, किन्तु उनको वह ऐसे कलात्मक प्रवन्य से कथा-सामग्री में रखता है कि मनुष्य-जीवन गुण और दोपों से परे किसी ऐसी शक्ति का खेल दिखाई पड़ता है, जो हमें सदा मूर्ख वनाने पर तुली रहती है।

डेकामेरान की ओजस्विनी कहानियों में मध्यकालीन जगत् के पराक्रम तथा वीरता के कार्यो द्वारा भी साघारण जीवन की समस्याएँ दिखाई गयी हैं और उन पर प्रकाश डाला गया है । टस्कनी के वीर पुरुषों में फ़ेडेरीगो डेग्ली अल्बरींगी (Federigo degli Alberighi) हथियार चलाने तथा अपने नम्र एवं विनययुक्त स्वभाव के लिए सबसे अधिक विख्यात था। वोकैंगियो उस वीर पूरुप की कहानी इस प्रकार लिखता है—"यह फ़ेंडेरीगो, युवकों की सामारण रीति के अनुसार मोना गायोवाना नामक एक सुशील तथा फ्लोरेन्स की सबसे अधिक सुन्दर युवती से प्रेम करने लगा। उस युवती का अनुग्रह तथा स्नेह प्राप्त करने के हेतु वह उन्मुक्त हृदय से घन का व्यय करने लगा। कभी उत्सव मनाता, कभी वहे-वहे भोज देता, वर्छे तथा भाले की लड़ाई के लिए योद्धाओं को बहुत रुपया खर्च करके एकत्रित करता, दंगल कराता और सदा इसी सोच-विचार में रहता कि कैसे मोना को प्रसन्न करूँ और अपनी ओर आकर्षित करूँ। परन्त्र इन बेल-तमाशों का मोना पर कूछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसने यह तक जानने की उत्सुकता प्रकट न की कि कौन यह सब कुछ करा रहा है। परिणाम यह हुआ कि फ़ेडेरीगो का सारा घन इन व्यर्थ के कार्यों में लगकर समाप्त हो गया और उसे फ्लोरेन्स छोड़कर किसी दूर के गाँव में चला जाना पड़ा। इस गाँव में उसके पास थोड़ी भूमि थी जिसमें उसने सेती करना आरम्भ किया। उसके पास एक वाज पक्षी भी था जो उसके लिए कुछ न कुछ शिकार कर लाता था, इस प्रकार उसका निर्वाह होने लगा। यह पक्षी ही उसका साथी और मित्र था और इसी को लेकर वह अकेला रहता था। यदि वाज उसके पास न होता तो खेती से न तो उसका निर्वाह होता और न उसकी दरिद्रता की दशा में कोई उससे सहानुभूति करने वाला मित्र होता।

इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के उपरान्त फ़ेडेरीगो को मालूम हुआ कि मोना गायोवाना के पित का स्वर्गवास हो गया है और वह अपनी भूमि तथा सम्पत्ति अपने इकलौते वेटे के नाम छोड़ गया है। मरते समय वह वसीयत भी कर गया कि यदि उसका लड़का सन्तानहीन मर जाय तो सारी सम्पत्ति तथा भूमि मोना गायो-वाना को मिले। वियवा होने के बाद से वह अपने वेटे को लेकर देहात में रहने लगी और अपना घ्यान तथा समय उसी की देख-भाल और सेवा में व्यतीत करने लगी। गर्मी के महीनों में लड़के को लेकर वह जिस गाँव में रहती थी वह फ़ेडेरीगो के गाँव से वहुत दूर नहीं था। मोना का लड़का, जिसे शिकार का बहुत शौक था, जब कभी इयर से निकलता तो फ़ेडेरीगो के वाज को देखता और उसके गुणों को सराहता। धीरे-धीरे दोनों में मित्रता हो गयी और कभी-कभी वे शिकार में साथ-साथ जाने लगे। ऐसे अवसर पर लड़का फ़ेडेरीगो के पक्षी की वड़ी प्रशंसा करता और मन ही मन यह चाहता कि वह पक्षी उसका होता तो वड़ा अच्छा होता। किन्तु यह देखकर कि फेडेरीगो अपने वाज को कितना प्यार करता है, लड़के को पक्षी माँगने का कभी साहस न हुआ।

कुछ समय के उपरान्त लड़का वीमार पड़ा और अच्छे से अच्छे वैद्यों की चिकित्सा होने पर भी उसकी दशा विगड़ती ही गयी। मोना गायोवाना रातिदन उसकी देखभाल तथा सेवा में लगी रहती, परन्तु कुछ फायदा दिखाई न पड़ता। यह सोचकर कि लड़के के मन में कोई अभिलापा न हो, जिसके कारण उसका मन मिलन रहता हो, एक दिन मोना ने पूछा—"वेटे, तुम मुझे किसी ऐसी वस्तु का नाम वताओ जो तुम्हे वहुत प्रिय हो और जिसके प्राप्त करने की तुम्हारी वड़ी इच्छा हो। मैं जहाँ तक मुझसे हो सकेगा वह वस्तु तुम्हें देने की चेव्टा करूँगी।" जब कई दिन लड़के से यह प्रश्न किया गया तो उसने अपनी माता से कहा,—"यदि मुझे वह वाज पक्षी जो फेडेरीगो नामक किसान के पास है, मिल जाता तो मैं भी खूव शिकार खेलता और शीघ ही अच्छा हो जाता।"

मोना गायोवाना वेटे की यह वात सुनकर सन्नाटे में आ गयी और बहुत देर तक न मालूम कितनी वातों पर सोच-विचार करती रही। उसे मालूम था कि फ़ेडेरीगो अपने वाज को कितना प्यार करता है और कभी उसे अपनी ऑखों से ओझल नहीं होने देता। उसे यह भी याद था कि फ़ेडेरीगो के हृदय में स्वयं उसके लिए कितना अधिक प्रेम था और वह यह भी जानती थी कि कैसे उस प्रेम के बदले में कभी सौजन्य तक उसने प्रकट नहीं किया। मोना की समझ में नहीं आता था कि वह करे तो क्या करे। मन ही मन बार वार सोचती रही—"मैं कैसे किसी के हाथ फ़ेडेरीगो को संदेगा भेजूँ; कैसे मैं उससे यह सब कहूँ तथा उससे वाज माँगूँ? और वाज भी वह जो दूर-दूर तक अपने गुणों के कारण विख्यात है? मैं कैसे उसके शून्य-जीवन का एक-मात्र आचार उससे छीन लेने की चेप्टा कहूँ?" मोना को पूर्ण विश्वास था कि उसके माँगते ही फ़ेडेरीगो अपना बाज उसे भेट कर देगा, और यही विश्वास था कि उसके कर देता था और वह काँप उठती थी। अन्त में माता के प्रेम की विजय हुई और उसने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो, मैं स्वयं जाऊँगी और फ़ेडेरीगो से कहूँगी। मोना ने अपने वेटे से वाज देने का वादा कर लिया और उसके वाद से लड़का धीरे बीरे स्वस्थ होने लगा।

एक दिन प्रातःकाल अपनी सहेली को साथ लेकर मोना फ़ेंडेरीगों के गाँव को चल दी। फ़ेंडेरीगों अपने घर के पीछे कुछ कर रहा था। मोना के आने की मूचना पाते ही वह भागा हुआ उसके स्वागत को वाहर पहुँचा। मोना ने वड़ी नम्नता से उसे नमस्कार किया और वोली— 'फ़ेंडेरीगों, मैं आज आपके पास उस नहान् समर्पण की क्षतिपूर्ति के लिए आयी हूँ, जो इतना अविक प्रेम आपने मुझे देकर किया था जितना न तो आपके लिए ठीक था और न मैं जिसके योग्य थी। मैं जानती हूँ कि मेरे कारण आपको क्या क्या नहीं सहना पड़ा है। इस समय मैं उसकी किसी अंग में पूर्ति करने आपके यहाँ अतिथि होकर आयी हूँ और हम दोनों आपके साथ भोजन करने को प्रस्तृत हैं।"

फ़िड़ेरीगों ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और कहा—"हे देवि, मुझे याद नहीं कि कब आपके कारण मुझे कोई हानि पहुँची। मत्य तो यह है कि यदि आज मैं किसी योग्य हूँ तो उसका श्रेय केवल आपके गुणों तथा आपके प्रति मेरे हार्दिक प्रेम को है। आपका यहाँ आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी उदारता उस बन की अपेक्षा कहीं अविक मूल्यवान् है जो मेरे पास हो सकता था, क्योंकि आज आपने एक निर्वन व्यक्ति के घर पर आने की कृपा की है।" यह कहकर फ़ेडेरीगों ने मोना गायोबाना का बड़े आदर-सत्कार से स्वागत किया और अपनी छोटी-सी फुलवाड़ी में लिबा ले गया और बोला—"देवि, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, आपके पास इस स्त्री को छोड़कर मुझे भोजन का प्रवन्य करने जाना पड़ रहा है। मेरे पास कोई नौकर-चाकर नहीं है। यह सीवी-सादी स्त्री नेरे मजदूर की पत्नी है जो मेरे लौटने तक आपकी सेवा में रहेगी।"

यद्यपि फ़ेडेरीगो निर्वन था, किन्तु आज से पहले उस वेचारे ने अपनी दिखता का इतना कटु अनुभव कभी नहीं किया था। आज के विन उस महिला को भोजन कराने भर की सामग्री घर में न थी जिसके प्रभाव से कभी उसने हजारों मनुष्यों की वावतें की थीं। दुःख के मारे वह आकुल होकर इवर-उवर दौड़ रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। न तो उसके पास रुपया ही था और न ऐसी कोई वस्तु ही थी जिसे वेचकर रुपया मिल सकता। अपने मजदूरों से उवार लेने में उसे वड़ी हिचक मालूम होती थीं और नाँगने का तो प्रवन ही क्या था। वह इसी अमनंजस में था कि अनायास उसकी दृष्टि अपने वाज पर पड़ी जो कमरे में अड्डे पर वैठा हुआ था। "वस, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सावन नहीं है।" इतना कहकर फ़ेडेरीगो ने वाज को अड्डे पर से उतारकर हाथों में तौला और टटोलकर निज्वय कर लिया कि

उसके मांस की मीना के खाने योग्य कोई चीज वन जायगी। फिर क्या था, तुरन्त उसने पक्षी की गर्दन मरोड़ दी और वाल व पर साफ़ करके सीख पर चढ़ाने के लिए नौकरानी को दे दिया। फ़ेडेरीगो ने इसके उपरान्त जो कुछ वची हुई चीजें थीं उन्हें लेकर खाने की मेज सजायी। जब सब सामान किसी भाँति ठीक कर लिया तो वाहर जाकर महिलाओं को भोजन करने को आमंत्रित किया। जब भोजन करने को वे मेज पर बैठ गयीं तो फ़ेडेरीगो ने जो कुछ उससे वन पड़ा था उनके सामने परोस दिया। महिलाओं ने हँसी-खुशी, विना जाने कि वे क्या खा रही हैं, वाज के मांस का स्वादिष्ट भोजन किया।

भोजन कर चुकने के वाद कुछ देर तक इघर-उघर की वातें होती रहीं। मोना गायोवाना ने यह सोचकर कि अब अपने आने का मतलब बताने का समय आ गया है, फेडेरीगो से कहा—''फ़ेडेरीगो, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब तुम यह सुनोगे कि मै आज तुम्हारे पास किस मतलव से आयी हूँ, तो तुम ज़रूर मेरी घृष्टता पर चिकत रह जाओगे और तुम्हें उस विगत समय की स्मृति हो आयेगी जब मैंने सम्मान से तुम्हारे प्रेम को अस्वीकार किया था, जिसे तुमने मेरी निष्ठुरता समझा था । मेरी इस घृप्टता को तुम क्षमा कर सकते यदि तुम्हारे अपने वच्चे होते, क्योंकि तव तुम समझ सकते कि माता-पिता का सन्तान के प्रति प्रेम कितना प्रवल होता है। यद्यपि तुम्हारे सन्तान नहीं है परन्तु मेरे एक पुत्र है। मुझे तो उस प्राकृतिक नियम ने वॉघ रखा है जिसका पालन मेरा घर्म है। यही कारण है जो मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध तुमसे एक ऐसी वस्तु दे देने की अनुचित प्रार्थना करती हूँ जिसे तुम वहुत प्यार करते हो और जो तुम्हारे शून्य जीवन का एक मात्र सहारा है। मैं यह सव कुछ समझती हूँ, फिर भी विवश होकर तुम्हारा वाज पक्षी माँगती हूँ। मेरा पुत्र कुछ समय से वीमार है। उसने तुम्हारे पक्षी को लेने की ऐसी रट लगायी है कि यदि में खाली हाथ लौट जाऊँ तो सम्भव है उसका रोग और वढ़ जाय और मैं उसे खो वैठूँ। में तुमसे विनती करती हूँ—-उस प्रेम के नाते नहीं जो तुमने मुझसे किया था, वह कोई बन्वन अथवा प्रतिज्ञा नहीं थी—उस उदारता के नाते जो मैंने और मनुष्यों की अपेक्षा तुममें सबसे अधिक पायी है—कि तुम मुझे वाज दे दो। यदि तुम्हारे पक्षी के कारण मेरा पुत्र जी गया तो आजीवन वह तुम्हारा ऋणी रहेगा।"

मोना गायोवाना की वात सुनकर फ़ेडेरीगो की आँखों में आँसू भर आये। वह विक्षिप्त मनुष्य की भाँति स्तब्ब सा खड़ा रह गया और एक शब्द भी उसके मुँह से निकल न सका। उसे इस दशा में देखकर मोना ने समझा कि वह अपने पक्षी से बिलग होने के विचार से घवरा गया है। मन में निञ्चय करके कि वह विना पक्षी लिये ही अपने घर चली जायगी, वह उठने को थी कि फ़ेडेरीगो ने कहा—

"हे देवि, भगवान् की यही इच्छा थी कि मैं आपसे प्रेम करूँ परन्तु भाग्य ने मेरा साथ न दिया और मुझे अनेक आपित्तयों का सामना करना पड़ा। आज जो दु ख मुझ पर पड़ा है वह सहा नहीं जा सकता। इससे वड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आज जब आपने मेरी इस झोपड़ों में पधारने की कृपा की है, जो पहले मेरे महलों में नहीं की, और एक छोटी सी वस्तु माँगी है तो उसे भेट कर सकना मेरे लिए अमम्भव हो गया है। इसमें भी मेरा सौभाग्य मेरे दुर्भाग्य से अलग नहीं हो सका। जैमे ही मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे यहाँ भोजन करने की कृपा करनेवाली है, जिस कृपा के लिए मैं आपको उचित प्रकार से धन्यवाद देने के भी योग्य नहीं हूँ, तो मैंने आपको प्रतिष्ठा तथा सम्मान के योग्य भोजन प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझा और ऐसा ही करने की चेप्टा की। जिस वाज पक्षी को आप माँग रही है वह मेरी दृष्टि में सबसे बहुमूल्य तथा आपके सत्कार में काम देने योग्य था। मैंने यह विचार किया कि उसका सब से अच्छा उपयोग आपके भोजन में ही हो सकता है। अब मुझे मालूम हुआ कि आपको उसकी दूसरे काम के लिए आवश्यकता थी, तो मैं अपने दुर्भाग्य के कारण आपकी सेवा से बंचित हूँ जिसका गोक मुझे सदा रहेगा।"

फ़ेडेरीगो की वात सुनकर तथा पक्षी के अवयव देखकर मोना गायोवाना ने पहले तो उसे एक स्त्री को भोजन कराने के लिए ऐसे सुन्दर पक्षी का वय करने का अपराबी ठहराया, फिर यह सोचकर कि निर्धनता की दशा में भी वह कितना उदार-चित्त है, मंन ही मन में उसे सराहने लगी। उसका दिल भर आया और अपने पुत्र के भविष्य की चिन्ता में डूवी हुई वह निराशा लेकर घर लौटी। कुछ समय के वाद, वाज न मिलने के कारण अथवा रोग ही से, लड़के की दशा विगड़ने लगी और अन्त में उसकी मृत्यु हो गयी। पुत्र के निघन से माता को असीम दुःख हुआ।

यद्यपि मोना गायोवाना के दुःख का ठिकाना न था किन्तु उसके भाइयों ने यह सोचकर कि वह अभी युवती है और घनवान् है, उससे दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। अन्य सम्बन्धियों ने भी यही आग्रह करना आरम्भ किया, यहाँ तक कि उसका उठना-वैठना कठिन हो गया। ऐसे समय में मोना को फेडेरीगो की महानता की याद आयी और उसके उदार हृदय की उसने प्रशसा की। जब कभी उसके विवाह की चर्चा होती तो वह कह देती—"यदि आप लोग मुझे शान्ति से रहने दें तो मैं जैसी दला में हूँ उसमे विल्कुल सन्नुष्ट हूँ किन्तु यदि आपका आग्रह हे कि मैं फिर अपना

विवाह करूँ, तो मैं फ़ेडेरीगो को छोड़कर किसी दूसरे से विवाह नहीं करूँगी। रहा फ़ेडेरीगो का निर्घन होना, सो मेरी समझ में, घनहीन मनुष्य से विवाह करना मनुष्य-हीन घन से विवाह करने से कहीं अच्छा है।"

इस कहानी के लालित्य तथा शिष्टाचार, कोमलता तथा विनय को जितना सराहा जाय कम है। दु:खान्त न होने पर भी करुणा के वे सारे गुण कहानी में प्रस्तुत कर दिये गये है जो दुःख की सीमा को सूचित करते हैं। जिस अभागी घटना पर कहानी केन्द्रित है,वह एक ऐसी साधारण नित्य जीवन की समस्या है जो किसी गृहिणी के सन्मुख उपस्थित हो सकती है। वोकैशियो का वर्णन आदि से अन्त तक इतनी स्वाभाविक रीति से आगे वढता चला जाता है कि सहज में जीवन का अर्थ तथा प्रतिष्ठा का चित्र पाठक के हृदय पर अंकित हो जाता है। उसकी रचना-प्रणाली में वर्णन और सवाद इस प्रकार मिले-जुले है कि हम बिना प्रयास पात्रों के निकट होते जाते है और समवेदना द्वारा उनके जीवनरहस्य को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। नित्य-जीवन की सामग्री का ऐसा भावपूर्ण प्रयोग कर के बोकैशियो बहुधा अपनी कहानियों में वे तथ्य प्रकट कर देता है जो केवल उच्चकोटि के कवि अपनी रचना में व्यक्त करते है। मानव प्रकृति के तथ्यों के व्यक्त करने में वह जितना सफल है उतना ही वह भाषा के प्रयोग में भी सफल है। डेकामेरान की कहानियों में वीसों ऐसे प्रसंग आते है जिन्हें अन्य लेखकों ने अपनी रचनाओं में लाने की चेप्टा की है, परन्तु किसी को भी वह सफलता नहीं मिन्ठी। ये ही सव गुण हैं जिनके कारण उसकी कहानियाँ जगद्-विख्यात हुई और वह उपन्यास के क्षेत्र में जगद्गुरु माना गया।

अंग्रेजी साहित्य का यह वड़ा सौभाग्य था कि चौदहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में उसे एक ऐसा व्यक्ति प्राप्त हुआ, जो वोकैशियों से प्रभावित हुआ और उसी की भाँति वास्तविक जीवन के सार को समझकर अपनी रचनाओं में उसे प्रत्यक्ष कर सका। वोकैशियों की भाँति वह भी साधारण जीवन की घटनाओं को एक कलाकार की दृष्टि से देखने की योग्यता रखता था, जिस कारण वह प्रचलित प्रणाली से ऊपर उठकर अंग्रेजी साहित्य में एक नया युग स्थापित कर सका। यूरोपीय कहानीकारों के प्रभाव को वह अपनी मातृभापा में प्रतिष्ठित कर सका। यद्यपि वह किय था और उसने किवता ही में कहानियाँ लिखीं, परन्तु उसने कथा-सामग्री को सँवारने तथा कल्पना द्वारा उसकी गहराइयों में प्रवेश करके जीवन-तथ्यों को प्रकट करने का नया ढंग सिखाया। वह व्यक्ति जेफी चाँसर था जिसने कुछ गद्य भी लिखा और पद्य की कहानियाँ लिखने में युगपुरुष हुआ।

### अध्याय २

### रोमांस पर वास्तविकता का प्रभाव

मच्यकाल में सम्यता को वर्वरता से निकाल कर ऊँचा उठाने में लौकिक और वार्मिक प्रवत्तियों ने पूरा योग दिया था । लौकिक प्रवृत्ति ने पहले सामन्त-तन्त्र को प्रवल किया जिसने वड़े-बड़े अजेय दुर्ग दनवाये, और अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र देकर मनुष्य को अपनी शक्ति तथा सत्ता में विश्वास कराया। वार्मिक प्रवृत्ति ने मठ और मन्दिर बनवाये और प्रत्येक ईसाई देश के हजारों मनुष्यों को अपने वर्म की सेवा में आत्म-समर्पण करने फिलस्तीन की पुण्यभूमि को भेजा। यदि एक प्रवृत्ति ने मनुष्य को आत्मविश्वास देकर उसे पराकमी योद्धा तथा गुरवीर वनाया, तो दूसरी ने मनुष्य में श्रद्धा उत्पन्न की और उसके हृदय में जीवन-रहस्यों को जानने की उत्सु-कता पैदा की। इन दोनों प्रवृत्तियों ने मनुष्य को इतना उत्तेजित किया कि कुछ ही काल में उसने अति कर दी, जिसका फल यह हुआ कि समाज वीरे-वीरे अव्यवस्थित होने लगा, स्वतन्त्रता का अभिप्राय नियमों को तोड्ना समझा जाने लगा और वर्मनिष्ठा ने वर्मोन्माद का रूप वारण कर लिया। नागरिक जीवन में बाबाएँ पड़ने लगीं, गौर्य (Chivalry) की आड़ में लूट-मार होने लगी तथा चारों ओर राजद्रोह के चिह्न और संकेत मिलने लगे। तेरहवीं गताब्दी में मनुष्य की स्वतन्त्रता चारों ओर से सीमित होने लगी और जीवन बन्वनों से जकड़ दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय में ये दोनों प्रवृत्तियां दुर्वल हो गयीं और मनुष्य लोक-सम्मति तथा अभ्यास पर घर्म को निर्भर समझने लगा, अपने हित को ही सब से ऊँचा आदर्श मानने लगा और सांसारिक जीवन को ही सफल दनाने में सारी निपुणता दिखाने लगा । गम्भीर विषय तथा उच्च आदर्श नित्य-जीवन और पुस्तकों से लुप्त होने लगे। साहित्य का उद्देश्य केवल आमोद-प्रमोद समझा जाने लगा और ·कविता में नाजुक-खयाली सबसे वड़ा गुण हो गया। ऐसी कहानियों का सबसे अविक आदर होने लगा जो केवल मनोरंजन के लिए लिखी जाती थीं और जिनका गम्भीर विषयों अथवा तथ्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता था। पाटकों की भावना उत्तेजित कर उन्हें उन्मत्त करना इन कहानियों का एकमात्र लक्ष्य समझा जाता था।

जेफी चासर और उसका प्रथम फेंच प्रभाव का युग

चौदहवी शताब्दी के ऐसे वातावरण में जब संकीर्ण विचार, अनेक रीति-रिवाज, धार्मिक निषेध और वहुत तरह के सामाजिक बन्धन मनुष्य को चारों ओर से जकड़े हुए थे, सन् १३४० ई० के लगभग जेफी चासर का जन्म हुआ। उसकी युवावस्था के काल में मध्यकालीन घटा छायी हुई थी और मनुष्य-जीवन लोकसम्मति तथा प्रचलित आचार-विधि के अनुसार व्यतीत किया जाता था। कहीं-कहीं उस र्घार्मिक विवान के विरुद्ध आवाज उठायी जाने लगी थी जिसके अधीन एक ही प्रकार के विचार तया एक ही सी पुस्तकें और कहानियाँ जनता के लिए विहित कर दी गयी थी। इन वहुत सी वाघाओं से देश के वड़े आदमी पीड़ित नहीं होते थे। जेफी का पिता लन्दन में मदिरा का व्यापार करता था और उच्च श्रेणी के लोगों से उसका व्याव-हारिक सम्बन्ध रहा करता था। ऐसे ही सम्बन्ध के कारण उसने जेफी को सत्रह वर्ष का होने के पहले ही एक वड़े घराने में नौकर करा दिया, जहाँ से वह दो वर्ष के भीतर फ़ौज में भरती होकर १३५९ में सेना के साथ फांस चला गया। यहाँ उसने वह मध्यकालीन ठाट-वाट और तड़क-भड़क देखी, जो फाइसार्ट (Froissart) ने अपनी पुस्तक मे निरूपित की है। इस समय फ्रांस और इंग्लैण्ड के वीच वह युद्ध चल रहा था जिसने सौ वर्ष तक इन देशों को पृथक् रखा था। एक लड़ाई में फ्रांस वालों ने चासर को क़ैद कर लिया और बहुत घन लेकर उसे छोड़ा। इंग्लैण्ड लौटने पर वह राजदरबार में नियुक्त हो गया और कुछ समय के उपरान्त दूसरी श्रेणी का दर-वारी भी वना दिया गया। अव उसे राजदूत वनाकर विशेष राजकाज करने को फांस और इटली के राज्यों में भेजा जाने लगा। यद्यपि जेफी चासर कवि था, परन्तु इस काल में उसका जीवन एक कर्मठ सांसारिक मनुष्य जैसा था और उसने अपने कार्यों में सफलता भी एक कुशल नीतिनिपुण व्यावहारिक मनुष्य की भाँति प्राप्त की। प्रत्येक श्रेणी तथा कारवार के लोगों को वह अच्छी तरह से समझता और उनके गुण-दोप जानता था। जिन राज्यों में उसे जाने के अवसर मिले वहाँ से वह अपनी मातृभापा को समृद्ध वनाने के लिए कोई न कोई सुविख्यात काव्य या कहानी लाया, जिसका उसने अनुवाद किया अथवा जिसके आघार पर स्वयं कुछ लिखा। किस देश से उसने कौनसी कहानियाँ चुनी और किन कवियों अथवा कहानीकारों

से वह प्रभावित हुआ, यह जानकर हमें चाँसर के समय की रुचि तया मान का हाल मालूम होता है। तृतीय एडवर्ड के राज्यकाल में इंग्लैण्ड के राज्यकार पर फांस के लोकाचार का बड़ा प्रभाव था, जिस कारण कविता, कहानी, गोभाचार सब के सब फ्रेंच रंग में रंग गये थे। किव तथा कहानीकार फ्रेंच ढंग से सोचते और लिखते थे। चाँसर ने भी अपने प्रारम्भिक काल के दस वर्ष इसी प्रकार की कविता करने में लगाये थे।

#### लव-विजन्स या प्रेम-गीत

जेफी चासर के समय के बहुत पहले में इंग्लैण्ड तया फ्रांस में एक प्रकार की कविता, जिसे लव-विजन्स (Love Visions) कहने थे, लिखी जाती थी। इन प्रेम-गीतों में विशेष शिष्टाचार के उन नियमों का पालन किया जाता था जो सम्य समाज तथा राजदरवार में प्रचलित थे। यह बिप्टाचार मध्यकाल की कविता का विशेष ढंग हो गया था, और लगभग सभी यूरोपीय देशों में मान्य था । चॉसर ने फेंच पद्धति का अनुकरण करके कविता की और प्रेम की उन परम्पराओं का निर्वाह किया, जो उसके समय में उच्चस्तर के लोगों में मान्य थीं और जो सारे असांप्रदायिक साहित्य में पायी जाती थी। इन परम्पराओं के अनुसार प्रत्येक प्रेमी के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह अपने को कामदेव तथा अपनी प्रेमिका का दान समझे और सदा प्रणयनिष्ठ वना रहे, प्रेम-चिन्ता में घृल-घुलकर दुर्वल और पीला पड़ जाय, उसे वेचैनी में नींद न आये तया वह विस्तर पर पड़ा हुआ करवट वदलता और तड़पता रहे, वार-वार मूर्छित हो जाय, अपनी प्रेमिका के सौन्दर्य तया उसकी वृद्धि की प्रशंसा में प्रेमगीत लिखे और प्रेमिका के दिये हुए प्रेम-स्मारक चिह्न की प्रतिप्ठा के लिए युद्ध करने को सदा उत्सुक रहे । प्रेमिका के लिए भी यह आवश्यक समझा जाता था कि वह अपने प्रेमी के प्रति वर्फ़ के समान ठंडी अथवा उदासीन रहे और कभी तीब्र भावना को अपने मन में उठने न दे। अपने प्रेमी की भक्ति तया पराक्रम और वीरता की परीक्षा उने असम्भव तया ऐसे काम करने को कहकर करनी चाहिए जो किसी के व्यान में भी न आ सकते हों। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या एवं सेवा के पब्चात् यह सम्भव हो नकता या कि प्रेमिका अपने प्रेमी पर दया करे और उसे स्वीकार कर छे, परन्तु यह मौभाग्य प्रेमी के गुण अयवा सेवा का फल नहीं, बल्कि प्रेनिका की असीम अनुकम्पा का परिणाम समझा जाता था। प्रेनगीतों में प्रेमी तया प्रेमिका इस बिष्टाचार का पालन करते थे और परम्परा के अनुसार

गीतों में प्रेमी अपनी भावुकता के वेग से थककर अरुणोदय होते-होते पिक्षयों के मघुर संगीतमय कलरव और कलकल करते निर्झरों की सुरीली व्विन को सुनता हुआ सुरभित समीर के हलके झोंकों से ब्रान्ति पाकर सो जाता था और स्वप्न में भी नाइटों को अपनी-अपनी प्रेमिकाओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करते देखता था।

इस प्रकार का सबसे प्रसिद्ध काव्य रोमान डी ला रोज़ (Roman de la Rose) था जो इस समय यूरोप के सब देशों में पढ़ा जाता था। यह काव्य फ़ान्सीसी भाषा में लिखा, लगभग वीम हजार पंक्तियों का पद्य-रोमांस है, जिसका कुछ भाग तेरहवीं शताब्दी के मध्य काल में और शेष भाग चौदहवी शताब्दी के प्रारम्भ में लिखा गया था। इसके रूपक में एक प्रेमी बड़े प्रयास से गुलाव का वह फूल तोड़ने की चेष्टा करता है जिसे कई प्रतीकात्मक गक्तियाँ मुरक्षित रखने को दिन रात पहरा देती है। यह रूपक एक मुन्दर स्वप्न की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जिसमें वसन्त ऋतु और मनोहर उद्यानों के दृश्य तथा नदी, पहाड़, फूल, फल इत्यादि के चित्र दिये गये है। वहत से मुस्कराते हुए महिलापात्र जैसे स्वतंत्रता, गोभा, विभव और उनके विपरीत दुःख तथा भय उपजानेवाले वे पात्र भी आते हैं जो प्रेम में वाघा डालते हैं। मध्यकालीन पाठकों की रुचि के अनुसार इस रोमांस में वहत से गम्भीर तथा जपहासपूर्ण विषयों पर लम्बे-लम्बे विवरण है जो तत्कालीन दशा के सूचक हैं। इस रोमांस का चॉसर ने अंग्रेज़ी पद्य में अनुवाद किया था, जिसकी दो हज़ार पंक्तियाँ मिलती हैं। सम्भव है, उसने इतनी ही पंक्तियाँ लिखी हों। यह निश्चय है कि चॉतर पर इस काव्य का गहरा प्रभाव पड़ा था और इस प्रारम्भिक काल में उसने जो कुछ लिखा उस पर इस रोमांस का पूरा रंग चढ़ा है । इसी रंग में उसने लगभग दस वरस तक वहुत से प्रेमगीत, कहानी-काव्य तथा छोटे-छोटे वे गीत, जिनमें एक ही कोमल विचार प्रकट किया गया है, लिखे । इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण कविता बुक आफ़ दी डचेस (Boke of the Duchesse) है जो उसने १३६९ ई० में लिखी थी। यह कविता जान आफ़ गाण्ट (John of Gaunt) को उसकी पत्नी की मृत्यु पर ज्ञान्ति तया आश्वासन देने के लिए लिखी गयों थी, इस कारण इसमें कुछ विशेषता आ गयी है। प्रेमगीतों में जो प्रेम सम्वन्वी शिष्टाचार और जो स्वप्न की पृष्ठभूमि हुआ करती थी, वे सव वास्तविकता के प्रभाव से छोड़ दिये गये है और उनकी जगह पर व्यक्तिगत तथा निजी ञोक कविता मे प्रकट किया गया है। जहाँ रूढ़ रीति अथवा रस्मी प्रेम होता था, वहाँ इस कविता में यथार्थ भावना है, और इसी गुण के होने ने यह कविता उन गीनो से भिन्न है।

# चॉसर पर इटली का प्रभाव; नव-युग की उत्तेजना

चॉसर ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में १३७० और १३८५ के बीच फ्लैण्डर्स, मिलान, जेनोआ तथा फ्लोरेन्स की यात्राएँ कीं और विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त किये। सन् १३७३ की यात्रा का उसके साहित्यिक जीवन पर गहरा प्रभाव पडा। उस समय इटली एक ऐसी कलात्मक गक्ति से आविष्ट था जो मध्यकालीन वौद्धिक नियन्त्रण को तोड़कर एक नयी जाग्रति के रूप में चारों ओर स्फूर्ति और उत्साह वढ़ा रही थी। इस नवचेतना ने संकुचित विचारों, वार्मिक वन्धनों, हठवर्मी के सिद्धान्तों और रूढ़िग्रस्त रीति-रिवाजों के बुने हुए जाल को तोड़ दिया था और मनुष्य में आत्मविश्वास की एक लहर सी दौड़ा दी थी। मध्यकालीन लोकसम्मति. रूढ़ियों और निश्चय-विचारों का सिन्य-प्रकाश आयुनिक विचारों के वाल-सूर्य की चमक में छिन्न-भिन्न हो रहा था। मनुष्य अपने जीवन को उस कठोर संविधान तथा क्लेशदायक संस्था से छुड़ाना चाहता था, जो गिरजे ने और सामन्त तन्त्र ने वना रखे थे। स्वतन्त्रता का उपयोग इसमें समझा जाता था कि मनप्य अपनी इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने विचारों पर अपने ही सिद्धान्त स्थापित कर सके, अपने सिद्धान्तों को प्रकट कर सके और अपनी इच्छानुसार अपने भाव तथा विचार अपनी लिखी कविता और कहानियों में संसार के सामने ला सके। ऐसा कर सकने में ही वह अपना व्यक्तित्व समझता था।

जिस समय चाँसर आल्प्स पहाड़ को पार करके इटली में पहुँचा तो उसने देखा कि सब छोटी छोटी रियासतें किसी न किसी कलात्मक कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगी हैं। यदि कहीं चित्रकला में लोग चमत्कार दिखा रहे हैं तो कहीं मूर्ति-निर्माण में विलक्षण प्रतिभा प्रकट कर रहे हैं। स्थापत्य कला के अद्भुत नमूनों से तो कोई नगर खाली नहीं था। सारे देश में उस समय वे रचनात्मक कृतियां प्रस्तुत की जा रही थीं जिनके कारण इटली आज भी कला-प्रेमियों के लिए तीर्थस्थान बना हुआ है। साहित्य-कला में भी इसी प्रकार की कियाशीलता दिखाई देती थी। दान्ते (१२६५-१३२१) को मरे हुए पचास वर्ष हो चुके थे, किन्तु उसकी कविता का आदर अब हो रहा था और अब कल्पना के क्षेत्र में उसे संसार के महान् कवियों में गिनने लगे थे।

फ्लोरेन्स के निकट वोकैशियो अपने जीवन के अन्तिम दिवस व्यतीत कर रहा था। उसकी कविता तथा उसकी कहानी-कला इस नव-युग में साहित्यकारों को प्रभावित कर रही थी और उसकी पुस्तकों से इस काल के लेखक प्रेरणा ग्रहण करते थे। यह उत्साह और कियाशीलता देखकर चाँसर वहुत प्रभावित हुआ और उसके अपनी मातृ-भाषा में वही कार्य करने का दृढ निश्चय किया जो इटली के लेखक कर रहे थे। जिस नव-जाग्रति से चाँसर इटली में इतना प्रभावित हुआ था, उसे इंग्लैण्ड पहुँचते-पहुँचते लगभग एक शताब्दी का समय लग गया, परन्तु उसने अपने हृदय के भावों तथा विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करना निश्चित करके अपनी कविता में वास्तविकता का कलात्मक प्रयोग आरम्भ कर दिया। उसकी आँखें मानो खुल सी गयीं और वह संसार को एक नयी दिन्ट से देखने लगा।

## ट्रोयलस ऐण्ड केसीडा

इटली के इस प्रभाव में चॉकर चासर ने जो पहली कविता लिखी वह ट्रोयलस एण्ड केसीडा (Troilus and Cresiada) के नाम से प्रसिद्ध है और इस काल की प्रधान रचना है। इस रचना की कथावस्तु बड़ी प्राचीन है, जिसे होमर से लेकर कई देशों के प्रमुख लेखकों ने अपने-अपने ढंगों से लिखा है। चॉसर ने यह कहानी वोकै-शियो की फ़िलैस्ट्राटो (Philastroto) नामक कविता से ली है। इटली में इस समय वोकैशियो की यह कहानी सबसे मनोहर प्रेम-कहानी समझी जाती थी। ट्रोयलस ट्राय के प्रायम नामक राजा का लड़का था, जो एक पुजारी की लड़की केसीडा से प्रेम करता था। जब यूनानियों ने ट्राय पर चढ़ाई की तो क्रेसीडा को छोड़कर उसका पिता यूनानियों से जा मिला। क्रेसीडा ने ट्रोयलस का प्रेम स्वीकार कर लिया। इस प्रेमकहानी में पैडारस नाम के एक व्यक्ति ने मध्यस्य का काम किया था। जब यूनानियों ने विजय प्राप्त कर ली तो युद्ध के क़ैदी अपने देशों को वापस भेजे गये, जिनमें केसीडा भी थी। यूनान में जाकर केसीडा डायोमीडी नामक यूनानी से प्रेम करने लगी और ट्रोयलस को भूल गयी। ये दोनों लड़ाई के मैदान में मिलते हैं परन्तु इनमें से कोई दूसरे को मारता नहीं। अन्त में एैकीलीज के हाथों ट्रोयलस मारा जाता है। इस कहानी को वोकैंशियो ने वड़ी सज-वज के साथ कुछ इस प्रकार लिखा कि वह सजीव हो उठी और उसके पद्य में वह अत्यन्त हृदयग्राही हो गयी। चॉसर ने कहने को तो बोर्कीशयो की पुस्तक का अनुवाद किया था, परन्तु वास्तव में उसने कहानी का ढाँचा बदल दिया और उसके ऐसे विशेष अगों तथा स्थितियों पर जोर दिया जो वोकैंगियो ने वड़ी साघारण रीति से वर्णन किये थे। ऐसा करके चाँसर ने कहानी के पात्रों और उनके संसार के उन प्रभावों का भली-भाँति वर्णन

किया जो परस्पर एक ने दूसरे पर डाले थे, जिन्हें िकया और प्रतिकिया कहते है और जिनके परिणामस्वरूप वे समस्याएँ आ उपस्थित होती हैं जिनको हल करने में प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल अथवा निष्फल होता है। जिन लेखकों ने पहले यह कहानी लिखी थी उन्होंने केसीडा के हृदय की प्रेरणा तथा उसके प्रेम का विश्लेषण नहीं िकया था, जिस कारण यह बात स्पष्ट नहीं होती थी कि उसने ट्रोयलस को छोड़कर डायोमीडी से क्यों प्रेम किया। ऐसा न करने से कहानी एक सामान्य पड्यन्त्र-रचना होकर रह गयी थी। चाँसर ने यह कमी पूरी कर दी और केसीडा की प्रेम-प्रेरणा के मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को दर्जा दिया, जिससे कहानी का हलकापन दूर हो गया। अंग्रेज़ी भाषा की यह पहली कहानी है जिसमें ये तत्त्व दिखाये गये है।

चाँसर ने कहानी में एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया। ट्रोयलस का सम-वयस्क तथा उसी के-जैसे स्वभाव वाला एक गौकीन तवियत का पैण्डरस नामक व्यक्ति इस प्रेम-कहानी में मध्यस्य का काम करता है। चाँसर ने पैण्डरस को विल्कुल वदल दिया और उसका प्रकृतिभाव ऐसी अच्छी रीति से दिखाया, मानो स्वयं शेक्सपियर ने किसी मध्यस्य को प्रस्तूत किया हो । चाँसर का पैण्डरस एक अधेड़ अवस्था का दुनियादार तथा दिखावटी मूजील मनुष्य है जो अनात्मवादी सिद्धान्त के अनुसार संसार को देखता है। इस कथा-काव्य के क्रिया-कलाप, वार्तालाप तथा पुष्ठभूमि आदि अंगों की रचना ऐसी वास्तविक है और ऐसे अद्भृत प्रकार के अभि-प्राय निकाले गये हैं कि हमें चॉसर को वर्णनात्मक शैली का एक वड़ा कलाकार मानना पड़ता है। यद्यपि इस कहानी की घटना प्राचीन ट्राय में होती है, तथा इसमें जो आचार-विचार वर्णन किये गये हैं और जो रीति-रिवाज दिखाये गये हैं, वे सव मध्यकालीन युग के नाइटों तथा महिलाओं से सम्वन्ध रखते हैं, और तथा इसके प्रेम का सारा शिष्टाचार परम्पराओं से भरा हुआ हैं, तो भी इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कोई विल्कुल आयुनिक उपन्यास पढ़ रहे हों। सारा वर्णन ऐसा वास्तविक है, सारी वातें ऐसी आपवीती-सी लगती हैं. जैसे चॉसर ने इस कहानी में स्वयं अपने ही अनुभवों को स्वाभाविक रीति से लिख दिया हो।

### चॉसर पर तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन का प्रभाव

जैसे-जैसे चॉसर की अवस्था वढ़ती गयी, वह जीवन को एक नाटककार की दृष्टि से देखता गया। तत्कालीन समाज का उसे अच्छा अनुभव था और उसका

चित्रण करने के लिए वह वहुत सामग्री भी एकत्र करता जाता था। अपने जीवनकाल में वह सभी प्रकार के तथा सभी श्रेणियों के मनुष्यों और परिस्थितयों के सम्पर्क में आ चका था। कलाकार की दिष्ट से उसने अपने समय की गति-विवियों की सजीवता तथा उसकी विचित्रता एवं सुन्दरता के दर्शन किये थे। इस काल में इंग्लैण्ड भी दिन पर दिन अपने अस्तित्व को जानता और समझता जा रहा था। लोगों में जाग्रति और एक विशेष प्रकार की चेतना आ रही थी। जनता अब सैक्सन और नार्मन न रहकर इंग्लिश हो चुकी थी। एडवर्ड के उत्कर्षपूर्ण राज्यकाल के प्रारम्भ से वह जातीयता तथा स्वाभिमान के मादक घूँट पीती चली आ रही थी। सरकारी कर्मचारी तथा पालिमेन्ट का सदस्य और ऐडवर्ड का दरवारी होने के कारण चाँसर को इन सारी स्थितियों का पर्याप्त अनुभव हो गया था। उसकी वड़ी इच्छा थी कि वह अपनी लेखनी से इस नये समाज तथा नये जीवन का जीवित चित्र खींचे। अपने समय की नयी घारणाएँ, नये विचार तथा नयी अभिलाषाएँ उसे उत्साहित करती थीं और वह उनको अपनी कविता द्वारा दूर-दूर पहुँचाना चाहता था। जब चाँसर के मन में यह भावना उठी थी उस समय वह लेजेण्ड आफ गुड वीमेन Legend of Good Women) और हाउस आफ फ़ेम (House of Fame) नामक कान्य लिख रहा था, जो समाप्त होने पर प्राचीन परम्परा तथा प्रेम-शिष्टाचार की वडी रोचक कहानियाँ होती। उसने इन दोनों को अधूरा ही छोड़ दिया और अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के हेत् एक नया ढंग निकालकर कैन्टरवरी टेल्स (Canterbury Tales) लिखने लगा।

# कैन्टरवरी टेल्स के संग्रह की पृष्ठभूमि

मध्यकालीन युग में कहानियों के बहुत से संग्रह प्रचलित थे, जिनमें से कई सर्वेप्रिय हो गये थे। जैसे-जैसे समय पुनरुत्थान के निकट आता जाता था, कहानियों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता जाता था और वे मनुष्य-जीवन तथा उसकी समस्याओं के निकट आती जाती थीं। इन प्रचलित संग्रहों में कोई न कोई ऐसा ढंग निकाला गया था कि कहानियों में सम्बन्ध उत्पन्न हो गया था। वोकैशियो की डेकामेरान (Decameron) में अभिजात-वर्ग के कुछ युवक तथा युवितयाँ फ्लीरेन्स में प्लेग की वीमारी चलने के कारण नगर को छोड़कर बाहर फ़ीजोल नामक पहाड़ी प्रान्त के एक गाँव में जाकर रहने लगे। यहां वे घाटियों तथा उद्यानों में घूमते और किसी स्थान पर बैठकर भावुकता से भरी हुई कहानियां कहकर समय विताते थे।

इटली के एक और कहानीकार, सेराकैम्बी (Seracambe), ने एक तीर्थयात्रा में विविव श्रेणियों के व्यक्ति इकट्ठा किये और उन्हें कहानियाँ सुनायीं।

चॉसर ने भी इसी ढंग से अपनी कहानियों का संग्रह किया, परन्तु उसने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि को वोकैंगियो अथवा सेराकैम्बी के संग्रहों की अपेक्षा अधिक रोचक कर दिया। उसने तत्कालीन समाज के मध्यम श्रेणी के लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय करनेवालों को अपनी कहानियों में स्थान दिया और इस तरह जातीयता के भावों को पुष्ट किया। दूसरी वात उसने यह की कि कहानियों के पात्रों का व्यक्तित्व दर्गाया और उनका जीता-जागता चित्र खींचा। उस समय साहित्य में कहानी की जितनी गैलियाँ प्रचलित थीं उन सबमें चाँसर ने कहानियाँ लिखीं और सबसे मुख्य वात जो उसने की वह यह थी कि कहानियाँ यात्रियों से ही कहलवायीं।

# टैवर्ड सरांय में यात्रियों का समूह

चॉसर लिखता है कि मैं एक दिन वसन्त ऋतू में संच्या के समय लन्दन के समीप साउथ्वार्क की टैवर्ड नामक सराय में जा पहुँचा। यह साउथ्वार्क वह स्थान था जहाँ से जगत विख्यात कैन्टरवरी की यात्रा आरम्भ होती थी और वहीं लौटकर समाप्त होती थी। चाँसर ने सराय में यात्रियों का एक समृह देखा जो प्रस्थान करने को तैयार था। यात्रियों से जान-पहचान हो जाने के उपरान्त वह भी उस समृह में मिलकर यात्रा पर जाने को राज़ी हो गया। चाँसर को लेकर यात्रियों की संस्या तीस हो गयी। समूह में एक नाइट था जो हाल में ही प्रजा तथा टर्की की लड़ाइयों में भाग लेकर इंग्लैण्ड लौटा था। वह वड़े-वड़े दूसरे युद्धों में भी सिम्म-लित हो चुका था और सब स्थानों में नाम कमा कर आया था। उदारचेता तथा सभ्य व्यवहार वाला यह वीर योद्धा उस युद्धप्रिय एवं विनयपूर्ण नाइट-सम्दाय का एक व्यक्ति था, जो इन दिनों वड़ी तेजी से समाप्त हो रहा था। नाइट के साथ उसका जवान लडका भी था जिसके वाल घंघरवाले थे और जो वड़ा हँसमुख यवक था तथा जिसमें वे सब गुण पाये जाते थे जो उस समय के युवकों में अंग्रेजी समाज देखना चाहता था। उन दोनों का एक नौकर भी उनके साथ था जो जुमींदार श्रेणी का था और उस घनिक योद्धा वर्ग का प्रतिनिधि था जिसने केसी (Cracy) तथा एजिनकोर्ट (Agincourt) की लड़ाइयों में फ्रांसीसियों के छक्के छुड़ा दिये थे और यूरोप में अंग्रेजों की वहादुरी के झंडे फहरा दिये थे। यात्रियों के

समूह में गिरजे के वहुत तरह के कर्मचारी भी थे, जो अपने कार्यो तथा कर्तव्यों द्वारा मध्यकालीन धार्मिक उद्योगों की अब तक सूचक है। चॉसर ने इनमें से बहुतों का व्यग्यात्मक चित्रण किया है, क्योंकि ये लोग अपने सांसारिक जीवन में उन सारी वुराइयों के प्रतिरूप थे जिनके कारण उस समय वर्म का चेहरा लगाये हए ढोंग के विरुद्ध एक वड़ा आन्दोलन चल रहा था। इस घार्मिक व्यवसाय के लोगों में एक महन्त था जिसे केवल शिकार खेलने और अच्छा खाने-पीने तथा प्रसन्न रहने से मतलव था। उसका गंजा सिर रोशनी में शीशे के समान चमकता था और उसकी चमकती हुई ऑखें वड़ी चंचलता से फिर-फिर कर चारों ओर देख रही थीं। वह एक मोटे-ताजे कुम्मैत घोड़े पर सवार था और उसकी अश्वशाला में एक से एक सुन्दर घोड़े वँवे थे। इस यात्रा में वह जो लवादा पहने था उसकी आस्तीनों में चरू की वालदार गोट लगी थी और उसका कन्टोप सुनहरे कलावत्तू की डोरी से ठोड़ी के नीचे वॅघा था। यात्रियों के समूह में इस आखेट-प्रिय महन्त के जोड़ की एक महन्तिन भी थी, जो युवा स्त्रियों को पढ़ाने का कार्य करती थी और फेंच भाषा वोलती थी। वह भोज सम्बन्धी शिप्टाचार तथा दरवार के राजसी ठाठवाट का अभिनय करने में वड़ी कुशल थी। इनके साथ लगे रहनेवाले, धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित कुछ गिरजा के कीड़े-मकोड़े भी यात्रा में जा रहे थे, जैसे पारडनर (Pardoner), जो सदा अपने को उसी क्षण रोम से लौटा हुआ़ वताता तथा अपने थैंले में से निकाल-निकालकर लोगों को 'क्षमापत्र' बाँटता था । अपने थैले में वह चिथड़े, गुदड़े तथा सूअर की हड्डियाँ भरे रहता था, जिन्हें वह लोगों के हाथ यह कहकर वेचता था कि वे पहुँचे हुए साघुओं तथा संतों के स्मारक चिह्न और अवशेप है । इसी प्रकार का लाल मुँह का घिनौना समनर (Summoner) भी था जो ढोंग तथा पाखंड रचने में अपना कोई जोड़ीदार नहीं रखता था । चॉसर ने इन व्यक्तियों का वर्णन न तो इनपर क्रोघ दिखाकर और न घिन प्रकट करके किया है, विल्क वड़ी सहनशीलता तथा भलमनसी से। यही नहीं, उसने इन सब व्यक्तियों के साथ ही साथ ऐसे अच्छे कर्मचारियों के वर्णन भी लिखे हैं जो वास्तव में सच्चे धार्मिक और गिरजे की असली सेवा करनेवाले हैं और जिन्होंने घार्मिक संस्थाओं तथा स्वयं घर्म का संशोधन करके गिरजा की उन्नति करायी और वह धार्मिक विष्ठव कराया जो सोलहवीं शताब्दी में सुघार करने को सारे यूरोप में हुआ था।

वर्म के क्षेत्र से अलग ऐसे लोगों के भी चित्र चाँसर ने खीचे है जो लौकिक कार्य करते तथा लौकिक प्रवृत्तियों को वल देकर समाज की उन्नति कराने की चेष्टा

करते थे। ऐसे मनुष्यों में उसने किसान को सबसे आगे रखा है, जो अपने पड़ोसी को अपने ही समान मानता है और उसकी सेवा करता है। दूसरों में अग्रसर आक्स-फर्ड के एक विद्वान् को रखा है जो फटे-पुराने कपड़े पहने, दूर्वल टट्टू पर सवार, यात्रा को जा रहा था। यह विद्वान भिक्षा अथवा ऋण से जो कूछ पाता विद्योपार्जन में लगाता और संतोपी जीवन व्यतीत करता था। वह उस उत्साह का प्रतिरूप था जो इस काल में ज्ञान-वर्धन हेतु यूरोप के वहत से देशों में उमड़कर लहरें ले रहा था और जिसे भौतिक तथा ओजस्वी विचारशक्ति उत्पन्न करने में केवल उस प्राचीन साहित्य को प्राप्त करने की देर थी जो कुछ ही समय के उपरान्त उन युनानी विद्वानों से मिल गया जो कान्स्टैन्टिनोप्ल की विजय के वाद सारे युरोप में जा पहुँचे थे। इंग्लैण्ड के भविष्य का एक और प्रतिरूप वह कूशल व्यापारी था जो बड़े ऊंचे घोडे पर सवार, सबके साथ यात्रा को जा रहा था। वह इतना गम्भीर दिखाई देता था कि उसे देखकर कोई यह नहीं जान सकता था कि कितने ऋण का वोझ उसके सिर पर लदा हुआ है। इन सबके अतिरिक्त कुछ कारीगर और तरह-तरह के पेशे करनेवाले भी यात्रा को जा रहेथे। उनका भी चरित्र-चित्रण चाँसर ने बड़ी चत्रता से किया है। सारे चित्र उसके मनोवैज्ञानिक निरीक्षण तथा अर्थवोय की सुचना देते हैं। इन्हीं गणों ने उस को महानु कहानीकार तथा मनुष्य की प्रकृति का इतना वडा चित्रकार वनाया था।

रात्रि के भोजन के समय टैवर्ड के मालिक ने यात्रियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यात्रा की थकावट मिटाने के लिये प्रत्येक यात्री कहानी सुनाये। उसने यह भी निश्चय किया कि यात्रा से लौट आने पर निर्णय किया जायगा कि किस यात्री ने सबसे अच्छी कहानी सुनायी और सबसे अच्छी कहानी कहनेवाले को सब यात्रियों की ओर से दावत दी जायगी। रास्ते का ठीक प्रवन्य करने को वह सबके साथ चलने को भी तैयार हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग यात्रा को चल दिये। चलने से पहले उन्होंने चिट्ठी डालकर यह तय किया कि पहली कहानी कौन कहेगा। चिट्ठी में नाइट का नाम निकला और उसने पेलेमान ऐण्ड आर्साइटी (Pallamon and Arcite) की कहानी, जो अत्यन्त मनोहर और वीरतापूर्ण है सब लोगों को सुनायी। दूसरे नम्बर पर महन्त से कहानी कहने को कहा गया, परन्तु मिलर (Miller), जो बड़ा तुनुक-मिजाज था और उस समय कुछ नशे में भी था, अपनी कहानी कहने पर जिद करने लगा और एक बढ़ई की कहानी उसने आरम्भ कर दी। इस पर रीव (Reeve), जो पहले कभी वढ़ई का काम

करता था और जो अब मुख्तार हो गया था, इतना कीय से भर गया कि उसने फौरन एक ऐसी कहानी कही जिसमें मिलर की बड़ी दुर्गति हुई थी। कहानियाँ इमी प्रकार कही जा रही थीं और कई कहानियाँ कभी कभी एक ही विषय के सम्बन्ध में भी होती थी। जिस यात्री की जैसी प्रकृति थी उसी के अनुसार उसने कहानी भी सुनायी। कभी कभी कहानी के समाप्त होने पर टिप्पणी भी होती थी और यथोचित स्थानों पर यात्रियों की वात-चीत तथा उनकी हरकतों को भी लिख दिया गया है। कोई कोई कहानियाँ अशिष्ट भी कही जा सकती हैं, जैसे समनर (Summoner) और फायर (Friar) की कही हुई कहानियाँ।

# चाँसर की कहानियों का स्रोत

वोकैशियो तथा दूसरे कहानीकारों की भाँति चाँसर ने भी अपनी कहानियों की सामग्री जहाँ से उसका जी चाहा ले ली है। कभी कभी उसने सामग्री को विना कुछ भी परिवर्तन किये जैसी मिली रख लिया है और कभी उस सामग्री में अपनी इच्छानुसार उसने वहुत कुछ वदल भी दिया है। मध्यकालीन समय में मौलिकता क्या वस्तु होती है, इसका किसी को स्वप्न में भी ध्यान न था। साहि-त्यिक सामग्री सर्वसाघारण की वस्तु थी। सब लोग एकसी पुस्तकें पढ़ते, एक-सी ही कहानियाँ कहते तथा सुनते थे। यदि हम चाँसर की कहानियों का स्रोत ढूँढना चाहे तो हमे मध्यकालीन युग के विशाल कहानी-भंडार को खोजना पड़ेगा और विज्ञान तथा दर्शन-शास्त्र के विस्तृत साहित्य की छानवीन करनी होगी। चॉसर की अपनी मौलिकता तथा वह अंश, जो उसकी देन है, इसी वात में है कि जो कुछ उसने दूसरों से लिया उसमें पर्याप्त सुघार किया, प्राचीन कहानियों को लेकर उन पर अपने विचार, अपनी शैली तथा अपने रचना-चातुर्य की छाप लगा दी और उनमें इतना परिवर्तन कर दिया कि वे उसकी मौलिक कृतियाँ हो गयीं। चॉसर रोमांसकार भी था और साथ ही यथार्थ का लेखक भी। वह अपनी इच्छानुसार जब जैसा चाहता था करता था। वहुत-सी रोमांसकथाओं में उसने यथार्थ कूट-कूटकर भर दिया है। वहुत-सी नित्यजीवन की साधारण घटनाओं में वह रोमांस का सा चमत्कार उत्पन्न कर देता है। उसमें अपने चारों ओर के संसार की सुन्दरता देखने की शक्ति थी और वह उस सुन्दरता का प्रेमी भी था। उसने मनुष्य को वे गीत भी सुनाये है जो उसने प्रेम के देवता से सुने थे, और वे दृब्य भी दिखाये हैं जो केवल ऋतुराज के अनुभव में है। वह डाइडो (Dido), थिस्वी (Thisby) तथा ऐल्सेस्टिस (Alcastice) के गीत गाता है जो अपने प्रेम में अटल रहे थे, और जो प्राचीन साहित्य में जगद् विख्यात हो गये हैं। रोमांसकारों ने इन मिह-लाओं के चारों ओर आकांक्षाओं और मधुर स्वप्नों का जाल बुन रखा था। जब चॉसर ने ट्राय अथवा थीव्स की कहानियाँ फिर से लिखीं तो उनकी घटनाएँ तथा स्थितियाँ उसके वर्णनों में सजीव हो उठीं और कहानियों में वास्तविकता उत्पन्न हो गयी और वे कुछ की कुछ हो गयी। चॉसर ने अपनी मातृभापा में वही काम कर दिखाया जो इटली में वोकैंशियो तथा अन्य कहानीलेखकों ने किया था और जैसा करने की उसे भी बड़ी अभिलापा थी। उसके विचारों के चमत्कार तथा उसकी हास्यप्रियता ने कहानियों की घटनाओं और पात्रों के चित्रों में जान डाल दी, इससे वास्तविकता का गुण उत्पन्न हो गया।

### जेस्टा रोमानोरम तथा इंग्लैण्ड के गद्य रोमांस

इस काल में जो रोमांस गद्य में लिखे जाते थे वे सब प्राचीन प्रणाली का अनु-करण करते थे। वे केवल घटना और पात्रों के कामों से सरोकार रखते थे। उनकी कथावस्त्र वास्तविकता से कोसों दूर स्वप्न के समान रंगीन और परिवर्तनशील होतो थी। चॉसर ने अपनी रचनाओं में यह सारा ढंग वदल दिया और कहानी को एक ऐसी चेतना तथा स्वतन्त्रता प्रदान की कि रोमांस में भी मनोविज्ञान के तथ्य प्रकट हो गये। गद्य के रोमांस इस काल में वहवा जेस्टा रोमानीरम (Gesta Romanorum) के आबार पर लिखे जाते थे। यह जेस्टा रोमानोरम लातीनी भाषा का एक संग्रह था जिसकी अधिकांश कहानियाँ पूर्वी देशों से ली गयी थीं। चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कहानियों का संग्रह हुआ था और उनमें से कुछ का समय समय पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था। इस संग्रह की कहानियों में उन सारी वातों का उल्लेख है जिनमें उस काल के लोगों को दिलचस्पी थी। धर्म सम्बन्धी वातों से कहानियाँ भरी पड़ी हैं, क्योंकि घर्म उस काल में जीवन तथा साहित्य का अभिन्न अंग वन गया था। अन्तिम निर्णय वाले दिवस का भय लोगों के हृदयों में भरा हुआ था और उनके विचार तथा कार्य इसी भय से प्रभावित थे। इसी कारण वहवा इन कहानियों में आध्यात्मिक वाद-विवाद तथा घर्मनिष्ठा का इतना अधिक उल्लेख है कि कहानियाँ बहुधा नीरस एवं गुष्क हो गयी है। मध्यकालीन युग में साधारण से साबारण वात को धर्म से ऐसा मिला दिया गया था कि मनुष्य का नित्यजीवन र्घामिक तथा नैतिक सत्यों का एक रूपक वनकर रह गया था। कहानियों में से

यदि ऐसे रूपक निकालने की चेप्टा की जाय तो केवल कहावतें अथवा दृष्टान्त शेप वचते हैं। चॉसर के समय में भी गद्य में लिखी हुई कहानियाँ इन्हीं विशेषताओं के कारण गुप्क हुआ करती थीं। कैन्टरवरी टेल्स में भी चॉसर की कही हुई मेली-वियस नामक कहानी इन्हीं दोषों के कारण नीरस हो गयी है। उसमें गद्य होने के कारण चाँसर को भी तत्कालीन प्रणाली के अनुसार यही शुष्क ढंग ग्रहण करना पड़ा था। यह दोप इस कारण भी कहानियों में आ जाते थे कि अंग्रेज़ी भाषा की गद्य शैली इस समय तक ठीक नहीं हुई थी। अतः उसमें मौलिकता का अभाव था। घर्म और नीति सम्वन्घी वँवी-टँकी वातें ज्ञताव्दियों से एक सी ही भाषा में लोग लिखते चले आते, अपने पूर्वजों की नक़ल करते और प्राचीन विचारों को दोहराते रहते थे। भाषा जैसी अपनी वात कहने की चेप्टा में वनती है, दूसरों के वंवे-वैंघाये विचारों को दोहराने से नही वनती । यही दोप उस पद्य में भी होता है जो दूसरों की वात दोहराने वाला कवि लिखता है। चॉसर एक कवि था, उसने अपने पड़ोसी का अनुकरण नहीं किया, उसकी कविता में उसी के विचार तथा अनुभव प्रकट होते हैं। इस चेप्टा में उसने अंग्रेज़ी पद्य की भाषा वनायी थी। चॉसर के समान अपनी वात गद्य में लिखनेवाला अभी देश में अन्य कोई नहीं था। सन् १४०० में चॉसर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अंग्रेजी गद्य रोमांस को आवी बताब्दी से अधिक समय उन गुणों को प्राप्त करने में लग गया जो कैन्टरवरी टेल्स की पद्य कहानियों में हैं।

# सर टामस मैलोरी का मार्ट डार्थर नामक गद्य रोमांस

ऐसा रोमांसकार सर टामस मैलोरी (Sir Thomas Malory) था, जिसने 'मार्ट डार्थर' (Morte D'Arthur) नामक पुस्तक लिखकर अंग्रेज़ी गद्य में वही काम किया जो चॉसर ने कैन्टरवरी टेल्स लिखकर पद्य में किया था। यह पुस्तक पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य काल में लिखी गयी थी और इसे विलियम कैक्सटन (William Caxton) ने अपने छापेखाने में छापकर १४८५ ई० में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में महाकाब्य के जैसे उदात्त विचारों तथा कल्पना के चमत्कार के सारे गुण पाये जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के गद्य के निर्माण में मैलोरी का पद बहुत ऊँचा है। इतिहासकारों ने उसकी पुस्तक के बारे में लिखते हुए वारवार 'दिव्य शक्ति' और 'चमत्कार' शब्दों का प्रयोग किया है। साहित्य के सुप्रसिद्ध निरीक्षकों ने उसकी लेखन-पद्धित की जो प्रशंसा की है उसमें मौलिकता तथा अनुभव का विशेष प्रकार से उल्लेख किया है।

मैलोरी एक नाइट था और वड़े घराने से उसका सम्वन्य था। अपनी युवा-वस्था में उसने अर्ल आफ़ वारिक के सैनिक परिजनों में भर्ती होकर फ्रांस में युद्ध किया था। उसने अपने जीवन में उन आदर्शों को चरितार्थ किया था जो प्राचीन काल के नाइटवर्ग ने अपने लिए स्थिर किये थे। कुल तथा शिक्षा ने मैलोरी को यह योग्यता दी थी कि वह आर्थर और उसकी राउन्ड टेवल (Round Table) के नाइटवर्ग की कीर्ति और उनके कार्यों का वर्णन उन कहानियों को लिखकर करे जो इंग्लैण्ड तथा फ्रांस के कविगण लिखते आये थे और जो उस समय तक गद्य में लिखी नहीं जा सकी थीं। जिस संसार की ये कहानियाँ थीं वह वडी शीघ्रता से एक स्वप्न हुआ जा रहा था। जो वास्तविक संसार उसके चारों ओर शीघ्रता से जत्पन्न हो रहा था, उसमें जीवित रहकर आर्थर तथा उसकी नाइट-संस्था के कार्यो की कल्पना तक कठिन होती जा रही थी। मैलोरी ने उस प्राचीन संसार तथा वीते हुए समय का चित्रण करने का निश्चय किया और मार्ट डार्थर लिखकर वीरता, स्वामिभिक्त, प्रेम, आत्मसमर्पण तथा प्रतिशोध के महान् कार्यों की कहानियाँ सुनायीं। कल्पना के ऊँचे शिखर पर वास्तविकता से दूर विचरण करते हुए हम इन गुणों के प्रतिरूप गवेन, परसीवेल, लान्सिलाट, गैलाहेड और दूसरे वहत से नाइटों से भेंट करते हैं और अंग्रेज जाति के उस अतीत के दर्शन करते हैं जब उसकी प्रतिभा, बुद्धि, चरित्र तथा व्यक्तित्व की नींव पड़ी थी और ये सब गुण प्रवल हुए थे।

फेंच भाषा के मूल ग्रन्थों का अनुकरण करने से मैलोरी की लेखनपद्धित सरल तथा स्वाभाविक हो गयी, वाक्यरचना में कुछ लोच-लचक आ गयी तथा भाषा में भावों को प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न हो गयी। साधारणतया व्यक्तिगत जीवन में वोली जानेवाली भाषा विषय की सुन्दरता एवं उसके महत्त्व के कारण सुन्दर और श्रेष्ठ हो गयी। लगभग एक सौ वर्ष की उन्नति के फलस्वरूप वर्णनत्मक अंग्रेजी गद्य में शब्दभंडार बहुत कुछ संपन्न हो जाने के कारण मैलोरी को अपने भाव प्रकट करने में सुगमता हो गयी थी। वाक्यों में नरमी तथा कोमलता आ गयी थी। यह सब गुण कहानी की भाषा में आवश्यक थे जो मैलोरी के काम आये। मार्ट डार्थर के विषय के प्रति मैलोरी को जो उत्साह था उससे उसने अपनी भाषा के दोपों पर विजय पायी और जिस प्रकार ईसाई धर्म के प्रचारकों को धर्म से स्फूर्ति मिलती थी, उसी तरह मैलोरी को उस कीर्ति से प्रेरणा मिली जिसे वह मानवता का मुख्य अंग समझता था और जो आर्थर तथा नाइटों की कहानियों में एकमात्र आदर्श होकर उनसे बड़े से बड़े कठिन कार्य कराती थी।

कीर्ति, प्रेम, युद्ध और नाइट-संस्था

कीर्ति की कल्पना वहुवा युद्ध के सम्वन्य में की जाती है और मैलोरी के ग्रन्थ में जहाँ प्रेम तथा मार-काट होती है वहीं कीर्ति प्राप्त होती है; इस कारण लोग मार्ट डार्थर के महत्त्व को समझने में वड़ी भूल करते हैं। सत्य तो यह है कि मैलोरी के विचार में कीर्ति और सदाचार तथा सामर्थ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और साथ ही साथ रहते है। मानव जाति की रक्षा करने तथा बढ़ाने के हेतु हमें प्रेम की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं भाव मिले है और उसे अच्छे-अच्छे कामों से सुशोभित करने को हमे कीर्ति प्राप्त करने की उत्कट इच्छा मिली है। मैलोरी के विचार से कीर्ति ही सब कार्यों की प्रेरक होती है। कीर्ति पाने की इच्छा स्वाभाविक है और ऐसे सभी मनुप्यों में प्रवल रूप में पायी जाती है जो इस प्रकार के गुण अथवा योग्यता रखते हैं। मैलोरी ने जिस शब्द का प्रयोग करके अपना अभिप्राय प्रकट किया है उसे समझने में बहुत लोगों ने भूल की है। इसमें सबसे अघिक अपरावी वे साहित्यिक जन रहे है, जिन्होंने रोमांस को रोमान्टिक से पृथक् न करके उस लाभ को ही खो दिया जो मैलोरी की पुस्तक से हो सकता था—मार्ट डार्थर को रसिकता तया अनहोनी घटनाओं का भंडार बनाकर दीर्घ चेप्टा और सामर्थ्य को उससे जो उत्ते-जना होती थी—मिटा दिया। मैलोरी का अभिप्राय गैरेथ एन्ड लिनेट (Gareth and Lynette) की कहानी से अच्छी तरह प्रकट होता है और वह कहानी ग्लोरी (Glory--कीर्ति) के अर्थ को भी भली-भाँति दर्शाती है।

### गैरेथ और लिनेट की कहानी

एक दिन तीन मनुष्य जिनके साथ एक वौना भी था, आर्थर की गढ़ी के फाटक पर घोड़ों से उतरे। एक मनुष्य जो देखने में वड़ा सुन्दर और लम्बा-चौड़ा था, दूसरे दो हृट्ट-पुट मनुष्यों के कन्धों का सहारा लेकर कि कि हिं से आर्थर के दरवार में पहुँचकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी भुजाएँ बहुत लम्बी और आकृति तेजस्वी थी। देखने से मालूम होता था कि वह अपने आप चल फिर नहीं सकता था। यह मनुष्य वास्तव में सर गैरेथ नामक नाइट था जो इस प्रकार वेष वदलकर आर्थर के सामने आकर खड़ा हुआ था। इस युवक ने आर्थर से प्रार्थना की कि उसके खाने पीने का प्रवन्य एक वर्ष के लिए कर दिया जाय और उसे आजा हो कि वह ऐसे दो वरदान माँग ले जो एक वर्ष व्यतीत होने पर उसे मिल जायैं। आर्थर को युवक की प्रार्थना सुनकर आर्थर हुआ, क्योंकि देखने से युवक वड़ा योग्य

तथा आदरणीय पुरुष जान पड़ता था। उसने युक्क की प्रायेनाएँ न्वीकार कर की और सर के (Sir Kay) नामक अपने भड़ारबर के अधिकारी को हुक्स विका कि युवक को एक राजकुमार की भाँति महल में रखा जाय और उनका सम्मान किया जाय। सर के को यह वात पसन्द नहीं आयी। पहले तो सर के को लिप्टाचार के नियम मालूम ही कम थे, फिर वह उस अनजान परदेशी युवक का ऐसा अजग-सत्कार करने का विरोधी था। "मैं निश्चय के साथ कह सकता है कि यह युवक यों ही किसी आदमी का लड़का है। इसमें कभी कोई योग्यता उत्पन्न होता अस-म्भव है। यदि यह किसी भले आदमी का लड़का होता तो आयर में घोड़ा अपना कवच माँगता। जैसी रुह वैसे फरिन्ने; रोटी बाल नांगना है और इसका नान भी कोई नहीं जानता। में इसका नाम बोमेन्स (Beaumains) रक्त्र्ंना, जिसका अर्थ है 'सफ़ेद हाय', और मैं इसे रसोई मे ले डाकर मोटा अलाज विलाउँगा तया साल भर के भीतर मूबर जैसा मोटा कर द्गा। ं नर गवेन और नर लेस्निलाट (Sir Gawaine and Sir Lancelot, ने ऐसे व्यवहार का डोरों में विरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युवक एक दिन कीनि प्राप्त करेगा अप वड़ी योग्यता दिखायेगा। सर लेन्मिलाट ने कहा— देखो जबरदार, कही दूरार की भाँति तुम्हें इस युवक से भी बोखा न हो।" परन्तु मर के को अपने अनुमान पर पूरा भरोसा था। उसने जवाब दिया 'यह मुझे मालूम है परन्तु इस युवक ने मुझे घोखा नहीं हो सकता। इसमें किसी भी योग्यता के लक्षण नहीं हैं। सर बूनार तो आदर-सत्कार चाहता ही या किन्तु यह युवक तो रोटी चाहना है। मैं गर्न लगा सकता हूँ यह किसी मन्दिर या ठाकुरहारे की रोटियों पर पलना या, हो किसी कारण वन्द हो गयीं तो यह यहाँ आ गया है।" सर के ने युवक को नौकरों के साथ रख दिया जहाँ वह किसी प्रकार बोकमय जीवन विताना रहा।

वारह मास व्यतीत हो जाने पर राजदरबार में एक महिला आर्थर में महाबता माँगने आयी। पूछने पर भी उसने अपना नाम और पता तथा काम नहीं बताया. जिस कारण आर्थर ने उसकी सहायता को अपना कोई नाइट भेजना स्वीकार नहीं किया। वोमेन्स ने इस पर आगे बढ़कर आर्थर को अपने वो वरदानों की याद विलायी जो वह देना स्वीकार कर चूका था। उनने कहा— मुझे इन महिला की सहायता करने पर नियुक्त किया जाय और इन कार्य के लिए मुझे नर लेन्सिलाट नाइट बनाने का कप्ट उठायें।" आर्थर ने युवक की दोनों प्रार्थनाएँ मजूर कर लीं, परन्तु उस महिला ने इस प्रस्ताव को बड़े कोय में आकर अस्वीकार कर दिया।

"क्या में इसी लायक हूँ जो मुझे आप अपने रसोईघर का यह नौकर देते हैं? मैं इमे नहीं ले जाऊँगी।" इतना कहकर महिला अपने घोड़े पर सवार होकर चली गयी। युवक ने आर्थर की आज्ञा के अनुसार, जैसी उस समय की प्रथा थी, सर लेन्सिलाट से घोड़े पर चढ़कर भाले तथा तलवार का युद्ध किया औरं जब अपनी योग्यता से सवको अपने अनुकूल कर लिया तो नाइट का पद पाकर वह उस महिला की खोज मे निकला।

जब वोमेन्स महिला के पास पहुँचा तो उसने बड़े कोघ में आकर कहा,—"तू यहाँ क्या करने आया है ? तुझमें से रसोईघर की वास निकलती है। तेरे वेहूदा कपड़ों पर तेल तथा चर्वी के वीसों घळ्वे लगे हैं। क्या तू समझता है कि मैं घोले में आ जाऊँगी और तेरे जैसे वरतन घोनेवाले को मैं अपने कार्यों में लगाऊँगी? मैं तुझे भली-भाँति जानती हूं। तू वही तो है जिसका सर के ने वोमेन्स नाम रखा था। तू अभी यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है।" वोमेन्स ने जवाब दिया—"आप जो जी चाहे मुझे कहिए, मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊंगा। मैंने महाराज आर्थर के सन्मुख आपके वे साहसिक कार्य करने का प्रण किया है जिनके करने के लिए आप नाइट लेने दरबार में गयी थीं। जब आपका कार्य समाप्त कर लूँगा तभी मैं यहाँ से लौटूंगा, चाहे मेरे प्राण रहें या न रहें।" "घिक्कार है तेरे प्रण को, चमचे घोनेवाले! क्या तू मेरे कार्यों को करने का साहस रखता है? बहुत जल्दी ही तेरा सामना एक ऐसे भयंकर व्यक्ति से होगा जो तुझे तोड़-मरोड़कर फेंक देगा। तू तो उसकी ओर देख भी नहीं सकेगा, चाहे कितना भी शोर्वा तूने आर्थर की रसोई में पिया हो।" वोमेन्स ने शान्तिपूर्वक उत्तर में कहा—"मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, आप चिन्ता न करें, मैं स्वयं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ।"

वोमेन्स का यह उत्तर मनुष्यजीवन का सारांश है। "मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ" का दूसरा टुंकड़ा "मैं जानता हूं मैं क्या होने वाला हूं"—"क्या होने की मेरी चेप्टा है"—पहूले टुकड़े में छिपा रहता है। इसकी चिन्ता व्यर्थ है कि मैं क्या हूँ। "चिन्ता तो इसकी होनी चाहिए कि मैं क्या होना चाहता हूँ। मैं जो हूँ वह मेरी असफलता का चिह्न है, परन्तु जो मैं होना चाहता हूँ उसके पीछे मेरा वह आदर्श है जो मुझे इस अधूरे जगत में पूर्णता की ओर ले जा रहा है।"

वोमेन्स ने एक के उपरान्त दूसरे कई डाकुओं, लुटेरों तथा खूनी अत्याचारियों से युद्ध करके उन्हें परास्त किया। महिला की उसके प्रति जो घृणा थी वह वीरे वीरे समाप्त होती गयी। चार युद्धों के समाप्त करने के उपरान्त सर वोमेन्स महिला के साथ जा रहा था और वह उमे मख्त-मुम्त मुना रही थी, तब वह बीठ ज्<del>ठां--</del>"आप जिस प्रकार का व्यवहार नेरे नाथ करती हैं वह सम्द प्रयोजित आचरण के विपरीत है। अपने विचार से तो मैंने आपकी सेवा करने में उचित ध्यान दिया है और कुछ उठा नहीं रखा है। किर भी आप उसी प्रकार कीय में मुझे यही बमकी देती हैं कि अगली बार जिस बबु से मेरा सामना होगा बह मुझे पीस डालेगा। मैं इन वातों से भागनेवाला नहीं है। यदि मैं ऐसे समय में भाग जाऊँ जब मैं कीर्ति (worship=worth-ship) प्राप्त कर रहा हूँ तो मेरे समान कोई मूढ़ न होगा।" नहिला ने, जिसका नाम लिनेट (Lynatte) या, जवाद में कहा—"अच्छा तो देखना अब की बार क्या होता है। अब जो बोद्या मिलेगा वह तुमको ठीक कर देगा, क्योंकि वह आर्थर के निवा सभी योडाओं से अधिक कीर्तिमान् कहा जाता है।" "यही तो में भी चाहना हूँ। जिनना कीर्निनान् वह होगा उतनी ही कीर्ति उसे परास्त करने में भी तो मिलेगी। इसके उपरान्त जितने भी युद्ध हुए उनमें सब कीर्ति आर्थर को मनपेण की गयी। क्योजि हारे हुए व्यक्ति से आर्यर का आविपत्य मनवाया गया। और होता भी क्या ? क्योजि आर्थर अपनी बहादुरी तया योग्यता से सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुँचा या, न कि किसी दैवी चित्त से।

विलियन कैक्सटन (William Caxton) ने मार्ट डार्यर की भूमिका भी लिखी थी, जिसमें उसने सर्वोक्तम रोमांम के आदर्श का संक्रिय वर्गन किया था और यह भी बताया था कि यह पुस्तक एक प्रकार से इस बात की घोषणा है कि साहित्य भी एक कला है। कैक्सटन का नत था कि मार्ट डार्यर से कहानी-साहित्य में इस प्रकार के गद्य का प्रयोग आरम्म हुआ। यह भूमिका राजर एस्कम (Roger Aschem) के उस कथन का खंडन भी करती है, जिसमें उसने यह घोषारोपण किया था कि इस पुस्तक में जो कुछ दिलचस्मी है वह केवल मार-काट तथा स्त्रियों की कामुक प्रवृत्तियों के वर्णन में है। कैक्सटन लिखता है कि उसने इस पुस्तक का प्रकाशन केवल इस अभिप्राय से किया है कि उत्तरा नाप्य गाँम के महान् एवं उदारतापूर्ण कार्यों को समझें तथा नाइट-वर्ग के पुष्यकार्यों का जान प्राप्त करें, जिन्हें करके उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वह बड़ी नम्रता से प्रार्थना करता है कि पाठकाण इन सत्कार्यों को अपनी स्मृति में स्थान दें और उनका अनुकरण करें और दोपों को त्यान कर गुद्ध आचरण का पालन करें जिससे उन्हें कार्यक हो। इस पुस्तक में औदार्य से पूर्ण वार्य, विनय, निवता, मानक्ता, कीर्ति प्राप्त हो। इस पुस्तक में औदार्य से पूर्ण वार्य, विनय, निवता, मानक्ता,

सहनशीलता, प्रेम, भीरुता, हत्या, घृणा, पुण्य और पाप सभी का वर्णन है। भूमिका को समाप्त करते हुए कैंक्सटन लिखता है कि यह पुस्तक एक आदर्श ग्रन्थ है जिसके पढ़ने से सुख तथा लाभ प्राप्त होता है "किन्तु आपको इस वात का पूर्ण अधिकार है कि जो कुछ इसमें लिखा है उसे आप सत्य समझें या न समझें।"

विलियम कैक्सटन के ये अन्तिम गव्द अंग्रेज़ी साहित्य में पहली वार इस वात की घोषणा करते हैं कि गद्य कहानियों का मूल्यांकन हमें कला के सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहिए न कि ऐतिहासिक दृष्टि से। मैलोरी के मार्ट डार्यर की जैसी साहित्यिक पुस्तक का उद्देश्य इतिहास की अपेक्षा कहीं अधिक गम्भीर तथा अर्यपूर्ण होता है, जिस गुण के कारण साहित्य एक कला है।

मुल्यांकन का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सत्य है जो प्रत्येक अन्वेषण करनेवाले के लिए वाघ्यकारी है। साहित्य में भी यही सिद्धान्त सदा मान्य रहा है। भेद यह है कि सत्य के इस सिद्धान्त का प्रयोग इतिहास और कला में एक ही प्रकार से नहीं हुआ, न होता है। इतिहासकार से हम यही आशा करते हैं कि वह घटना अथवा किसी परिस्थिति को विना घटाये-बढाये जैसी की तैसी, जिस प्रकार न्याया-लय में कोई साक्षी सत्य कहता है, वर्णन कर दे। हम आगा करते हैं कि इतिहास-कार ने न तो सत्य के किसी अंश को छिपाया है और न असत्य को अपने किसी संकेत से हमारे सन्मुख लाने की चेष्टा की है। हम यह भी आजा करते हैं कि सत्य के सम्बन्घ में मतभेद होने पर वह निष्पक्षता से उसका निर्णय करके हमारे सामने रखेगा। इसके विपरीत, जब हम किसी यात्रा का वर्णन अयवा किसी निवन्य में किसी मनुष्य का वर्णन पढ़ते है तो हमें उन वर्णनों के लिखनेवालों के व्यक्तित्व का भी घ्यान रखना होता है, क्योंकि उनके वर्णनों के भीतर उनकी अनुभूति का रंग रहता है जो उनके चित्रण को रंगीन वनाता है। इन वर्णनों को लिखनेवालों के अनुभव किये हुए सत्यों का प्रतिरूप कहना चाहिए, चित्रण नहीं। साहित्यकार केवल अपने देखें हुए दृश्य का ही वर्णन नहीं करता किन्तु उन विचारों तथा भावनाओं का भी, जो किसी दृश्य या मनुष्य के सन्मुख उसके हृदय में उत्पन्न होती है और जिनका वह अनुभव करता है। सत्य का सिद्धान्त वाह्य जगत् अयवा जीवन की प्रत्यक्ष घटनाओं तथा उनके साहित्यिक चित्रण के वीच एक समानता स्यापित करता है, जिस समानता का स्वरूप साहित्य के विभिन्न अंगों में विविच प्रकार से प्रकट होता है। हो सकता है कि हमें किसी दृश्य का अथवा किसी मनुष्य का जो चित्र एक साहित्यकार देता है वह आपेक्षिक होने के कारण

अधिक वास्तिविक हो और इसिलए कलात्मक प्रतिरूप होने से सत्य के निकट-तर भी हो। कलाकार ने विषय के कुछ प्रमुख प्रसंगों को छाँटकर विशेष रूप से उनको दर्शाया है और कुछ ऐसे प्रसंगों को छोड़ दिया है या कम महत्त्व दिया है जो उस प्रभाव को हमारे हृदय पर पड़ने से रोकते हों, जिसे कलाकार डालना चाहता है। कला के ऐसे प्रयोग से हमें सारभूत सत्य प्राप्त होता है; और यही सारभूत सत्य (essential truth) मैलोरी के मार्ट डार्थर से हमें मिलता है। यही वह सत्य है जिसे प्रकट करने की चेप्टा में साहित्य सदा लगा रहता है।

#### विलियम कैक्सटन और मध्यकालीन रोमांस

विलियम कैन्सटन ने उन तमाम सर्वोत्तम रोमांसों में, जो उसने अपने छापे-खाने से छापकर प्रकाशित किये, यही सारभूत सत्य दर्शाने का प्रयत्न किया। यडना-सत्य (Truth of fact) के सम्बन्य में वह लिखता है--"आ। इस पुस्तक में वर्णित वातों के सत्य को मानने या न मानने में पूरी तरह स्वतन्त्र हैं।" उन भूमिकाओं में जो उसने अपने छापे हुए रोमांसों में लिखी थीं, उसने वे विचार पाठकों के सामने रखे जिनसे प्रेरित होकर उसने छापने के लिए विशेष प्रस्तकों चुनी थीं। छापाखाना स्थापित करने और अपनी मृत्यु के बीव के सोलह वर्षों में कैक्सटन ने लगभग अस्सी पुस्तकें प्रकाशित की थी, जिनमें से अधिकांश कः उसने स्वयं फ्रेंच भाषा के मूल ग्रन्थों से अनुवाद किया था और उनमें अधिकांश रोमांस थे। उसके विचारों पर मघ्यकालीन संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने उसी काल की पुस्तकों का अध्ययन भी किया था, यही कारण था कि उसने इननी अधिक पूस्तकें उसी काल की छापीं। यही नहीं, जब उसने अपने पाठकों की ईनिड (Aenied) की कहानी स्नानी चाही तो उसने एक मध्यकालीन रोमांस से ही उसकी सामग्री लेकर उसे लिखा पर वर्जिल (Virgil) के मूल ग्रन्थ को आवार नहीं वनाया। कैक्सटन अपने देशवासियों को पढ़ने की रोचक सामग्री देना चाहता था। उसका उद्देश्य विद्वानों को प्रसन्न करना नहीं था। उसने रोमांसों को सूलभ कर दिया और विशेष कर मैलोरी के मार्ट डार्थर के तो कई संस्करण निकालकर पुस्तक को घर-घर पहुँचाने की चेप्टा की। कैक्सटन की यह सारी चेष्टा वड़ी सराहनीय है और उसके कारण अंग्रेजी साहित्य को वहुत लाम हुआ। एक तो मैलोरी की भाषा तथा लेखनप्रणाली ने लोगों को दु:खात्मक ध्वनि का इतना अभ्यास करा दिया कि वे दो विरोवी शक्तियों तथा इच्छा और परिस्थित के संघर्ष से उत्पन्न हुई करुणा एवं वेदना का अनुभव करने लगे। दूसरे, प्राचीन अग्रेजी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों का प्रकाशन करके उसने आधुनिक साहित्य और उसकी विशेषताओं को दर्शाया तथा जाति की उस कल्पनाशिक्त अथवा अपूर्व वृद्धि का ज्ञान कराया, जो अन्य जातियों से अग्रेजों की भिन्नता की सूचक है। तीसरी सेवा जो उसने की वह भी बड़ी महत्त्वपूर्ण है। उसने अंग्रेजी साहित्य की विकास-श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को सुरक्षित रखा, जिसके कारण नव युग में यूनान तथा रोम (Greece and Rome) के साहित्य के नवीन नमूनों की बाढ आने पर भी लोग स्पेन्सर (Spenser) को चाँसर का शिष्य तथा उसकी सतित मान सके। कैक्सटन ने रोमास को इतने लम्बे काल तक जीवित रखने में भी साहित्य की एक और सेवा की। नवयुग (Renaissance) के काल का आरम्भ हो जाने पर कई शताब्वियों तक रोमास सर्वेशिय बना रहा और किसी प्रकार के नये ढगों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। इंग्लैण्ड के साहित्य में मध्यकालीन रोमास की प्रतिष्विन ने एक विशेष चेतना उत्पन्न कर दी, जिसने चाँसर के समय के वाद गद्य और पद्य दोनों को एक नया रूप और व्यजना प्रदान की और उसे आधुनिक युग के अधिक गहरे एव अर्थपूर्ण जीवन का चित्रण करने के योग्य बनाया।

### लार्ड वर्नर्स के रोमांस और वास्तविकता

कैक्सटन ने रोमास साहित्य के जितने ग्रन्थ प्रकाशित किये उनमे जान वृश्यिर, लार्ड वर्नर्स (John Bourchier, Lord Bernars) के ग्रन्थ का विशेष महत्व है। लार्ड वर्नर्स एक ऊंचे कुल का वश्ज था और राज-दरवार के जीवन तथा शिष्टाचार से भली-भाँति परिचित था। उस समय की प्रथा के अनुसार उसे सैनिक शिक्षा दिलाने के पहले आक्सफोर्ड भेजकर उच्चकोटि का पिडत बनाया गया। सेना मे उसने अच्छा नाम पाया और वह कैले का गवर्नर बनाया गया। उसे अपने समय का प्रारूपिक व्यक्ति समझना चाहिए क्योंकि उसके व्यक्तित्व मे भूतकाल का शोर्य तथा भविष्य की वौद्धिक चेप्टा एक साथ विद्यमान थे। वह किंग हेनरी अष्टम का कृपापात्र था और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने फ्रायगार्ट के क्रानिकल्स (Chronicles of Froissart) का फेच भाषा से अनुवाद किया था। उसकी लिखी हुई हून आफ वोर्डो (Houn of Bordeaux) की कहानी जो १५३४ मे छपी थी, शार्लीमेन (Charlemagne) सम्बन्धी रोमासमाला की उतनी ही अच्छी कहानी है, जैसी आर्थर रोमासमाला में मैलोरी

की लिखी हुई कथा। नायक, हुन आफ वोर्डो, दुर्भाग्यवश एक झगड़े में शार्ली-मेन के पुत्र की हत्या कर डालता है और यह नहीं जान पाता कि किसका उसने वघ किया है। शार्लीमेन उसे आणदंड देता है, किन्तू इस गर्त पर स्थगित कर देता है कि वह वैविलोन के राजदरवार में जाकर वादशाह के वालों का एक गुच्छा और उसके चार दाँत लाये और वादगाह के सबसे वलवान् नाइट का वघ करके राजंकुमारी का चुम्बन करे। आवेरान नामक देवपुरुप की सहायता से हुन ये सारे कार्य करता है और लौट आता है। लार्ड वर्नर्स ने आवेरान (Oberon) का परिचय अपने पाठकों से इस प्रकार कराया है—"वह केवल तीन फुट लम्बा है, उसके कन्चे झुके होने से पीठ पर कूवड़ निकला है, किन्तु उसका चेहरा ऐसा दिव्य दिखाई पड़ता है कि लोग उसे देखते रह जाते है। यदि तूम उस जंगल की ओर जाओ या उसमें घुसो तो वह किसी न किसी प्रकार तुमसे वातें करने का ढंग निकाल लेगा; और यदि तूमने उससे वात की तो तुम्हारा सर्वनाग हुआ। तुम्हारे सामने वह कुछ इस प्रकार आयेगा कि तुम्हारे लिए उससे वात न करना असम्भव सा होगा और फिर वह ऐसे मयुर शब्दों में तुमसे वातें करेगा कि तुम उससे विना बोले नहीं रह सकोगे। यदि वह यह देखे कि तुम उससे एक शब्द भो नहीं बोलते हो, तो वह तुमसे बहुत नाराज हो जायगा और इससे पहले कि तुम जगल के वाहर निकलो वह इतना जल वरसायेगा, इतनी तेज हवा चलायेगा, ओले गिरायेगा और ऐसे तूफान लायेगा, विजली कड्कायेगा, वादल गरजायेगा, कि तुम्हें मालुम होगा कि प्रलय आ गया और तुम्हारे सामने वह एक नदी वहायेगा जो वड़ी गहरी और काली दिखाई पड़ेगी। मगर तुम वड़ी मुगमता से उसे पार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घोड़े के पैर भी उस नदी में नहीं भीगेंगे, इसलिए कि वह तो सब घोखा और जादूगरी की वात है।" इस पुस्तक ने सबसे प्रथम आवेरान का अग्रेजी भाषा में उल्लेख किया, और वर्नर्स के लिखने मे भी वह नया ढंग था जो इस काल मे कहानी का ढंग वन रहा था। घीरे घीरे, एक वात के वाद दूसरी वात, और फिर वह भी दोहराकर, जैसे मैलोरी और कैक्सटन कहते<sub>र</sub>थे, हल्के-फुल्के शब्दों मे और छोटे-छोटे वाक्यों में जैसे वच्चों से कुछ कहा जाता हो—यही वह ढंग है जो कहानी कहनेवालों ने इस काल के लेखकों से सीखा और इसी को अपने-अपने ढंग से स्वारा।

लार्ड वर्नर्स ने अपने अनुवाद में मूल ग्रन्थ की भाषा का जोर तया उत्साह अपनी भाषा द्वारा उत्पन्न कर दिया है। यद्यपि वह शौर्य और आभिजात्य की मुक्त कंठ से प्रगंसा करता है, परन्तु उसे समाज के सभी स्तर के मनुष्यों से कहानुभूति थी. इसी लिए उसके वर्गनों में वास्तविक जीवन के सजीव वित्र भरे पड़े
हैं। यही वह गृण था जिसने उसकी पुस्तक को लोकप्रिय बनाया था। बर्नर्स करने
विषय को वही सावधानी तथा विस्तार से प्रस्तुत करता है और मैलोरी को मौति
अपना प्रयोजन स्पष्ट करने के लिए गर्ब्सों को बार बार दोहराने में संकोच नहीं
करता। अपने स्वभाव तथा किक्षों के कारण तथा नैतिक गुणों का समर्थन करने
के कारण और मनुष्य मात्र से अपनी सहानुभूति रखने के कारण, मैलोरी और
वर्नर्स अपने युग के सबसे बड़े रोमांमकार हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को कल्पनागिक्त
को उत्तेजित किया और आनामी शताब्दियों में मौलिक रचना के लिए सामग्रे
तथा स्कूर्ति प्रदान की। अंग्रेजों नद्द भी जैता इन लेखकों ने लिखा बहुत काल तक
कहानों के क्षेत्र में प्रामाणिक बना रहा। इनकी लेखन-प्रणाली में भावों को प्रकट
करने को जो शक्ति है वह बड़े स्वामाविक ढंग से उन भावों को दूसरे के हृद्य
तक पहुँचा भी देती है।

कैस्सटन के उपरान्त जिन छोगों ने छापेखाने चलाये वे भी कुछ काल तक उसी की भांति रोनांस को प्रथम स्थान देते गये। परन्तू जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, ये छापेलाने उस साहित्य की पुस्तकों को छापने और देश में फैलाने लगे जिसे नयी विद्या (New Learning) कहा जाता या और जो नवपुग (Renaissance) की नयी जाग्रति को प्रत्येक यूरोपीय देश में पहुँचा रही यी। पर यह नवयुग तथा नयी विद्या लगभग पचास वर्ष पिछड्कर इंग्लैंग्ड पर प्रभाव डाल सकी, क्योंकि चाँसर की मृत्यु के समय से देश पर कोई न कोई परेशानी आती गयो। फ्रांस से शतवर्षीय युद्ध चल ही रहा था, परन्तु देश के भीतर के युद्ध ने इंग्लैंण्ड के उच्चस्तर के लोगों की जिनकी संरक्षकता में कला और साहित्य दोनों का ही दिकास हो रहा था दशा खराद कर दी। युद्धों ने साधारण जनसंख्या में भी कमी कर दो थी और प्लेन की बीमारी ने और भी जनसंख्या को नष्ट कर दिण था, जिसके कारण अन्न उपजाने बाले तथा वस्तकार बहुत कम हो गये थे। प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जो अनुचित कानून बनाये गये उन्होंने साधारण जनता के हृदय में घनिक वर्ग के विरुद्ध क्षीम उत्पन्न कर दिया । आन्दोलन और वलवे होने लगे तया किसानों का एक देशव्यापी उपद्रव उठ खड़ा हुआ या। इत तत्कालीन दशा का हाल चॉसर की इतियों से हमें नहीं मालून होता, किन्तु गावर (Gower) तया लैगलैण्ड (Langland) की पुन्तकें हमें बताती हैं कि साधारण जनता किस प्रकार नैतिक शक्ति प्राप्त करती चली जा रही थी और किस प्रकार उसका जीवन और उसके भाव साहित्य में प्रवेश कर रहे थे। ऐसी स्थितियों के होते हुए रोमांस की दशा में परिवर्तन होना अनिवार्य था और हुआ। सन् १४८५ में हेनरी सप्तम राजा हुआ और देश में शान्ति का फिर से आगमन हुआ। यूरोपीय देशों में इंग्लैण्ड ने पहले जैसा स्थान पाया और नवयुग के उत्साह से प्रभावित होकर वह उन्नति के मार्ग पर चलने लगा। अंग्रेजों के हृदयों में भी नवयुगकी उमंगें तथा उत्साह फिर से हिलोरें लेने लगे।

### रेनासां या नवयुग

नवयुग वास्तव में एक वौद्धिक पुनर्जन्म था जो इस काल में मनुष्य की उस दीर्घ चेप्टा से प्रकट हुआ था जो उसने मध्यकालीन युग की संस्थाओं के कठोर पाशों से मुक्त होने के लिए की थी। साथ ही मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने, स्वतंत्रतापूर्वक विचार तथा अनुभव करने और निर्भीकता से उन्हें प्रकट करने के अधिकार की घोषणा भी की थी। जैसे-जैसे मनुष्य की यह स्वतंत्रता स्थापित तथा दृढ़ होती गयी वैसे-वैसे वह मघ्यकालीन युग की इस विचार-घारा का, कि इस लोक के जीवन का तिरस्कार करके अपने परलोक को सुघारना चाहिए, विरोध करता गया और इसी जीवन को सफल वनाने की अधिक चेप्टा करता गया। लोग कुछ ही काल में घनोपार्जन तथा राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे और इस प्रकार वहुत से सुवार करके अपना आधिपत्य संसार में जमाने लगे। वैज्ञानिक अनुभवों द्वारा संसार के रहस्यों को समझने और कला तथा साहित्य द्वारा जीवन के रस और आनन्द की वृद्धि के लिए अघिक प्रयत्न करने लगे। एक शक्ति जो इस आन्दोलन में विशेष महत्त्व की सिद्ध हुई उस पुरातन ज्ञान की थी, जो उन्हें यूनान तथा रोम के साहित्य से प्राप्त हुई। इस साहित्य की नींव में मनुष्य का आत्मविश्वास और उसका यह सिद्धान्त था कि सत्य कोई वाहर से दी जाने-वाली वस्तु नहीं विलक मनुष्य की अपनी खोज की वस्तु है। अपने सामर्थ्य से मनुष्य सत्य की खोज कर सकता और उसे प्राप्त कर सकता है। इस पुरातन साहित्य के अध्ययन से नवयुग के लोगों ने यह भी जाना कि संसार का एक मात्र जपयोग मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करना है। नवयुग के उत्साही लोग इ<mark>न</mark> विचारों से वड़े प्रभावित हुए और इस प्रभाव का नाम मानवता (Humanism) रखा गया। इस दृष्टि-कोण से सारी कलाओं का अध्ययन किया जाने लगा।

इसके अतिरिक्त इस नवयुग के लोगों को यूनान के किवयों, सुवक्ताओं, मूर्ति तथा भवन-निर्माण करनेवालों की कृतियों के जो सुन्दर नमूने मिले, वे उनके कार्यो की कसौटी वन गये और आयुनिक काल में सारी कलाओं के लिए आदर्श हो गये।

## इटली में नवयुग अथवा रेनासां

रोमन सभ्यता का केन्द्र होने के कारण इटली में इन सारी कलाओं के सर्वोत्तम नमुने पहले से ही भरे पड़े थे और वहाँ के लोगों को ऐसी सुन्दर और प्राचीन काल की याद दिलानेवाली वस्तुओं के लिए भूख भी वहुत थी। जब तुर्कों ने रोम के पूर्वी साम्राज्य को विजय किया और १४५३ में उन्होंने कूस्तृन्तुनिया पर अपना पूर्ण अविकार जमा लिया, तो सैकड़ों यूनानी धुरंबर विद्वान् वहाँ से निकल भागे और उन्होंने इटली में शरण ली। ये यूनानी विद्वान् अपने साथ हजारों हस्त-लिखित पुस्तकें इटली में लाये और अपनी जीविका के लिए वहाँ के उत्सुक लोगों को पढ़ाने लगे। प्रत्येक नगर में यूनानी विद्या सीखने के केन्द्र स्थापित हो गये जहाँ कुछ काल में दूर देशों के लोग भी पुरातन ज्ञानोपार्जन के लिए आने लगे। नयी विद्या (New Learning) की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और इस प्रकार मानवता (Humanism) का विकास भी होता गया। इटली ऌलित कलाओं के क्षेत्र में सारे यूरोप का गुरु वन गया एवं इन शरणार्थी विद्वानों द्वारा नयी विद्या के लिए उत्साह दिन पर दिन वढ़ता गया और प्रत्येक स्तर के लोग नयी विद्या सीखने की सुविवाओं से लाभ उठाने लगे। इसी उत्साह और पुस्तकों की माँग के कारण छपाई की कलों का आविष्कार हुआ और छापेखाने स्थापित हुए। नवयुग की घोषणा से बीरे-बीरे यूरोप के सभी देश प्रभावित होते गये और चारों ओर मानव-जीवन में एक चमत्कार उत्पन्न होने लगाः। प्रत्येक देश की प्रवृत्ति के अनुसार नवयुग की उत्तेजना ने मानवता का विकास किया और सौ वर्प तक उस उत्तेजन का प्रभाव अपना काम करता रहा। परिणाम यह हुआ कि यूरोप के लगभग सारे देशों में एक नया संसार उत्पन्न हो गया और एक नया मनुष्य अपनी इच्छा से और विना किसी अंकुश के वड़े चमत्कार के कार्य करने लगा।

# लोकसाहित्य और कहानी-गीत

नवयुग में मनुष्य ने मध्यकालीन पाशों से मुक्त होकर जो दीर्घ चेप्टा की थी उसके प्रभाव तया महत्त्व का पता उस लोक-साहित्य से चलता है, जो साबारण लोगों में प्रचलित था। यह लोकसाहित्य पारिवारिक दुब-दर्द से लेकर सावारण समाज के हित तथा अनहित की वातों के सम्बन्य में सीवी सादी रीति से मनुष्य के भावों को व्यक्त करता था। रोनांसों के पीछे इस साहित्य की उत्पत्ति सदा होती रही थी। रोमांसों में उच्च स्तर के लोगों की कीर्ति वर्णित की जाती थी और वे राजदरवारों के जीवन तथा विष्टाचार का चित्रण करते थे। उनकी कहानिथों में जिस वीरता का उल्लेख होता था वह नित्यप्रति के जीवन से वहुत दूर कोई अपूर्व अथवा अलौकिक घटना होती थी। अभिजातवर्ग के इस कहानीसाहित्य में मनुष्य-जीवन का जो द्व्य दिखाया जाता था, वह ऐसा काल्पनिक होता था कि साबारण श्रेणी के लोग उसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं पाते थे। लोक-साहित्य में गीत और नाटक हुआ करते थे जो वहवा उपहास की भावना से उस भेद को प्रकट करते थे जो रोमांसकथाओं में विणत जीवन के आदर्शो. एवं सावारण जीवन की वास्तविकता में पाया जाता था और जो भेद दिन पर दिन वढता जाता था। लोकगीतों में जो कहानियाँ होती थीं उन्हें लोग सुनकर याद रखना चाहते थे और वार वार सुनाते थे। पहले तो ये कहानियाँ रोमांस की कथाओं से भिन्न ही होती थीं और भाषा भी साबारण छोगों की ही होती थी, परन्त्र कभी-कभी उनका कथानक एक ही होता था, तो कहने का ढंग वदल दिया जाता था जिससे सर्वसावारण लोग उन्हें समझ सकें।

रोमांस ऐसे सुसंस्कृत लोगों के लिए लिसे जाते थे जिन्हें अवकाश की कोई कमी नहीं होती थी और जो काव्यात्मक लेखनप्रणाली का आनन्द उठा सकते थे एवं भाषा की सुन्दरता को समझे सकते थे। लोकसाहित्य में कहानी-गीत छंद हारा इस कमी को कुछ न कुछ पूरा करते थे और निम्न स्तर के लोगों को आनन्द देते थे। रोमांसों में बहुत सी बानों का विस्तार किया जाता था, दृश्य और स्थितियाँ सिवस्तर वर्णित होती थी, भावों को दर्शाकर उनकी व्याख्या की जाती थी, गहरे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता था। कहानी-गीतों में मनुष्य के कृत्यों पर विशेष वल दिया जाता था, उसके साहस तथा सहनशीलता का वर्णन होता था। शब्द सरल परन्तु जोरदार होते थे और विना किसी लम्बी भूनिका अथवा घुमाव-फिराव के कहानी आरम्भ कर दी जाती थी। किसी वस्तु अथवा विषय का विस्तृत वर्णन-नही होता था। संक्षिप्त वर्णनों का विस्तार करने और घटनाओं का कम समझने का कार्य पाठकों अथवा श्रोतागणों की कल्पनाशक्ति पर छोड़ दिया जाता था। कहानी अपना प्रभाव स्वयं ही उत्पन्नकरती-थी और कहानीकार

की टीका-टिप्पणीं के विना ही अपनी शक्ति से पाठकों को आकर्षित करती थी। किन्तु कहानी-गीत लिखनेवाले यह जानते थे कि वे किस ढंग से कहानी कहें कि वह तुरन्त ही पाठकों को प्रभावित करें और उनके हृदय पर छा जाय। वे हृदयग्राही तथा सजीव दृश्यों, प्रभावोत्पादक स्थलों और ऐसे शब्दों के छाँटने और चुनने में दक्ष थे जिनके द्वारा इन सवका वर्णन सुचाह रूप से किया जा सकता था।

जन-साधारण दुःखान्त एवं भयोत्पादक कहानियाँ पसन्द करते थे। इस लिए जो दुःख और भय कहानियों में लाये जाते थे, जैसे मृत्यु तथा कोई घोर कष्ट, वे सव ऐसे होते थे जो उनके अनुभव किये हुए होते थे। उस कठिन समय में लोग जो दृश्य देखते थे वह उनके हृदय में अंकित हो जाते थे और बहुत काल तक भुलाये नहीं जाते थे। ऐसी घटनाओं को वे लोग अपनी सन्तान को सुनाते थे और आनेवाली पीढियों के लिए गीतों में उनका वर्णन करते थे। यह नहीं समझना चाहिए कि सभी कहानी-गीत दुःखान्त होते थे। जनता चतुर, विनोदी तथा कुशाग्रबृद्धि वाले उन लोगों को पसन्द करती थी जो प्रश्नों के चुभते हुए उत्तर दे सकते थे अथवा अपनी चतुराई से वलवान् शत्रु के पजे से छूट जाते थे और वदला लेते थे। जिन कहानियों मे ऐसी सामग्री होती थी वे ही अविक पसन्द की जाती थीं।

उस समय के साधारण लोग परियों, दैत्यों, पिशाचों में विश्वास रखते थे और इस धारणा को स्वीकार करते थे कि परियाँ सुन्दर लोगों को परिस्तान ले जा कर अपना वन्दी वनाकर रखती है। कुछ कहानियों में मृतात्माओं के प्रेत पृथ्वी प पुनः आकर मनुष्यों को इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर करते है। वहुत सी कहानियों में पक्षी मनुष्यों के सदृश वार्तालाप करते है, सब वातें समझते है और उन सच्चे प्रेमियों की सहायता करते है जो एक दूसरे से दूर होते है अथवा मिल नहीं सकते।

कहानियों के लिखनेवाले भली-भाँति समझते थे कि उनका कर्त्तव्य पाठकों का घ्यान अपनी ओर आकृष्ट करना और फिर उस घ्यान को स्थिर वनाये रखना था। समय, स्थान तथा पात्र का वड़ा सूक्ष्म-सा परिचय कराकर कहानीकार शीघ्र ही घटना पर पहुँच जाता है और कथानक आरम्भ कर देता है। शीघ्र ही कहानी उस उत्कर्ष पर पहुँच जाती है जो उसकी दिलचस्पी तथा प्रभाव का केन्द्र होता है वहुधा यह केन्द्र (Crisis) कहानी के आरम्भ में ही आ जाता है और फिर यहाँ से कहानी का उतार प्रारम्भ हो जाता है। पाठक अथवा श्रोता परिस्थित और दृश्य से उद्धत करुणा की कल्पना किया करता है परन्तु उसकी उत्कंठा का स्वर मिद्धम

हो जाता है। जो कहानियाँ सीची सादी होती हैं उनमें घटना की प्रवानता रहती है और साघारण विशेषणों द्वारा पात्रों का चित्रण किया जाता है। श्रोता की कल्पना तथा उसके भावों पर सीचा प्रभाव डालने के लिए कहानी-गीत में वातचीत की प्रचानता रहती है और इस प्रभाव को तीव्र करने हेतु कहानीकार पात्र के मुख से कहानी कहलाता है, जिससे वह सजीव हो उठती है और घटना पाठक अथवा श्रोता की आँखों के सामने होने लगती है।

इस सम्बन्य में कि यह कहानी-गीत सबसे पहले किसने लिखे, कई मत प्रचलित हैं। एक मत वह है जिसे "सामहिक" मत कहते हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि कहानी-गीतों की रचना विरादरी ने की थी। कैसे और कहाँ का उत्तर नहीं मिलता । साहित्यिक मत है कि कहानी-गीत मध्यकालीन रोमांस-कहानियों पर आघारित हैं। कहानी-गीत रोमांस कथा को संक्षेप में दोहराते हैं अथवा उसकी ऐसी नकल करते हैं कि मुल कहानी के लेखक की हैंसी उड़ायी जा सके। यदि यह ठीक है तो कहानी-गीत मध्यकालीन साहित्य के खंडित महल के ईट-पत्यर हैं। जिस मत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है वह प्रोफेसर गुमियर का मत है, जिसके अन्सार कहानी-गीतों की रचना व्यक्तिविशेष द्वारा आरम्भ हुई थी, किन्तू इनका प्रसार मौिखक रीति से होने के कारण इनके कथानक एवं स्वरूप में समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तन होता गया और अन्त में जीवन को एक ऐसी कहानी मानने की उनमें प्रथा चल गयी जिसकी सार्थकता मनुष्य के तीव्र संवेगों पर निर्भर है। कहानी-गीतों की रचना प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं तथा समस्याओं को लेकर हुई थी, जैसे प्रेम, घुणा, भयंकर मृत्यु तथा दैविक भय । कुछ गीतों की कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाओं पर आवारित हैं, जैसे "राविनहुड" अथवा "शेवीशेज़" की कहानियाँ जिनकी उत्पत्ति साघारण समस्याओं को सुलझाने में हुई थी ।

इंग्लैंड में जब तक छापेखाने नहीं स्थापित हुए थे तब तक ये कहानी-गीत लोगों तथा गायकों की स्मृति में सुरक्षित रहे। छापेखाने खुल जाने के उपरान्त उनका प्रसार वढ़ गया और जनता की माँग पूरी करने को नये गीतों की रचना होने लगी। जब कभी कोई विलक्षण एवं सनसनी उत्पन्न करनेवाली घटना होती तो उसका एक गीत वन जाता। घटना जितनी अब्भृत एवं असम्भव होती उतनी ही गीन्नता से कहानी-गीत की माँग वढ़ जाती। जैसे-जैसे समय व्यतीत होने लगा, इन गीतों से वह काम भी लिया जाने लगा जो राजनीतिक क्षेत्र में पित्रकाओं से लिया जाता था। कुछ समय के उपरान्त कहानी-गीतों में राजनीतिक दलों का संघर्ष भी स्थान

पाने लगा और गाली-गलौज होने लगी। ऐसी स्थिति आने के पहले ही कहानी; गीतकारों ने साहित्यिक लोगों को यह बताकर कि किस प्रकार सरल, शक्तिपूर्ण, निर्भीक एवं प्रभावशाली ढंग से किसी घटना का वर्णन करके पाठकों पर प्रभाव डाला जा सकता है, कहानी की रचनापद्धित में एक नया परिवर्तन उत्पन्न कर दिया।

### लोक-नाटक तथा कैरोल्स

जो कहानी-गीत इस प्रकार से लोगों के हृदय और मन पर प्रभाव डालते थे और वड़े दिन के अवसर पर गाये जाते थे, वे कैरोल्स (Carols) कहलाते थे। इनकी कथावस्तु हजरत ईसा का जन्म, उनका स्वागत और दुष्ट हेराड (Herod) द्वारा उनकी हत्या करने की चेष्टा विषयक होती थी। मध्यकालीन युग के लोग इन कथाओं को वास्तविक एवं सत्य मानते थे और समझते थे कि मानो ईसा, मेरी तथा जोज़ेफ का उन्हें साक्षात परिचय है और वे उनके मित्र तथा हितैषी हैं। इस प्राचीन काल की एक वडी अर्थपूर्ण कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें एक फ्रांस के रहने-वाले नट की असीम श्रद्धा और भिक्त दिखाई गयी है। यह नट कलावाजी दिखा-कर लोगों का मनोरंजन किया करता था। इस पेशे को करते-करते जब उसका मन ऊव गया और उसके मन में अपना परलोक सुघारने की इच्छा प्रवल हुई तो वह साघु होकर एक मठ मे भरती हो गया । कुछ दिन पश्चात्, उसे प्रतीत होने लगा कि दूसरे साघु उसकी अपेक्षा बड़े विद्वान् और पढ़े-लिखे थे, जिनके सामने उसकी कोई गणना नहीं थी। उनके सामने न तो वह भली-भाँति प्रार्थना कर सकता, न अच्छे भजन गाकर ईश्वर और सन्तों को प्रसन्न कर सकता था। वड़ा प्रयत्न करके भी उसे सफलता न मिली, तो वह दुखी रहने लगा और अपने को विक्कारने लगा। उसे डर लगा कि यदि दूसरे साधु उसकी अज्ञानता जान गये तो वे जरूर उसे मठ से निकाल देंगे। बहुत सोच-विचार के उपरान्त एक दिन वह मन्दिर में गया और माता मेरी (Our Lady, Virgin Mary) के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा—''हे माता, मैं दूसरे साधुओं की भाँति न तो प्रार्थना कर सकता हूँ न भजन गाकर आपको प्रसन्न कर सकता हूँ । मैं केवल कलावाजी का खेळ जानता हूँ, जिसे दिखाकर मैं आपको प्रसन्न करने की आशा करता हूँ।" यह कहकर उसने तुरन्त अपने कपड़े उतार डाले और जो सबसे अच्छे कर्तव उसे आते थे, मूर्ति को दिखाने लगा । उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर जरूर सबके मन

की बात समझकर जो कुछ जिससे बन पड़ता है उसी से प्रसन्न होता है। कहा जाता है कि उस नट ने जैसी कलावाजी माता मेरी को दिखायी वैसी उसने किसी को कभी नहीं दिखायी थी।

एक और कैरोल में उस गड़िरये का हाल दिया गया है जो बड़े दिन की रात्रि में बाँसुरी बजाकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसने देखा कि बेथलेहम के गाँव के ऊपर आकाश में एक अत्यन्त चमकदार तारा निकला है। साथ ही उसने देवदूत की आवाज सुनी कि हजरत ईसा का जन्म हो गया। गड़िरया भेड़ों की रखवाली अपने कुत्ते को सौपकर दौड़ता हुआ बेथलेहम जा पहुँचा और वहाँ उसने नवजात शिशु को ढूँढ़ निकाला। पूजा करने के उपरान्त गड़िरये ने शिशु के सामने अपनी बाँसुरी, लवादा, रंग का डिब्बा, तथा जो कुछ उसके पास था, भेंट में चढ़ा दिया और भेड़ों के पास लौट गया। विदा होते समय जोसेफ (Joseph) और मेरी (Mary) से शिशु की भली-भाँति रक्षा करने को कहता गया।

इस प्रकार की कहानियों के उदाहरणों से हमें जात होता है कि अंग्रेज लोगों ने जब नाटक बनाना तथा उन्हें खेलना आरम्भ किया, तो क्यों उन्होंने ऐसे ही धार्मिक विषय चने। हमें यह भी ज्ञात होता है कि क्यों उन नाटकों के पात्र जो वाइबिल (Bible) से तथा सन्तों की जीवनियों से लिये गये थे, जनता को न तो ग़ैर लगते थे न डरावने। इन पात्रों के और अंग्रेज जनता के वीच एक भाईचारा-सा स्थापित हो गया था जिसके कारण वे उन्हें अपने ही जैसा मनुष्य समझते थे और अपना शुभचिन्तक मानते थे। मध्यकालीन युग में यह भली भाँति सम्भव भी था, क्योंकि एक तो लोग इन्हीं कहानियों को पढते और सुनते थे, जिस कारण हजरत आदम और हव्वा, हजरत नूह तथा उनकी नौका, हजरत इब्राहीम, सेन्ट पीटर, जूडास, शैतान और लैजरस आदि, जिनका उल्लेख वाइविल में है, जाने पहचाने लोग हो गये थे और सब इनकी कल्पना कर सकते थे। साघु-संन्यासी यंह प्रयत्न करते रहते थे कि जनता के मन में इन पात्रों तथा घार्मिक महानुभावों के लिए श्रद्धा रहे और उनके कृत्यों की जानकारी बढ़े । उन्हें सजीव करके जनता के सन्मुख लाने की चेप्टा में उन्होंने कहानियों के नाटक कराने आरम्भ किये थे । ऐसे नाटक पहले तो धार्मिक पर्वो पर गिरजाघरों के प्रांगणों और कुछ काल बाद वाजारों और सार्वजिनक चौपालों में इन कहानियों की लीला रचने को खेले जाते थें। इन नाटकों को मिरेक्ल प्ले (Miracle Play) कहते थे या इनका रहस्यमय होना प्रकट करने के लिए उन्हें मिस्ट्री प्ले (Mystery Play) भी कहते थे। जैसे-जैसे इन नाटकों का प्रचलन जनता में वढ़ता गया, वैसे-वैसे रंगमच की व्यवस्था तथा अभिनय के कार्यों में उन्नित होती गयी। प्रत्येक व्यवसाय के लोग विशेष लीलाएँ करते तथा एक ही लीला के दृश्यों को सँभालते थे। उदाहरणार्थ वढ़ई लोग हजरत नूह और उनकी नौका की लीला करते, जिसके लिए वे एक वड़ी नाव वनाते और उसे एक गाड़ी पर रखकर लीला के प्रांगण में लाते थे, जहाँ अभिनय करनेवाले शब्दों तथा संकेतों से लोगों को कहानी सुनाते थे।

यद्यपि ये लीलाएँ अपरिष्कृत और विल्कूल स्वाँग मालुम होती हैं, तो भी मध्यकालीन युग के लोगों को ये नाटक बहुत प्रभावित करते थे और उनकी घार्मिक भावनाओं को वल देते थे। नाटकों में समय पाकर जो परिवर्तन हुए उन्होंने मानवता के भावो का भी सचार किया। नाटककारों ने इच्छान्सार वाइविल की कहानियों में प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों को स्थान देकर उन्हें अधिक मनोरजक वना दि ।। यदि कभी इन घटनाओं तथा अनुभवों के मिश्रण से कहानी प्रहसन का रूप घारण कर लेती थी तो भी किसी को क्षोभ न होता था। कभी-कभी कहानी दुःखान्त भी हो जाती थी। तत्कालीन अवस्था के अनुसार कहानियों में रूपक भी वाँवे जाने लगे थे, जैसे कि उस समय के रोमांसों और टेल्स (Tales) में होता था। समय की वृद्धि के साथ-साथ रोमांस, टेल्स, कहानी-गीत तथा नाटक अपने-अपने ढंग से कहानी लिखने की प्रणाली में परिवर्तित होते गये और थोड़े समय में मनुष्यजीवन के समस्त कार्यक्षेत्र को न लेकर केवल उसके विशेष गुणों अथवा कृतियों पर कहानियाँ लिखी जाने लगीं। कहानियों के पात्र भी अधिक साकार ओर सजीव होने लगे। रूपक के प्रयोग के कारण कहानियों में जो गम्भी-रता तया अरोचकता उत्पन्न हो जाती थी, उसे दूर करने अथवा कम करने के लिए उनमें प्रहसन का भी समावेश किया जाने लगा। कहानियों के पात्र भी साधारण, प्रतिदिन के ज वन से चुने जाने लगे। सोलहवीं शताब्दी में जैसे-जैसे नवयुग की स्वतंत्रता प्रौड़ता प्राप्त करती गयी, वैसे वैसे कथःवरतु मानवता (Humanism) के दृष्टिकोण से सारे भावों को प्रकट करने के हेतु छाँटी जाने लगा । कहानी-गीतों तथा नाटकों के प्रभाव से कयाओं (tales) और रोमांसों में भी मनुष्य की सहज भावनाओं का उल्लेख होने लगा और उसकी अच्छाई तथा बुराई, आनन्द अयवा शोक उन्हीं भावनाओं के फल समझे जाने लगे। लेखकगण सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से मध्य तक पहुँचते-पहुँचते विषयों के लिए साहित्य के समस्त भंडार को

जो इस काल में छपे हुए ग्रन्थों के रूप में सुलभ हो गया था मयने लगे । इस प्रयास के फलस्वरूप उनकी कल्पनाशक्ति तीव्र तथा शिक्षित हो गयी और वे विविध विपयों को भली भाँति-जान गये । इन सब परिवर्तनों का फल यह हुआ कि कहानी साहित्य में नवीनता उत्पन्न हो गयी और कहानी की प्रणाली वदल गयी, विविध दृष्टिकोणों से जीवन और संसार का अध्ययन होने लगा और कहानीकार प्रतिदिन के नमार में विचरने तथा उसके तथ्य को व्यक्त करने लगा ।

इसके पूर्व कि कहानियों में सारभूत सत्य (Essential truth) प्रकट किया जा सके, नवीन कथावस्तु और निश्चित उद्देक्यों तथा विशेष सावनों को स्थिर करना आवश्यक हो, गया। साघारण मनुष्य अब साहित्य की सामग्री वन गया और संसार तथा जीवन के प्रति मनुष्य का भाव वदल गया। कथा-साहित्य में लोग वास्तविकता ढूँढ़ने लगे। यद्यपि रोमांम अब भी पडे और लिखे जाते थे परन्तु इस समय के कहानीकार आर्थर को भी एक विषय मात्र ममझने थे और रोमांस को उस समाजव्यवस्था का सूचक समझते थे जो अब ममाप्त हो रही थी। अब उसकी सामग्री को जीवित रखना असम्भव जान पड़ना था। यदि कोई दीज उसे जीवित रख सकती थी तो वह लेखन-प्रणाली थी, जो मनुष्य के नये विचारों और भावनाओं को सजीव कर सके।

#### अध्याय ३

## विभिन्न स्रोतों से उपन्यास को अंशलाभ

सोलहवी शताब्दी का पूर्वार्ध, अंग्रेज़ी उपन्यास के विकास में एक अन्यजाऊ अथवा शून्यता का काल था। इस काल का महत्त्व इस वात में है कि उसने सर्जना-त्मक शक्ति की उस वाढ़ के लिए यथेष्ट भूमि तैयार की थी, जिसने एलिजवेथ के युग को इतना वैभवञाली वना दिया था । नयी विद्या (New Learning) ने पन्द्रहेवी शताब्दी में विश्वविद्यालयों में अपनी जड़ जमा ली थी और आक्सफर्ड तथा केम्ब्रिज उस विद्या के अध्ययन के अन्तर्राप्ट्रीय केन्द्र वन गये थे । ऊँचे घरानों के अंग्रेज युवक विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा समाप्त कर चुकने के उपरान्त इटली इसलिए जाने रुगे कि वहाँ जीवनकलाओं को सीखकर वे पूर्ण रूप से शिक्षित वन सकें। अनेकों विद्वान् यूनान तथा रोम की उत्तम साहित्यिक पुस्तकों के अंग्रेजी में अनुवाद एवं उनकी व्याख्या करने में व्यस्त थे। इस प्राचीन साहित्य के नमूनों से ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण करने की बड़ी चेप्टा की जा रही थी जिनसे उस साहित्य का मूल्यांकन किया जा सके, जो बहुत शी व्रता से इस काल में मातृभाषा में प्रकाञित हो रहा था। नवयुग (Renaissance) की प्रेरणा दिन पर दिन अघिका-विक प्रवल होती जा रही थी और मानवस्वतंत्रता के वे सिद्धान्त, जो ईसाई धर्म के पूर्व व्याप्त थे, फिर से स्थापित हो रहे थे ये। वे ही सिद्धान्त थे जिन्होंने मनुष्यों को युग-युगान्तर से सुघार एवं क्रान्ति के लिए अनुप्राणित किया और नाना प्रकार के कठिन कार्यों के करने का उन्हें साहस दिया तथा घोर से घोर प्रयत्नों को सफल वनाया। इन्ही सिद्धान्तों ने मनुष्य में ऐसी विलक्षण जिज्ञासा उत्पन्न की जो उसके विचारों तथा भावनाओं में प्रविप्ट होकर किसी भी विषय का अनुसन्धान कर सकनी थी और प्रत्येक विद्या के क्षेत्र की चाहे वह कितना ही दूरस्य तथा गुप्त हो अयवा सुप्रतिप्टित तथा अलौकिक हो, परीक्षा कर सकती थी। मघुमक्खी के छत्ते के समान सारा इंग्लैण्ड एक नये जीवन के उल्लास एवं स्फूर्ति से ध्वनित हो रहा था। अर्घ शताब्दी के समाप्त होते होते इस नयी प्रेरणा के प्रभाव से सारे

देशवासी अपने हृदयों में विजय की-सी लालसा लिये चतुर्मुखी विजय के लिए कटि-वद्ध हो गये थे।

### हेनरी अष्टम और उसके समय की साहित्यिक प्रगति

इस नयी प्रेरणा के परिवर्धन का श्रेय विञ्वविद्यालयों की अपेक्षा हेनरी अप्टम के दरवार को अधिक है। हेनरी अप्टम का व्यक्तित्व नवयुग के राजाओं के समान था जो इटली में उस समय राज्य करते थे और जिन्होंने कला के क्षेत्र में नयी स्फर्ति को उत्साह दिया था। इटली के उन राजाओं के समान हेनरी में भी कूशल राजनीतिज्ञ की सूक्ष्म बुद्धि तथा स्वेच्छाचारी राजा की संदेहजन्य निर्दयता एक साथ मिली हुई थी। उसने सामन्त-तंत्र के वचे-खुचे चिह्नों को समाप्त कर दिया और नीचे घरानों के लोगों को राजा की सेवा करने के फलस्वरूप उच्च एवं गौरवगाली पदों पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार उसका दरवार एक ऐसा क्षेत्र वन गया था जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी वृद्धि तथा पराक्रम द्वारा निरन्तर उन्नति करता चला जा सकता था। किन्तु जो कोई उसकी सेवा द्वारा उन्नति करने की इच्छा रखता था उसे जआरी की भाँति वड़ा ही सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि उस जुए में दाँव वहत ऊँचा तया हार-जीत वड़ी लम्बी होती थी। हेनरी की विदेशी नीति घीरे-बीरे इंग्लैण्ड को यरोपीय जातियों के निकटतर सम्पर्क में लाती जा रही थी। इंग्लैण्ड उस नवीन सभ्यता के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहा था जिसका विकास उस समय युरोप में बड़े ज़ोरों से हो रहा था। उसने सभी वृत्ति तथा व्यवसाय के सूप्रसिद्ध लोगों को इंग्लैण्ड आकर वसने को आमंत्रित किया और ऐसे लोगों की सहायता से नये-नये महलों का निर्माण, नये कालेजों की स्थापना करायी और मुन्दर चित्रकारी के नमने वनवाये। इस प्रकार हेनरी अप्टम के राजत्व-काल में एक नया जीवन लगभग सभो कलाओं में संचारित हुआ और उमका दरवार मुशोभित हो उठा। केवल साहित्यकला में कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती थी। यह कह सकना उस समय असम्भव था कि आगामी पचास वर्ष में इंग्लैण्ड साहित्यकला में इतनी उन्नति करने वाला है अथवा ऐसे महान् कवि तथा नाटककार एवं दूसरे लेखक उत्पन्न करके यूरोप के सबसे ऊँचे शिखर पर चढ़कर वैठनेवाला है। यह अवस्य था कि इस काल में इटली की प्रणाली का अनुकरण करके कविता में कुछ नयी जान पड़ गयी थी और यूनान के नाटकों के प्रभाव से कुछ नाटक भी लिखे गये थे। किन्तु न यह कविता और नये नाटक उस शक्ति-विशेष का फल अथवा परिणाम कहे जा सकते थे जो नवयुग

से सम्बन्धित थी। कविता में आधुनिकता आ गयी थी और नाटकों में वहुत सा प्राची न साहित्य का रंग उतर आया था, परन्तु ये कोई चमत्कार की बातें न थीं। यह जरूर था कि यूनान तथा चीन के प्राचीन साहित्य के अध्ययन ने लोगों के विचारों को स्वतंत्र कर दिया था और साहित्य को एक नयी स्फूर्ति दे दी थी तथा प्रसुप्त अंग्रेजी गद्य को पून. जगा दिया था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों के नवयुवकों की बुद्धि को नया वल मिला था और उस प्राचीन भंडार से उन्हें पौराणिक कथाएँ, इतिहास और तत्त्वज्ञान की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई थी। नवयुग के लेखकों ने इस सामग्री से विविध प्रकार के रूपक, एवं विचार तथा कल्पनाएँ निकालकर अपनी कृतियों में अर्थपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये थे। अनुवाद करनेवालों ने अन्य भाषाओं से अनेकों शब्द लेकर मानुभाषा के के प में वृद्धि की थी। इन सब लाभों के कारण अब अंग्रेजी भाषा मे नये विचारों तथा नयी भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न हो गयी थी। इस काल मे, यद्यपि इन प्राचीन साहित्यों के अध्ययन पर इतना जोर था, दूसरे यूरोपीय देशो की भाषाएँ अथवा साहित्य भी वड़े उत्साह से पढ़े जाते थे। सुशिक्षित लोग मातृभाषा के अतिरिक्त कई अन्य भाषाओं का पठन-पाठन परमावश्यक समझते थे। नये साहित्य के निर्माण में फ्रांस तथा जर्मनी, इटली तथा स्पेन के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थो से भी प्रेरणा प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था, जिस कारण अग्रेजी साहित्य में एक प्रकार का वहुमुखी विस्तार उत्पन्न होता जाता था। दिन पर दिन शिक्षित समाज के जीवन में भी एक समग्रता तथा गम्भीरता आती जाती थी। जीवन तथा साहित्य में समस्याओं को सुलझाने की नित्य नयी रीतियाँ सामने आती थी और उन्हें वड़ी उत्सुकता से समझने की चेष्टा की जाती थी। बहुत प्रकार के अनुभवों से साहित्य की सामग्री बहुरंगी तथा उसकी लेखन-प्रणाली बहुत सफलता प्राप्त कर रही थी। इस वहुमुखी प्रगति का परिणाम यह हुआ कि जिस समय एलिजवेथ के राज्यकाल में अंग्रेजी साहित्य के महान् युग की लालिमा से आकाग रजित हुआ, तो इंग्लैण्ड में प्रतिभासम्पन्न उन सारे साहित्यकारों के स्वागतार्थ सभी सामग्री प्रस्तुत थी, जिन्होने वहाँ जन्म लिया। साहित्य का कोई भी विभाग ऐसा नहीं रहा था जिसके लिए सामग्री, प्रणाली तथा सुगमता उत्पन्न न हो गयी हो।

### एलिजावेथ का राज्यकाल

नवयुग की प्रगति का वेग जो कुछ समय के लिए जातीय संशय तथा द्विविद्या के कारण थम गया था, अव फिर से जोर पकड़ने लगा और दूर तक फैल गया। मनुष्य

को अपना जौहर दिखाने तथा जीवन में विविध प्रकार से दिलचस्पी उत्पन्न करने के अनेक अवसर प्राप्त होने लगे। मनुष्य का कर्मक्षेत्र पहले से अधिक विस्तृत हो गया था और उसे वड़े वड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करने के अवसर भी सुलभ हो गये थे। जो नया संसार मनुष्य के चारों ओर वन रहा था उसमें वाहुवल तथा पराऋम से वह जो चाहता कर सकता था। प्राचीन साहित्य से प्राप्त ज्ञान तथा विचार की स्वतत्रता ने मिलकर परिकल्पी तथा काल्पनिक कार्यों के करने की सुविधा दे दी थी, जिस कारण व्यक्ति के सम्मुख एक ऐसा संसार उपस्थित हो गया था जो पहले की अपेक्षा अविक नवीन, विस्तत ओर अवसरों से परिपूर्ण था। ऐसे ससार में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के महत्त्व को पहचानने और अपने आदर्श के अनुसार कार्य करने तथा जीवन व्यतीत करने की मुविद्या प्राप्त थी। अब केवल ऐसे आकस्मिक एवं प्रवल उत्साह को आवश्यकता थी जो सर्जनात्मक शक्ति प्रकट करने में सहायक हो। इन नवीन परिस्थितियों ने अंग्रेज़ जाति में एक नयी जान डाल दी थी, जिससे अनुप्राणित होकर जन्होंने सन् १५८८ में स्पेन के जहाज़ी बेड़े को मार भगाया और आकस्मिक उत्साह त्रया उत्तेजना के भावों एवं दीर्घ चेप्टा के अवसरों ने उन्हें वैसा ही अवसर दिया. जैसा प्राचीन समय में एथेन्स को मारेथान (Marathon) के युद्ध के पञ्चात प्राप्त हुआ था।

यह वात समझना कठिन नहीं है कि तत्कालीन साहित्य में यह सामयिक उत्साह किस प्रकार प्रवेश करके प्रगित तथा नाटक द्वारा, जो इस समय के सहज एवं स्वाभा-विक रूप थे, प्रकट किया गया। परन्तु यह समझना कि किस प्रकार यह उत्साह उस साहित्य द्वारा प्रकट हुआ, जिसे विचार-प्रेरित और कृत्रिम (Conscious and artificial) कहा जाता है, कठिन है। फिर भी इसे जानने की चेप्टा दिलचस्पी से खाली नहीं। जिस देश-प्रेम ने स्पेन के जहाजी वेड़े को परास्त किया था, उसी देश-प्रेम ने इंग्लैण्ड की महानता के अनुकूल साहित्य-निर्माण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। अन्य वातों के साथ-साथ लोगों का यह विचार था कि साहित्य का सवसे श्रेष्ठ उद्देश्य शिक्षा देना है और इमलिए रोमासों तथा प्रगीतों के स्थान पर, जिनका प्रचलन उस समय बहुत था, लेखकों ने ज्ञान के विभिन्न विभागों के शिक्षाप्रद ग्रन्थ लिखकर छापेखानों के लिए काम की भरमार कर दी। कियों के भी विचार धीरे-धीरे वदल रहे थे और वे भी समझने लगे थे कि ऊँची श्रेणों के माहित्य को शिक्षाप्रद होना चाहिए, सैकड़ों किव जो कहीं अच्छा कार्य कर सकते थे, इस विचार के अयीन इतिहास, दर्शन, भूगोल आदि विपयों पर पद्य में वड़े वड़े ग्रन्थ लिखने

लगे जो गद्य में कहीं अधिक सुगमता से लिखे जा सकते। थे। इसी उद्देश्य से कुछ ग्रन्थ ऐसे भी इस काल में लिखे गये जिनसे किवयों और नाटककारों ने सामग्री लेकर बड़े सुन्दर ग्रन्थों की रचना की।

सन् १५६२ में जान फ़ाक्स (John Foxe) ने बक आफ़ मार्टर्स (Book of Martyrs) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने ऐसे स्त्री-पुरुषों का वृत्तान्त लिखा जिन्होंने अपने घर्म के लिए महारानी मेरी के राज्य-काल में अपने प्राणों को वलिदान कर दिया था। इस पुस्तक में उस अध्यवसाय के वीरतापुर्ण उदाहरण मिलते हैं जिन पर उन लोगो का पोषण हुआ था जिन्होंने कुछ काल के उपरान्त वड़ा महत्त्वपूर्ण घार्मिक सुघार किया और जिनके प्रभाव के परिणामस्वरूप वडी लगन से उन्होंने अनवरत परिश्रम करने की वृत्ति को अंग्रेज जाति का धर्म वना दिया, जो आगे चल-कर हमें प्यूरिटनिज्म (Puritanism) के इतिहास में दिखाई देता है। सन् १५६६ में विलियम पेन्टर (William Painter) ने इटली के कहानी-भंडार से सामग्री लेकर पैलेस आफ प्लेजर (Palace of Pleasure) नामक पुस्तक लिखी, जो इंग्लैण्ड में लोकप्रिय हुई और जिसमें से एलिजेवेथ के काल के वहत से लेखकों ने अपनी महत्त्वर्र्ण कृतियों के लिए कथावस्तु निकाली। इस पुस्तक से शेक्सपियर तक ने लाभ उठाया और कई कहानियाँ लीं। इस पुस्तक के प्रकाशन के एक ही दो वर्ष उपरान्त ट्रैजिकल डिस्कोर्सेज (Tragical Discourses) नामक वह संग्रह भी सर्वप्रिय हुआ (१५६७), जिसमें इटली के वैन्डेलो तथा सिन्थियो (Bandello and Cinthio) नामक लेखकों की कहानियां थीं, जिन्हें लेकर क्क्सिपयर के बाद वाले लेखकों ने भय, मार-काट तथा कामुकता के कथानकों का अपने नाटकों और कहानियों में प्रयोग किया। इस काल में वीरतापूर्णे रोमांसों का क्रुलन कम हो गया था और ऐसा मालूम होता था कि यूनान तथा रोम के साहित्यों के अध्ययन घीरे-घीरे उन्हें पीछे हटाता जाता था। यह भी मालूम होता था कि रोमांसपें के स्थान पर इटली के लेखकों की कहानियाँ प्रचलित हो रही थी। और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस नये काल में इटली उस नयी सभ्यता तथा उद्देश्य पूर्ण आदर्श जीवन का केन्द्र वन गया था।

#### जान लाइली

यह कहा जा चुका है कि इस नवयुग (Renaissance) का मुख्य उदिश्य व्यक्ति को ऐसी शिक्षा प्रदान करना था जिसके द्वारा वह अपनी सारी शक्तियों। का अच्छे से अच्छा प्रयोग करके अपने जीवन को मार्थक कर सके। इस काल में बहुत से लेखकों ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इन्सान बनाना समझा था और वे विद्या को इसलिए प्रशंसनीय वताते थे कि उसके द्वारा चरित्र का निर्माण तथा आचरण की बृद्धि होती है। वे समझते थे कि साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्हें जानकर अच्छे आचरण की आदत पड़नी है । जीवन का मुख्य उद्देव्य समत्व स्थापित करना था और धर्म वही ठीक समझा जाता था जो आचरण पर प्रभाव डालकर मनुष्य में अच्छाई उत्पन्न करे। केवल वही मनुष्य वर्मात्मा समझा जाता था जो अपने जीवन में कर्म तथा आचरण द्वारा अपने वर्म को चरिनार्थ करता था। इस सिद्धान्त का उदाहरण हमे जॉन लाइली (John Lyly) की पुस्तकों से प्राप्त होता है। जॉन लाइली (१५५३-१६०६) ने आक्नर्राड मे शिक्षा पायी थी जहाँ वह अपने पढ़ने-लिखने के लिए तो कम किन्तु अपनी वाअपट्ना एव बुद्धि-चानुर्य के लिए अघिक प्रसिद्ध था। उसने सन् १५७५ में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात् वह राज-दरवार की नौकरी के लिए दौड़ब्प करने लगा। उसका सारा परिश्रम विफल रहा क्योंकि एलीजबेय के दरवार में विना किसी वड़े सहायक के प्रवेश कर सकना असम्भव था। उसने दिश्वविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर ही यूफ्यूईज़, दि अनेटमी आफ़ विट (Euphues, the Anatomy of Wit) नाम की एक पुस्तक लिखी जिसने उसे तुरन्त प्रसिद्ध कर दिया और वह अंग्रेज़ी साहित्य में एक नयी शैली का प्रचारक और अधिष्ठाता वन गया । सन् १५८० में उसकी यूफ्यूईज़ ऐण्ड हिज़ इंग्लैण्ड (Euphues and his England) नामक दूसरी पुस्तक प्रकाञित हुई और पहली पुस्तक की भाँति वह भी लोकप्रिय हुई। इन दोनों पुस्तकों के नये सस्करणों की माँग वरावर वढ़ती जा रही थी और चारों ओर लाइली की स्थाति देश में गूँज रही था। अब उसने कोर्ट प्लेज (Court Plays) के नाम से नाटकों का एक सग्रह निकाला जो सन् १५८५ में सर्वप्रिय हुआ और लाइली एक विद्वान् लेखक समझा जाने लगा।

जिन गुणों के कारण लाइली विन्वविद्यालय में चनुर कहलाता था, उन्हीं गुणों ने उसे जीवन में यह सफलता भी दी थी। न तो उसने कोई नयी कथा-प्रणाली निकाली थी, न किसी नवीन गैली का आविष्कार ही किया था, फिर भी उसके नाम से साहित्य में एक नया फैंगन चल गया था और एक नयी कहानी-प्रया का नाम उसकी पुस्तकों से जोड़ दिया गया था। उसकी यूफ्यूईज (Euphues) नामक पुस्तकों इस काल की सर्वप्रथम रोमांस हैं जो एक नवयुवक की यात्रा और उसकी जीवन-घटनाओं पर

आवार्त्ति है। इन रोमांसों में नाइट वर्ग के शौर्य के कार्यो का उल्लेख नहीं किया गया है। वार्तालाप की शैली में यूप्यूईज वास्तव में एक लम्वा निवन्व है जिसमें शिक्षा, चरित्र-गठन, व्यक्तिगत गुण व दोष वड़े रोचक ढंग से तत्कालीन रिवाज के अनुसार समझाये गये है, और जैसे शिष्टाचार बढ़ा-चढ़ाकर चाँसर के समय के प्रेम-स्वप्नों में दिखाये जाते थे वैसे ही तकल्लुफ़ की वातें इन पुस्तकों में भी दिखायी और कही गयी है। उस तत्कालीन साहित्य के समान, जो विशेषकर स्त्रियों के लिए लिखा जाता था, यूपयूईज भी वताता था कि ''कामदेव अपने वाण को किस प्रकार चलाकर हृदय को वेघता है।'' ये पुस्तके इंग्लैण्ड की सुन्दर स्त्रियों को आदर्श रूप में चित्रित करती हैं, इसलिए कि जिसमें अन्य देशों के लोग उनकी प्रशंसा करें और उन्हें आदर्श मानकर उनकी नकल करे। यूप्यूईज़ के रोमांस में कथानक का कोई महत्त्व नही है। यूफ्यूईज़ एथेन्स का रहनेवाला एक कुशाग्रवृद्धि तथा उदारचेता नवयुवक है, जो अपने देश के विद्यापीठ से शिक्षा पाकर इटली के नेपिल्स नगर में आता है, जहाँ उसे एक वृद्ध सज्जन मिलता है जो उसे वहुत सी वातों की शिक्षा देता है। वृद्ध सज्जन इस वात पर विशेष जोर देता है कि संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। उन सारी चेतावनियों को, जो यूफ्यूईज को दी जाती है, वह अपने अहंकारवज ठुकरा देता है। इसके उपरान्त यूफ्यूईज की एक युवक से भेंट होती है जिसका नाम फाइलाटस (Philautus) है और जो सम-स्वभावी तथा उसी का-सा रोमांटिक भी है । ये दोनों युवक एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। कुछ दिन वीत जाने पर फाइलाइटस यूफ्यूईज को लुसिला नामक युवती से मिलाता है जो उसकी मँगेतर है। यूप्यूईज जब ऐसे विषयों पर वार्तालाप करता है जो ''प्रेम की एकनिप्ठा'', ''सौन्दर्य तथा चातुर्य की तुलना'' से सम्वन्थ रखते है, तो लुसिला (Lucilla) उससे बहुत प्रभावित होती है और उसकी वाक्पटुता की वड़ी प्रशंसा करती है। थोड़े दिनों में यूफ्यूईज़ लुसिला से प्रेम करने लगता है। जब वह लुसिला से अपना प्रेम प्रकट करता है तो वह उसे अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती है । फ़ाइलाटस को जब इसकी सूचना मिलती है तो इन दोनों मित्रों का सम्वन्य टूट जाता है और साथ ही साथ लुसिला और उसके पिता का भी, क्योंकि वह उसकी मंगनी पहले ही कर चुका था। इस समस्या का समाघान स्वयं लुसिला ने किया । उसने यूपयूईज को भी त्याग कर अपना विवाह क्यूरिओ (Curio) नामक एक अन्य युवक से करना निब्चय कर लिया और इस प्रकार उसने अपनी अस्थिरता अथवा चंचलता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया । यूप्यूईज और फ़ाइलाटस दोनों

ने लुसिला को घृणा का पात्र समझकर उसका निरम्त्रार कर दिया और इस समान हानि के कारण दोनों का वैमनस्य दूर हो गया और वे मित्रो की स्गॅनि एक दूसरे से विदा हुए। यूफ्यूईज यूनान चला गया। चलने समय वह एक छोडी-सी पुस्तिका छोड़ गया जिसमें उसने प्रेमियों के लिए कुछ उपयोगी सीखे लिखी थी ओर उन्हें ठंडा करने के निमित्त कई न्सखे दिये थे।

लाइली ने एक वर्ष के उपरान्त अपनी पुस्तक का द्वितीय भाग लिखा जिससे यूप्यूईज तया फाइलाटस की इंग्लैण्ड आने की यात्रा का वृत्तान्त बताया। यह यात्रा नेपिल्स (Naples) की यात्रा के बराबर भी दिलकम्प नहीं है और उमके अनुभव भी बहुत साधारण से ही है। फाइलाटम कुछ काल तक इंग्लैण्ड में प्रेम की टोकरे जाता रहा और अन्त में उसने विवाह करके अपना घर बमा लिया। फाइलाटम के प्रेमकांड के सम्बन्ध में लाइली ने यूप्यूईज में एक बार्नालाप इम विण्य पर कराया है कि प्रेमी के लिए अपने प्रेम को गुप्त रखना अधिक आवश्यक है या प्रेम में न्थिय रहना। कथानक के अन्त में यूप्यूईज यूनान बुला लिया जाता है और वहाँ जाकर वह एयेन्स में बस जाता है। जारीरिक तथा मानिक व्यावियों ने पीडित द्वारा में वह इंग्लिंग्ड और वहाँ की सम्बोधित करके एक पत्र लिखना है. जिनमें वह इंग्लिंग्ड और वहाँ की संस्थाओं तथा अग्रेज जानि की महिलाओं और शिष्ट मनुष्यों एव इंग्लिंग्ड साम्राजी का विस्तार ने वर्णन करता है। फाइलाटम के नाम एक लम्बा पत्र लिखकर और बहुत प्रकार का परामर्ग उसे देकर वह पुन्तक नमाप्त कर देता है।

स्पष्ट है कि पुस्तक में जो कुछ कहा गया है वह इस मीधे-मादे कथानक पर किसी प्रकार निर्भर नहीं। जिस परिस्थित का इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है, वह उसी प्रकार की साबारण परिस्थित है जो मध्यकालीन रोमानों में बहुवा पायी जाती थीं। दो मित्र एक ही स्त्री से प्रेम करने लगते है और कथानक के इस वहाने से मध्यकालीन कहानीकार मित्रता की उदारता और प्रेमनिष्ठा का प्रभावपूर्ण चित्रण करने का बड़ा अच्छा अवसर पा जाता था। किन्तु लाइली ने इस कथानक को दूसरे ही मार्ग में चलाया और अपनी पुस्तक में वे गुण उत्पन्न किये जिनके कारण हम यूफ्यूईज़ को अंग्रेज़ी भाषा का पहला उपन्यास कह सकते है। चित्रन-चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और कथानक को विविध विषयों पर निवन्च लिखने का एक वहाना वनाया गया है। कहीं-कहीं पर ऐसे प्रसग भी उठाये गये हैं जिनमें जीवन की कई समस्याओं पर प्रकाग डाला गया है। जिला, प्रेम, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, मित्रों के हृदय की उदारता आदि बहुत से विषयों पर वाद-विवाद

किया गया है। वार्तालाप में बड़े सुन्दर अथवा गूढ़ विचार प्रकट होते है और उनकी व्याख्या की जाती है। नाटकों के कियाकलाप के समान कहीं-कहीं इन पुस्तकों में भी बहुत सी धारणाओं का सजीव चित्रण किया गया है। पुस्तक के नाम में एक ऐसे व्यक्तित्व का आदर्श निहित है जिसका पूर्ण विकास बड़े किमक ढंग से किया गया हो। ''यूप्यूईज'' शब्द का अर्थ भी यही है—''सुडौल वाढ़''—और उसके कथानक में कई स्थानों पर इसी आदर्श पर जोर दिया गया है और कथानायक की शारीरिक एवं मानिसक दोनों शक्तियों को बरावर श्रेप्ठता दी गयी है। उसका अंग-सौप्ठव आकर्षक और उसकी बृद्धि कुशाग्र है और उसका व्यक्तित्व ऐसा सम्पूर्ण है कि उसमें कोई दूसरा अंग जोड़ने की आवश्यकता अविशाष्ट नहीं रहती। यह एक आदर्श का चित्रण-मात्र है, न कि किसी व्यक्ति-विशेष का। लाइली के विचारों के अनुसार चित्र-निर्माण में धर्म का बड़ा हाथ होता है। संसार में सफल जीवन व्यतीत करने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में वार्तालाप करते हुए यूप्यूईज यकायक बडे उत्साह में आकर कहने लगता है—''दर्शन शास्त्र व्यर्थ है, विज्ञान भी व्यर्थ है और इसी कारण कानून व्यर्थ है, सारी विद्याएँ व्यर्थ है; यदि इनके साथ-साथ ईश्वर के ज्ञान की चाह न हो।''

## यूफ्यूईज़ की शैली

लाइली के समय के पाठकों की राय में सीधी-सादी अलंकार-रहित भाषा में लिखी हुई पुस्तकें कोई महत्त्व नहीं रखती थीं। भाषा में किसी न किसी प्रकार की वनावट लाना आवश्यक समझा जाता था; इसिलए कि विना तकल्लुफ के भाषा में कोई लालित्य उत्पन्न नहीं हो सकता। लाइली ने अपने लिए एक ऐसी शैली का आविष्कार किया जिसमें उसने आवाज का उतार-चढाव, विरुद्ध अलंकारों का वारम्वार प्रयोग, अनुप्रासपूर्ण सनुलित वाक्य और कई अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके भाषा में सौन्दर्य उत्पन्न करने की चेष्टा की। यूनान और रोम के प्राचीन साहित्य के बहुत से हवालों के कारण लाइली की पुस्तकों का पढ़ना कठिन है। इन हवालों से यह जरूर जान पड़ता है कि वह बहुत पढ़ा-लिखा लेखक था। बहुधा पाठकों को पशु-जीवन, पक्षी-जीवन, जवाहरात आदि से ली गयी उपमाओं को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि जिन उपमाओं का विश्लेषण करना होता है उनका अस्तिद केवल लेखक के मन में होता है। फिर भी शैली की इस कृत्रिम सजावट में, जिसे लाइली ने वड़े अध्यवसाय से प्राप्त किया था, बड़े गहन एवं स्वस्थ विचार भरे हुए है। आज

### रावर्ट ग्रीन और टामस लाज

जान लाइली के प्रमुख शिष्य रावर्ट ग्रीन और रामम लाज (Robert Greene and Thomas Lodge) थे जो उभी की भाँनि विद्वान, वाक्ष्य एवं बनुर मनुष्य थे और विविध प्रकार के विषयों पर उभी कुशलता में लिख सकते थे। कुछ वातों में उनकी कृतियाँ लाइली की कृतियों की अपेक्षा कहीं अधिक आधृतिक है, क्योंकि उनकी रचनाएँ ऐसे कयानकों पर आधारित है जिनका आदि, मध्य और अस्म निश्चित है और जो जीवन को उसकी प्रवृत्ति तथा बहाव की अवस्था में और बटनाओं को होते हुए दर्शाती हैं। इस प्रकार का मजीव चित्रण नाटक ने कहानीजारों को सिखाया था। राबर्ट ग्रीन के रोनांमों में में पैन्डान्टों (Pandosto) सब्धिय और फिलोमेला (Philomela) बहुत रोचक तथा मनोहर हैं। इन दोनों रोमांमों का कथानक अपनी पत्नी के प्रति एक पति के व्यर्थ और निरस्तर जलाने वाले बाह पर आवारित है। दोनों रोमांसों में पत्नी सबके नामने निर्दोध प्रमाणित होनी है। पैन्डान्स्टो की कहानी में कई परिवर्तन करके शेक्सपियर ने अपने विन्टर्स टेल (Winter's Tale) में उसे अपना कथानक बनाया था। फिलोमेला के पति ने उसके पानिवरय

की कड़ी परीक्षाएँ लीं किन्तु वह उन सवमें खरी उतरी और अन्त में उसके पित के सारे संशय दूर हो गये। फिलोमेला अपने पित की निर्दयता और अविश्वास को क्षमा कर देती है परन्तु इस क्षमा का उसके पित पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दो घंटे के उपरान्त इस ख्वाी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। एलिजवेथ-काल के किसी और रोमांस में ऐसा पात्र नहीं मिलता जिसके चित्रत्र में इतनी कोमलता और मानवता प्रकट की गयी हो।

टामम लाज का रोज़ालिन्ड (Rosalynde) नामक वह रोमांस है जिसे साधारण पाठक जानते हैं। इस रोमांस के जानने का कारण यह है कि शेक्सपियर ने इमका कथानक लेकर अपना ऐज़ यू लाइक् इट (As you Like it) नामक मुक्तियात नाटक लिखा है। लाज का एक और रोमांस, मार्गेराइट आफ़ अमेरिका (A Margarite of America), जो उसने दक्षिण अमेरिका की यात्रा करते समय लिखा था, एक अमानुषिक दानव के निष्ठुर एवं निर्दयतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है, जो अन्त में आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है। ग्रीन और लाज दोनों रोमांसकारों की कहानियों में हमें बहुत से क्षेपक, स्वगत-भाषण तथा लम्बे-लम्बे वार्तालाप मिलते हैं, जैसे कि प्राचीन काल के रोमांसों में लिखे जाते थे। प्रेम तथा भावों की व्याख्या इन दोनों लेखकों की पुस्तकों का प्रिय विषय जान पड़ना है। किन्तु इनकी कहानियाँ संक्षेप में कही गयी हैं और इनके कथानक वड़ी कुशलता से मगठित किये हुए है। जो गीत और कविताएँ रोमांसों के बीच में आयी है वे पुराने रोमांसों की कविता की अपेक्षा बहुत सुन्दर हैं। यह विशेषता लाज के रोमामों में बड़ी मुन्दरता उत्पन्न करती है और लेखक के कवित्व का परिचय देती है!

#### लोकप्रिय लेखक

उन लेक्कों के अतिरिक्त, जो एलिज्जवेय के दरवार से सम्बन्ध रखते थे, अथवा जिन्हें दरवार के प्रभावशाली सामन्तों की सहायता प्राप्त थी, बहुत से अन्य लेखक इस काल में ऐसे भी थे जिन्होंने साहित्य को अपनी जीविका कमाने का साधन बना लिया था। ये लेखक बहुवा विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त किये हुए परन्तु शिक्षित समाज से वहिष्कृत थे। इस प्रकार के लेखक बड़े इन्द्रियलोलुप, आवेशपूर्ण एवं असंयमित स्वभाव के न्यक्ति थे, जिन्हें सामाजिक तथा नैतिक मर्यादा की किचित् परवाह नहीं होती थी। इन लेखकों में ये सारे अवगुण उनकी उस चेप्टा का परिणाम थे जो वे अपने व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित होने के लिए करते थे। अपने अध्यवस्थित जीवन के कारण अपकीर्ति एवं महान् दुःख उठाने से ये लोग ऐसी कहानियों के प्रमुख पात्र वन गये थे जो साहित्य में प्रसिद्ध दुःखान्त कथाएँ कहलायीं। इन्ही लेखकों में से एक मार्लो (Marlowe) था जो जरावखाने में झगड़ा करके छुरी के घाव खाकर मरा था। दूसरा लेखक जिसका नाम रावर्ट पील (Robert Peele) था, दुराचार का जीवन व्यतीत करने से क्षय रोग में ग्रस्त होकर वुरी मौत मरा। कहा जाता है कि ग्रीन (Greene) भी अधिक भोजन करने और वहुत जराव पीने के कारण अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे भी लेखक थे जो फ़ाके करते-करते खत्म हुए।

ये सभी लेखक अपनी जीविका के लिए पुस्तकें लिखते एवं बहुचा नाटक का सहारा लेते थे, जिनकी इस समय में बहुत माँग थी और जो अभिनय करनेवाली संस्थाओं के हाथ वेचे जा सकते थे। रोटी कमाने के काम के साथ-साथ इनमें से कुछ लेखक सुन्दर साहित्यिक रचना भी करते थे। ऐसे लेखकों ने बहुत सी जीविनियां, यात्राओं के वर्णन तथा कहानियाँ और विभिन्न विपयों पर निवन्च तथा पुस्तिकाएँ लिखी थीं। ये लेखक नकल करने में बड़े कुगल थे और दूसरों की रचनाओं के आघार पर लिखकर पुस्तकों प्रकाशित करते थे। इनमें से कई को निन्दा करने में आनन्द आता था, कुछ वादाविवाद के गाँकीन होते थे; वाज लेखक वास्तव में साहित्यकार भी होते थे जो स्वाभाविक दंग से अपनी अनुभव की हुई और जानी हुई वातों को अपनी भापा में लिखते थे। ये कृतियाँ कभी-कभी ऊँचे दर्जें के साहित्य के गुणों के कारण विल्कुल अलग पहचानी जाती थीं और उनमें से वहुत सी आज भी जीवित है।

#### स्पेन के रोमांस

ये लेखक अपनी रचनाओं की सामग्री वड़ी दूर-दूर से प्राप्त करते थे और उसे प्रयोग करके अपने रोमांस, नाटक, उपन्यास आदि लिखते थे। एलिजवेथ के राज्यकाल में विभिन्न प्रकार का साहित्य इन्हीं लेखकों के उद्योग से उत्पन्न हुआ था। आर्मेंडा (Armada) की पराजय के पश्चात् स्पेन की ओर बहुत लोगों का घ्यान आकर्षित हुआ। इस काल में स्पेन को लोग रोमांस का घर समझते थे। एमेडिस डिगाला (Amadis de Gaula) नामक वीरतापूर्ण रोमांस के कई प्रतिरूप इस समय फ्रांसीसी भाषा में बहुत दूर-दूर प्रचलित थे और बड़े चाव से पढ़े जाते थे, इस रोमांस में वेल्स का राजा लेसर ब्रिटेन के राजा की पुत्री से प्रेम करता है और इन

दोनो से एमेडिस नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे नाव में रखकर वहा दिया जाता है। जब लोग उस बच्चे को नाव में से निकालते हैं तो उसका नाम "समुद्र का पुत्र'' रख दिया जाता है। यह वालक वड़ा होकर बहूत पराऋमी, वीर पुरुष निकला जिसने अपने कामों से देश में घम मचा दी और वह अद्वितीय योद्धा समझा जाने लगा। एमेडिस को भी ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी से प्रेम हुआ, जिसकी मँगनी पहले ही रोम के सम्राट् के साथ हो चुकी थी। एक विकट युद्ध के उपरान्त, जिसमें रोम का जहाजी वेडा नष्ट हो जाता है और रोम का सम्राट्मारा जाता है, एमेडिस राजकुमारी को छुड़ा लाता है। इसके उपरान्त एमेडिस और ग्रेट ब्रिटेन के राजा के सम्बन्ध अच्छे हो जाते हैं और कहानी हॅसी-ख़ुशी के वातावरण में समाप्त हो जाती है। इस रोमांस के कथानक पर विविव प्रकार के हेर-फेर करके बहुत से रोमांस लिखे गये जो लगभग एक शताब्दी तक लोकप्रिय रहे, यहाँ तक कि उनकी हँसी उड़ायी जाने लगी और सर वैन्टीज ने अपनी महत्त्वपूर्ण डान क्विग्जाट नामक पुस्तक (Don Quixote) लिखकर रोमांस का सही अर्थ समझाया और यह वताया कि रोमांस किस प्रकार मनुष्य-जीवन को नैतिक सिद्धान्तों की कसौटी पर कसता है। इस पुस्तक का बहुत अच्छा प्रभाव हथा और एमेडिस डीगाला के रूपान्तरों का ऐसा उपहास किया गया कि थोड़े ही वर्षों में वे ग़ायव हो गये। एमेडिस डीगाला (Amadis de Gaula) का सर वैन्टीज़ ने निरादर नहीं किया। डान क्विग्ज़ाट ने जहाँ अपनी आज्ञा से शिवैलरी के रोमांसों (Romances of Chivalry) की होली जलवायी थी वहाँ एमेडिस डीगाला को उसने अपनी ही आजा से आनेवाली पीढ़ियों के अध्ययन के लिए मुरक्षित रखवाया था। कुछ दिनों के उपरान्त सर वैन्टीज़ ने गैलेशिया नामक दूसरे प्रकार का रोमांस लिखा, जो पुराने रोमांसों से किसी तरह कम अस्वा-भाविक नहीं था। गैलेशिया (Galatea) सैनाज़ारों के आर्केडिया नामक रोमांस के नम्ने पर लिखा गया था। इसी आर्केडिया (Arcadia) ने इससे पहले माण्टीमेयर (Montemayor) को डायना इनैमोराडा (Diana Enamorada) नाम का रोमांस लिखने को प्रेरित किया था। ये सब रोमांस पैस्टोरल रोमांस (Pastoral romance) कहलाते है और ये गद्य में लिखे गये है। इनके बीच-वीच में गीत और तरह-तरह की कविताएँ भी डाली जाती है जिसके कारण वातात्ररण चित्त-विक्षोभ करनेवाला हो जाता है। इनके कथानक में गड़रियों के आदर्श प्रेम का सुन्दर वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के रोमांस इस समय इंग्लैण्ड में लोकप्रिय हो गये थे और कई लेखक स्पेन से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी

ढंग से लिखते भी थे। सन् १५८० मे सर फिलिप सिडनी (Sir Philip Sidney) ने इसी प्रकार का जो रोमांस अपनी भिगनी के मनोरजन के लिए लिखा था, वह सब से उत्तम समझा गया था और वह आज भी अंग्रेजी साहित्य मे जगद्-विख्यात है।

#### सर फ़िलिप सिडनी

सर फिलिप सिडनी का जन्म १५५४ में एक ऊँचे घराने मे हुआ था। उसने आक्सफर्ड विश्वविद्यालय मे शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय की रीति के अनुसार अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से सफल वनाने के लिए वह पेरिस, वियेना तथा इटली मे भ्रमण करने और मिलने-मिलाने के लिए गया था। इन देशों से लौट आने पर वह एलिजवेथ के दरवार में सम्मिलित हो गया, जहाँ अपनी अवस्था से अधिक गम्भीर होने पर भी तथा विना किसी भारी प्रयत्न के वह सव का प्रेमपात्र हो गया। राज-दरवार मे सिडनी की गणना उन व्यक्तियो मे की जाती थी जो उस समय के वहत ऊँचे राजनीतिक विचारो के लिए प्रसिद्ध थे और जो प्रत्येक समस्या को स्वय हल करने का प्रयत्न करते थे। वह उन सारे विषयो पर अपने स्वतत्र विचार रखता था जो तत्कालीन समाज को कभी कभी कठिनाई में डाल देते थे और जिनके वारे में लोग वहमत के अनुसार सोचते और काम करते थे। मिडनी की नियक्ति कई राज-न तिक आयोगो मे की गयी और वह जर्मनी तथा आस्ट्रिया भेजा गया। वह इन्लैण्ड की नाविक शक्ति को बढ़ाने का बहुत अच्छी तरह कायल था और वह स्वय ड्रेक के वेडे के साथ स्पेन के विरुद्ध आक्रमण मे भाग लेना चाहता था। सन् १५८५ मे वह अंग्रेजी सेना के साथ डच लोगो को स्पेन के आक्रमण से बचाने गया था और १५८६ मे जटफेन (Zutfohen) के बचाव के लिए वह वालटियर की हैसियत से एक मोर्चे पर लडाई मे जखमी होकर मारा गया था। जब कि लड़ाई के मैदान मे वह जलमी होकर पड़ा था ओर उसके प्राण निकल रहे थे, तो उस समय उसने अपने पीने का प्याला दूसरे जखमी सिपाही को दे दिया और कहा—''मेरी जरूरत की अपेक्षा तुम्हारी आवश्यकता अधिक पीडा देनेवाली है।"

सर फिलिप सिडनी का नाम अग्रेजो को उन राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत उच्च आदर्शों का स्मरण कराता है जो एलिजवेथ काल से सम्बन्धित समझे जाते है। जिन वड़े आदिमयों का हाल हमें उन पुस्तकों से मालूम हुआ है जो इस काल की हैं, उनमें एक भी सिडनी के बराबर गुणों से सम्पन्न नहीं दिखाई देता। किसी दूसरे व्यक्ति में वे गुण नहीं मिलते जिनके कारण सिडनी की इतनी अधिक प्रशमा की जाती है

आर उसे ऐसे प्रेम तथा सम्मान से याद किया जाता है। अंग्रेज़ी साहित्य के क्षेत्र में किसी दूसरे लेखक ने इतनी कम पुस्तकें लिखकर इतनी अविक ख्याति प्राप्त नहीं की, जितनी सर फिलिप सिडनी ने । उसका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब प्युरिटन (Puritan) विचारों के प्रचार के साय-साय इंग्लैण्ड के साहित्यकारों में इस समस्या पर वड़ा मतभेद हो रहा था कि युनान और रोम की प्राचीन प्रणाली पर अंग्रेजी साहित्य का निर्माण किया जाय या अपनी रुचि तथा अपनी विशेष जातीय संस्कृति के अनुसार अंग्रेज साहित्यकार उसका निर्माण करें। सिडनी ने अपनी परी शक्ति लगाकर प्राचीन समय की प्रणाली के अनुकरण करने का विरोब किया और आवृतिक माहित्य को आवृतिक संसार से सम्बद्ध रखते का अनरोव किया। उसने उस स्वतन्त्रता पर ज़ीर दिया जो नवयुग में मन्त्य ने वडी मश्किलों से स्थापित कर पायी थी । सिडनी अच्छी तरह जानता था कि कुछ काल पहले जब यह वाद-विवाद उठाया गया था, तो कैसे उस रोमाण्टिक प्रवृत्ति के विकास में वाबा पड़ी थी जो चॉसर के बाद देश में उत्पन्न हुई थी। अपने मत के समर्थन के लिए सिडनी ने सन् १५७९ में डिफ़ेन्स आफ़ पोयसी (Defense of Poesie) नामक वड़ी महत्त्वपूर्ण पूस्तक लिखी और एक ओर उसने अंग्रेज़ी साहित्य को प्राचीन विदेशी प्रणाली से वचाया और दूसरी ओर उसने एिळजबेथ के राज्यकाल के सुवि-ख्यात शेक्सियर जैसे लेखकों के लिए रास्ता साफ़ किया। डिफ़ेन्स आफ़ पोयसी के मिवा सिडनी ने कोई दूसरी पुस्तक प्रकाशित नहीं की थी। पहले तो उसने लिखा ही बहुत कम, फिर जो कुछ लिखा भी वह केवल अपने अथवा थोड़े से मित्रों के मनोरजन के लिए लिखा और उन्हीं के वीच पाण्डुलिपि में वे पुस्तकें प्रचलित भी रही। पहले सन् १५९० में आर्केडिया (Arcadia) और फिर उसके एक वर्ष के वाद १५९१ में एस्ट्रोफ़ेल एण्ड स्टेला (Astrophel and Stella) प्रकाशित की गर्या और इन पुस्तकों ने सिडनी के व्यक्तित्व को तथा उसके उदात्त स्वभाव को भली-भाँति प्रकट किया। सिडनी की अनुषम प्रतिभा के साथ-साथ ये पुस्तकों एलिजबेथ-काल के शिक्षण तथा शिष्टाचार के उस आदर्श को भी दर्शाती हैं जिसका वह स्वय वड़ा सुन्दर उदाहरण था।

#### सिडनी की आर्केडिया

मन् १५८० में, जब सिडनी राज-दरवार से अलग होकर एकान्तवास कर रहा था, तब उसने अपनी बहिन का मनोरंजन करने को आर्केडिया (Arcadia) लिखी थी। लेखन-कार्य में उसे भी वड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि वह देखना चाहता था कि अग्रेज़ी में किस प्रकार वैसे रोमांस लिखे जा सकते है जो उस समय स्पेन तथा इटली में लोकप्रिय हो रहे थे। इन रोमांसों की पुष्ठभिम कोई मनोरम और हरी-भरी सुन्दर घाटी हुआ करती थी और इनका कथानक गडरियों के जीवन से लिया जाता था। इस प्रकार का क्षेत्र यूनान में आर्केडी के नाम से प्रसिद्ध था और वहाँ के निवासी अपने सन्तोष तथा आनन्दमय जीवन के लिए साहित्य में प्रसिद्ध थे। सिडनी ने अपनी पुस्तक का नाम उन्हीं लोकप्रिय रोमांसों के आवार पर रखा और दृज्य तथा पात्र ही नहीं, विल्क सारा वातावरण सेनाजारो (Sennazaro)की आर्केडिया का-जैसा चित्रित किया। सिडनी की आर्केडिया मे विस्तृत हरी घास के मैदान है जिन पर ऊँचे वृक्ष सिर उठाये खड़े है और चारों ओर गुलाव तथा वायोलेट के फुल खिले है, जिनकी महक से सारा मैदान सुगन्धित हो रहा है । इस पुष्ठभूमि पर उसने प्रेम तथा त्याग और शिष्टाचार के उदात्त भावों से परिपूर्ण घटनाओं के चित्र खीचे है। आर्केडिया का कथानक वहत पेचीदा है, जिसमे प्रेम और साहस की कहानी ऐसे सरल स्वभाव के लोगों के जीवन से सम्वन्य रखती है जो अपने गुणों के कारण कविता में प्रसिद्ध रहे है। मुसीडोरस और पाइरोवलीज (Musidorus and Pyroclis) की प्रेम-कहानी ठीक उसी प्रकार की है जैसी कहानियो की कल्पना डान विवर्गाट (Don Quixote) को बहुत पसन्द थी। इस लम्बी कहानी के अन्तर्गत दूसरे पात्रों की कही हुई बहुत-सी कहानियाँ है और कहानियों के बीच-वीच र्वाजल (Virgil) और थियाकिटस (Theocritus) की जैसी अनेकों कवि-ताएँ है, जिनके कारण कहानियों की रोचकता और भी वढ़ गयी है। इन कविताओ में गड़रिये अपने सीये-सादे ग्रामीण जीवन की प्रशसा करते है और प्रेम के गीत मुनाते हैं। इन लक्षणों केकारण सिडनी की आर्केडिया को नाइटहड (Knighthood) के साहसिक रोमासो और गड़रियो के शान्तिमय प्रेम के रोमामों के वीच समझना चाहिए। एलिजबेय के काल मे तीन प्रकार के रोमास प्रचलित थे—िर्शादलरी के रोमांस (Romances of Chivalry), जैसे आर्थर और उसकी राउन्ड टेवल (Round Table) के ना टों की वीरता की कहानियाँ; दूसरे साहिमक कृत्यो की कथाएँ जिनके कथानक में अनेको वाघाओं के कारण नायक और नायिका का निञ्चित मिलन कुछ काल के लिए स्थगित हो जाता है और उनके प्रेम का उद्देग वावाओं और रुकावटों के कारण वढ़ता जाता है; तीसरे रोमास गडरियो के शान्तिमय जीवन की कथाओं के थे जिनमें नाइट लोग और उच्च स्तर की महिलाएँ

गडिरयों का वेष घारण करके सुन्दर तथा मनोरम स्थानों में बैठकर ऐसे प्रेम की कहानियाँ कहते है जिनमें न तो नैराश्य है, न पराजय और जिसे किसी प्रकार के परिणाम का कभी भय नहीं होता। सिडनी की आर्केडिया इन तीनों प्रकार के रोमांसों को सिन्ध है जिसमें जान्ति पर विशेप ध्यान दिया गया है। दरवार से अलग होकर इस समय सिडनी एकान्त-वास में था। उसका शान्तिमय जीवन उन सारी उलझनों और दौड़-धूप से मुक्त था जो दरवारी व्यापार से सम्बन्धित होती है और इसी कारण वह दोनों प्रकार के जीवन का भेद भी भली प्रकार समझता था। उसकी आर्केडिया एक प्रकार की सुन्दर तथा बड़ी-लम्बी-चौड़ी घाटी अथवा गुफा है, जिसमें वह ससार के झंझटों से मुँह मोड़कर शान्ति से अपना जीवन विता रहा है। ऐसे ही कुछ कारणों से एलिजवेथ काल में यह तीसरे प्रकार के रोमास सर्वप्रिय भी हुए थे। बिक्त या कहना चाहिए कि उन सभी देशों में जो अब नवयुग (Renaissance) की व्यग्न उत्तेजना तथा तीव्र साधना से कुछ थकने-में लगे थे, यह रोमास लोगों को अधिक पसन्द आने लगे थे। इन रोमासों के वातावरण में शान्ति थी, जिसे वे इहते थे।

#### आर्केडिया का वातावरण तथा लेखन-प्रणाली

आर्केंडिया के लिखने में सिडनी के सामने एक कठिन समस्या थी। वह पैस्टोरल रोमास (Pastoral romance) लिखना चाहता था जिसकी कुछ अपनी ही विशेषताएँ थी। इस प्रकार के रोमांस में पात्र एक दूसरे को भली भाँति जानते और समझते थे, जिसके कारण उनके वीच न तो अविश्वास और न मिथ्या-वोघ ही हो सकता था। दूसरी विशेषता यह थी कि ये स्त्री व पुरुप बड़ा स्वाभाविक और सरल जीवन व्यतीत करते थे तथा सहज प्रेरणा के अनुकूल उनका प्रेमालाप होता था और प्राकृतिक प्रवृत्ति से वे एक दूसरे को रिझाते तथा खिझाते भी थे। एलिजवेथ काल में समाज तथा लोगों के तरीके बहुत कुछ बदल गये थे और मनुष्य का सम्य जीवन अब चारों ओर से परिमित हो चुका था। सिडनी की समस्या यह थी कि वह किम प्रकार उम वातावरण को तथा स्थितियों को अपनी कल्पना द्वारा साकार करे कि अपने मोलहवी जताब्दी के पात्रों के लिए पैस्टोरल जीवन सुलभ हो जाय। इम जीवन को तथा उमकी घटनाओं को सम्भव के और असम्भव के वाद-विवाद से भी वचाना था और यह भी आवश्यक था कि कोई आकस्मिक घटना भी न लायी जाय, जिसके कारण भावों को वास्तविकता समाप्त हो जाय। इन्हीं

विचारों के वश में सिंडनी को एक मायावी संसार की पृष्ठभूमि उत्पन्न करनी पड़ी, जिसकी सारी वस्तुएँ स्वप्न की जैसी अनिश्चित तथा मुन्दर हैं। साधारण वस्तुओं का आकार छिपाने के लिए उसे दृश्यों पर स्वच्छ और श्वेत चाँदनी छिट-कानी पड़ी, जिससे स्थूल नित्य संसार को स्वर्गवत् मुखमय दिखाया जा सके तथा पात्रों को परियों अथवा अप्सराओं की-सी मुन्दरता दी जा सके। सिंडनी को यह सव इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह जीवन जिसमें सदा स्थिर रहनेवाला प्रेम तथा अमर मित्रता एवं निप्कलंक सतीत्व हो, ऐसे ही संसार में हो सकता है और उसे ऐसा ही जीवन आर्केंडिया में चित्रण करके दिखाना था। मनुष्य-जीवन के वे आदर्श जिन्हें वह स्वयं भी प्रत्यक्ष करना चाहता था, ऐसे ही निर्मल संसार में सिद्ध हो सकते थे। और फिर ऐसे लोग जिनके जीवन के चित्र वह खींचना चाहता था, निराकृति होकर इसी प्रकार के स्वर्ग में रह भी सकते थे। सिडनी ने महाकाव्य की प्रणाली पर अपनी कहानी का आयोजन किया, जिसके कारण वह वहुत-सी प्रासंगिक उपकथाएँ उसमें सम्मिलत कर सका। ये उपकथाएँ रोमांसों की विशेपता होती थीं, क्योंकि इनके द्वारा रोमांसकार आवश्यकता के अनुसार ऐसे प्रसंग उठा सकता था जो असल कहानी के वाहर होने पर भी विषय पर प्रकाश डालते थे।

सिडनी अपने को नाटककार की भाँति घटनास्थल से दूर नहीं रखता, विल्क अवसर पाते ही कभी अपनी सहानुभूति प्रकट करके, कभी अपना अविश्वास व्यक्त करके, कभी किसी सिद्धान्त पर विचार करके और कभी उपदेश देकर अपनी उपस्थिति को जताता रहता, है। आर्केडिया में बहुत-सा लालित्य इस कारण उत्पन्न हो गया है कि सिडनी ने उसके कथानक का चिन्तन एक काव्य के रूप में किया था और फिर उसे गद्य में लिखा था। उसने शैली भी वह पसन्द की जो प्रगित की जैसी तीन्न भावना उत्पन्न कर सकती है और कल्पना को प्रत्यक्ष के बन्धन से मुक्त कराकर निराकार के दर्शन कराती है। यह रोमांस केवल उच्च कोटि की कविता की भापा में लिखा जा सकता था, जिसका उसने प्रयोग किया। उसने अपने गद्य को कविता के अलंकारों से विभूषित किया और ऐसा करके आगामी सौ वर्ष के लिए अंग्रेजी भापा की उन्नति का संचालन किया।

#### वास्तविकता की नयी प्रथा

एलिज़वेथ के दरवार की महिलाएँ जो कुछ दिन पहले यूप्यूईज़ की भापा वोलती थीं, अब आर्केडिया के प्रभाव में आकर उसके रंग में रँग गयीं। नाटककार

आर्केडिया का रंग उड़ाने लगे और उसकी उपकथाएँ नाटकों के कथानक वन गयीं। नहीं मालूम कितनी कविता उसके दृश्यों तथा परिस्थितियों को लेकर लिखी गयी। शेक्सपियर ने भी उसकी भाषा का बहुत कुछ अनुकर**ण** किया और वेष बदलकर स्त्रियों को पुरुप और पुरुपों को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करने की तर्कीव सीखी। इन पैस्टोरल रोमांसों की अलंकृत भाषा का रिवाज समाप्त होने पर भी वहुत दिनों तक आर्केडिया से अंग्रेजी साहित्य प्रभावित रहा और सिडनी की भावुक तथा वैश्लेपिक रीति का अनुकरण उपन्यास लिखनेवालों ने उस समय भी जारी रखा जव अंग्रेजी गद्य ने कविता से सुन्दरता के गुण ग्रहण करना वन्द कर दिया। इस वीच में स्पेन से एक नये प्रकार की कहानियों का नमूना आकर देश में प्रचलित हो चुका था। यूफ्यूईज और आर्केडिया दोनों ही अभिजात वर्ग से सम्वन्वित थे, क्योंकि वे नाइटों तथा भद्र पुरुषों के सामर्थ्य और उनके सद्गुणों की याद दिलाकर उनकी रक्षा करते थे। जो कहानियाँ जनता में लोकप्रिय हो रही थीं वे इनके आदर्श से ठीक उलटे आदर्श को उनके सामने रखती थीं। ऐसी कहानियों के लेखक वे लोग थे जो विरादरी से निकाले हुए, विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करके साहित्य से रोटी कमाते थे। इन लेखकों ने नाटक के सहारे अपना साहित्य का व्यापार प्रारम्भ किया, परन्तु कहानी-साहित्य की ओर वीरे-वीरे खिच आये। इन कलातरंगियों में से कई लेखक यूफ्यूईज और दूसरे रोमांसों के विरुद्ध आपवीती लिखकर लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे । रावर्ट ग्रीन $(\mathrm{Robert}\ \mathrm{Gree}_{\mathtt{D}}^{})$ जो इन्हीं कलातरंगियों में का एक लेखक था इस समय लन्दन के वूर्तो तथा ठगों की कुरीतियों पर छोटे छोटे निवन्व और पुस्तिकाएँ लिख रहा था । उन पुस्तिकाओं में वास्तविक जीवन के अनेकों चित्र खीचकर धूर्तता को वस्त्रहीन करके दिखाया गया था और साथ ही कहानी-साहित्य में वास्तविक जीवन को किस प्रकार व्यवहार में लाया जा सकता है यह भी बताया गया था। लेखक को बूर्तो का पूरा ज्ञान था और वह उनकी ठगी के ढंगों को स्वयं देख चुका था। ग्रीन की पुस्तिकाएँ वड़ी सर्वप्रिय हुई और उनके नमूने पर ग्रीन के मित्र टामस नैश ने अपनी कहानियों में लन्दन के वास्तविक जीवन का चित्रण आरम्भ किया।

# टामस नैश और धूर्तता के रोमांस

टामस नैश (Thomas Nashe) का जन्म सन् १५६७ में हुआ था। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके उसने फ्रांस और इटली में ख़व

भ्रमण किया और इंग्लैण्ड लौटने पर वह प्यूरिटन (Puritan) सम्प्रदाय के विरुद्ध वादविवाद में पड़ गया। वह दूसरे कलातरंगियों (Bohemians) की भाँति साहित्यप्रेमी और लेखक था, जो वड़ा हँसमुख तथा उन्हीं लोगों जैसा असं-यमी भी था। उसे मोद-प्रमोद की कहानियों में वड़ी रुचि थी। उसका स्वभाव पत्रकारों (Journalist) जैसा था और वह अपने अनुभव किये हुए सामयिक विषयों पर व्यंग्यात्मक शैली में पत्रिकाएँ लिखता था। ये पत्रिकाएँ इस समय वडे चाव से पढ़ी जाती थीं। टामस नैश का अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में विशेष महत्त्व इस कारण है कि उसने पहले-पहल कहानियों में एक नया नमुना प्रस्तृत किया था। यह नमुना नैश ने उन कहानियों से प्राप्त किया था जो इस समय स्पेन देश में प्रचलित हो रही थीं। इन कहानियों में भ्रमणशील नाइट, जो होली ग्रेल (Holy Grail) की खोज में अपने जीवन को विताते और सैकड़ों आपत्तियां सहते थे, पात्र नहीं बनाये जाते थे; बल्कि उनकी जगह पर ऐसे घूतों को पात्र बनाया जाता था जो अपनी चालवाजी और ठगी से काम निकालते और निर्वाह करते थे। इस प्रकार की कहानियों को पिकैरेस्क (Picaresque) कहते थे। स्पेन की भाषा में पिकेरो (Picaro) शब्द का अर्थ धूर्त है और इसी से ये कहानियाँ पिकैरेस्क कही जाती हैं। सोलहवीं शताब्दी के मध्य काल में लैग्नेरीलो डिटार्म्स की जीवनी The life of Lazarillo de Tormes नामक रोमांस प्रकाशित हुआ था। कुछ ही समय के उपरान्त माटिओ आलीमन (Mateo Aleman) ने उसकी नक़ल कर दूसरा गुजमन डि अलफ़राशे (Gugman de Alfarache) नामक रोमांस लिखा, जिसका सन् १६२२ में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। ये दोनों रोमांस लेखकों को इतने पसन्द आये और इनकी सामग्री में उन्हें इतना महत्त्वपूर्ण अवसर मिला कि प्रति वर्ष कई ऐसे रोमांस लिखे जाने लगे। स्वयं सर्वान्टीज (Carvantes) ने भी ऐसे रोमांस को पसन्द किया और अपने नोवेलाज एग्जोम्प्लेयरज (Novellas Exemplaras)में धूर्तता के वड़े सुन्दर . तथा अर्थपूर्ण चित्र खींचे। लैजेरीलो डिटार्म्स में सालामाँका के निकट टार्म्स नदी के किनारे रहनेवाले एक पनचक्की चलानेवाले के लड़के की कहानी है, जो एक अंधे मनुष्य की नौकरी करता और उसे तरह-तरह के घोखे देता है। एक मालिक को वदलकर दूसरे मालिक की नौकरी करते हुए लड़के की जीवनी कहानी को विस्तार देती है। लेखक ने अपने समय के वहुत से विभिन्न स्तरों के लोगों के व्यंग्यात्मक चित्र दिये हैं। लड़के को मालिक भी खूव मिलते रहे और वह उन्हें

अच्छी तरह ठीक भी करता रहा। अन्त में लड़का टालेडो में ढिढोरा पीटने की नौकरी कर लेता है। गुज़मन डि अलफ़राशे में बड़े हास्यप्रद रेखा-चित्र ऐसे लोगों तथा दृश्यों के दिये गये हैं जो तत्कालीन स्पेन में सामान्य हो रहे थे। गुज़मन भी बहुत से पेशे करता है और तरह-तरह की तरकी वें तथा चाला कियाँ काम में लाता है। वह अपना जीवन रसोईघर के वरतन माँ जने के काम से प्रारम्भ करता है और अवसर के साथ-साथ अपना पेशा बदलता जाता है। वह कुछ दिन चोरी करता है, फिर भड़पुरुप वन जाता है और वाद को भीख माँगने का पेशा करता है। हमारे सामने वह सिपाही की हैसियत से भी आता है और फांस के राजदूत की नौकरी में भी। प्रत्येक जगह पर उसे अपनी प्रकृति अथवा वातावरण तथा मालिकों ह. रा धूर्वता और चालाकी से काम लेने को प्रेरित होना पड़ता है। कथावस्तु बहुत साधारण है किन्तु उसमें व्यक्ति और समाज का चित्रण करने का अवसर बहुत विस्तृत है। दि अन्फ़ार्चुनेट ट्रैव्लर

टामस नैश ने इन धूर्तता के रोमांसों का अंग्रेज़ी में अनुसरण किया और सन् १५९४ में दि अन्फ़ार्चुनेट ट्रैन्लर (The Unfortunate Traveller) नामक पुस्तक लिखी। यह एक अंग्रेज लड़के के कृत्यों की कहानी है जो नि:सहाय, यूरोप में अपना जीवन व्यतीत करने पर तूला हुआ है। हेनरी अप्टम के नौकरों में जैक विलटन नाम का एक युवक था, जब वह टुर्ने (Tournay) का अवरोध कर रहा था। यह युवक किसी प्रकार अपनी वृद्धिचातूरी से अपना निर्वाह करता और वात-वात पर पीटा जाता था। वचपन से ही उकत की सूझती थी और किसी न किसी को वह अपनी चालाकी का शिकार वनाता रहता था। वह किसी प्रकार मंस्टर जा पहुँचता है और वहाँ जान आफ़ लीडेन को फाँसी लगते देखता है। फिर वह सरे के अर्ल की नौकरी में इटली पहुँचता है जहाँ वह स्वयं को अर्ल आफ़ सरे (Earl of Surrey) वताकर एक इटैलियन वेश्या को लेकर भाग जाता है। एक अवसर पर अर्ल आफ़ सरे उसे पहचान लेता है किन्तु उसका भरम बनाये रखता है। विलटन प्लेग के समय रोम में रहता है और उस आपत्तिकाल में मनुप्यों की मानवता तथा चरित्र कों परखता है। जो कुछ वह इस समय वहाँ देखता और सुनता है, उसका उसके हृदय पर वड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन होता है। भगायी हुई वेश्या से वह विवाह कर लेता है और भले आदमी की तरह जीवन विताने लगता है। टामस नैश ने अपनी कहानी की सामग्री में वहुत-सी वातें इस प्रकार लिख दी है जैसे उसने उन्हें होते देखा हो। वहुत-से लोगों का

वार्तालाप, बड़े बड़े लोगों से मुलाक़ातें और बहुत-सी घटनाओं का वर्णन जो इस रोमांस में दिया गया है सब काल्पनिक है। नैश एक पत्रकार (Journalist) था और यह उसका कर्तव्य था। इस पुस्तक को नैश की विशिष्ट रचना कहा जा सकता है इसकी शैली में बहुत-सी वे विशेषताएँ है, जो आगे चलकर अठारहवीं शताब्दी में डैनियल डिफों ने अपने उपन्यासों में प्रकट कीं। परन्तु यह कहना पड़ता है कि जिन पुस्तकों का उसने अनुसरण किया था उनसे वह नीचे रह गया। एक तो विलटन की कहानी व्यंग्य के कारण बोझिल हो गयी और दूसरे उन स्थानों पर जहाँ कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ लम्बे लम्बे व्याख्यान दिल-वाकर उसकी गित को सुस्त कर दिया गया है। बहुत-सा समय उन लोगों की हँसी उड़ाने में नष्ट कर दिया गया है जो इस समय विदेशी रीति-रिवाज पर चलते थे। इन व्याख्यानों के कारण कहानी नीरस और फीकी पड़ गयी है और अभागा बटोही एक नीति-उपदेशक बनकर रह गया है।

स्पेन के वे रोमांस जिनका अनुसरण नैश ने किया था, पाठकों के मनोरंजन के लिए लिखे गये थे। कहानी-साहित्य का यही प्रयोजन अन्य यूरोपीय देशों में भी माना जाता था। किन्तु एलिजवेथ काल के इंग्लैण्ड में यह आवश्यक समझा जाता था कि प्रत्येक पुस्तक कोई उपदेश दे अथवा कोई काम की वात सिखाये। इस काल में सबसे बड़ी काम की वात लोगों को यह सिखाने की थी कि वे संसार में अपना जीवन किस प्रकार सफल वनायें। लेखकों को सफल होने के लिए ये दोनों प्रयोजन अपने घ्यान में रखने होते थे और ऐसा कर सकना कुछ सुगम कार्य नहीं था। वे लोग भी जो कहानी-संग्रह निकालते थे इस वात का पूरा घ्यान रखते थे कि वे अपनी पुस्तक से उपदेश क्या दे रहे है। रावर्ट ग्रीन ने जब अपने पाठकों के मनोरंजन के लिए लन्दन के अपराधियों के वृनान्त लिखे तो उसने यह लिखना आवश्यक समझा कि क्यों उन अपराघियों का हाल जानना जरूरी है। "अप-राघियों के जाल और फरेव को इसलिए जान लेना मुनासिव है कि आप उनसे ये वातें जानकर वच सकते है।'' टामस नैश ने भी अपनी कहानी से उपदेश निकाल-कर लिखा—''जाओ, अपने घर जाओ, नौजवान! अपने पूर्वजों की कब्र में अपनी हर्ड्डियों को शान्ति से रख दो  $!\dots$ याद रखो, पहला पथिक केन था $\dots$ ईश्वर के पास इजराईलियों के लिए इससे किंठन कोई और शाप नहीं था— उसने उन्हें अपने देश से निकाल दिया और वे देश-विदेश गुलामों की भाँति भटकते फिरे।"

#### टामस डिलोनी

टामस नैश की पूस्तक का विषय चाहे कितना भी केन्द्र भ्रष्ट क्यों न हो, उसकी लेखनप्रणाली कैसी भी असमान तथा सनकयवत क्यों न हो, और उसका दिप्टिकोण अनोखा ही क्यों न समझा जाय, फिर भी वह एलिजवेथ काल के अन्तिम चरण के लेखकों और आगे आनेवाले उपन्यासकारों के वीच की कड़ी तो है ही। उसी के समीप की दूसरी कडी विलियम आफ़ रेडिंग (William of Reading) है, जिसका लेखक टामस डिलोनी (Thomas Delony) भी रावर्ट ग्रीन और नैश की भाँति व्यंग्यात्मक निवन्व तथा रेखाचित्र लिखता था। डिलोनी अंग्रेज़ी साहित्य का प्रथम लेखक है जिसने इतिहास की सामग्री लेकर अपनी कहानियाँ लिखीं। ग्रीन और दूसरे कलातरंगियों की भाँति डिलोनी ने भी कविता लिखी और कहानी-गीत में अच्छी सफलता प्राप्त की । कथावस्त्र के सुवारने और वर्णन के सँवारने में वह वड़ा कुगल था। समवेदना तथा कल्पना से कहाँ और कितना काम लिया जाय, वर्णनों में कहाँ और कैसे जान डाली जा सकती है, इन सब वातों का उसे अच्छा ज्ञान था। उसने लन्दन की मध्य श्रेणी के लोगों के रेखा-चित्रों में अपनी निरीक्षण-गिकत दिखायी और उनमें हास्य रस ख्व अच्छी तरह भरा। डिलोनी की विलियम आफ रेडिंग (William of Reading) नामक पुस्तक वड़े सुन्दर वर्णनों के साथ हमें वताती है कि लन्दन के वस्त्र वेचनेवाले अपने परिवार के साथ उस काल में कैसे जीवन-निर्वाह करते थे और उनकी क्या कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ हुआ करती थी। वह स्वयं रेगम का कपड़ा वुनने का काम करता था और कपड़े के कारोवार करनेवालों के जीवन को खूव अच्छी तरह जानता था। जैक आफ़ न्यूवरी (Jack of Newbury) नाम की पुस्तक में उसने अपने पेशे के लोगों का बहुत सुन्दर चित्रण किया। उसकी तीसरी पुस्तक दि जेन्ट्ल ऋापट (The Gentle Craft) उस कहानी के कारण वहुत प्रसिद्ध है जिसे लेकर टामस डेकर ने अपना दि शू मेकर्स हालिडे (The Shoemaker's Holiday) नामक नाटक लिखा था और जिसमें सबसे मनोरंजक पात्र साइमन आयर (Simon Eayre) है जिसकी कल्पना डिलोनी ने पहले पहल की।

उन्हीं कलातरिंगयों में से एक लेखक, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, टामस डेकर (Thomas Dekker) भी था, जिसके जीवन के सम्वन्य में कुछ नहीं मालूम हो सका है, यहाँ तक कि उसकी जन्म-तिथि भी ठीक निश्चित नहीं हो

सकी है। अनुमान किया जाता है कि वह सन् १५७० और १५७७ के वीच कभी पैदा हुआ होगा। गृह-युद्ध प्रारम्भ होने से कई वर्ष पहले ही डेकर कहीं तिरोहित हो गया था (१६४०) और युद्ध समाप्त होने पर भी उसका पता नहीं चला (१६६०)। कई कारणों से कहा जाता है कि उसका प्रसिद्ध नाटक १५९९ से पहले लिखा गया था। दि गू मेकर्स हालिडे के अलावा डेकर के रेखा-चित्र, मायावी कथा पुस्तिकाएँ, घटना-वर्णन, निवन्च और विविव रचनाएँ मिलती हैं, जो उसे कलातरंगियों का राजा सिद्ध करती हैं। उसका अपना अलग व्यक्तित्व है और वह अपने समय का निश्चित प्रतिरूप कहा जा सकता है। उसका प्रसिद्ध नाटक एक छोटी तथा कोमल प्रेम-कहानी के चारों ओर वुना हुआ है, जिसका केन्द्र साइमन आयर तथा उसकी पत्नी का रेखा-चित्र है जो वड़ी साववानी और मानवोचित सहानुभृति से खीचा गया है। यह नाटक लन्दन के उन युवकों का वड़ा अच्छा चित्रण करता है जो किसी पेशे को सीखते अथवा उसे प्रारम्भ करते थे। अपनी पुस्तिकाओं (Pamphlets) में भी उनने सैकड़ों इसी स्तर के चित्र दिये हैं जो कहीं कहीं रावर्ट ग्रीन तथा टामस नैश को भी मात करते हैं। अपनी सहानु-भृति के कारण वह पाठकों पर गहरा प्रभाव डालता है और उनकी कल्पना-जिस्त को वैसे ही उभारता है, जैसे गोल्डस्मिय और रिचर्ड स्टील अठारहवीं गताब्दी में किया करते थे। यह जरूर है कि डेकर के चित्रों के रंग अब फैंगन बदल जाने से फीके पड़ गये हैं और उसका हास्यनय चित्रण हमे अब बहुत कुछ वाकुप्रपंच लगने लगा है, किन्तु आगामी काल की कहानियों को इन लोकप्रिय कलातरंगी लेखकों के कारण दृज्य तथा चरित्र-चित्रण में बहुत सहायना मिली। इन्हीं लेखकों ने यह भी सिखाया कि रोचक सामग्री के लिए कहानीकार को आकाश फाड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, विल्क सामने और अपने पैरो तले की वस्तुओं में निहित सौन्दर्य को देखने की जरूरत है। इसी वात को सत्रहवी गताब्दी के नाटककारों ने न सीखकर ज़मीन और आसमान के कुलावे मिलाये और शेक्सपियर के किये-वरे को मेटकर रख दिया । अग्रेज़ी उपन्यास ने अपने पॉव पृथ्वी पर ही जमाये रखे और घीरे-वीरे जहाँ से जो कूछ काम की वस्तु उसको मिली ग्रहण करता गया। किसी से कहानी का संक्षेप करना सीखा, कही से दृष्यों के चित्र व कही से चरित्रों के चित्र खीचना सीखा, और एक समय वह आया कि सारी सीखी हुई वातों को एकत्र करके एक चमत्कार दिखा दिया। डेकर ने ऐसे घूर्त और कपटी तथा दुराचारी मनुष्यों की आत्मा का अव्ययन किया जो औरों के लिए नये थे, परन्तु आगे चलकर

समाज के लिए उनके चित्र लाभदायक सिद्ध हुए। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि डैनियल डिफ़ो ने डेकर के वर्णन पढ़कर ही लन्दन के प्लेग का वृत्तान्त लिखा था।

## कैरेक्टर्स की पुस्तकें

इन पैम्फ़लेटियरों (Pamphleteer) तथा व्यंग्यात्मक निवंध के लेखकों के साथ ही साथ हमे उन विशेष लेखको की ओर भी घ्यान देना चाहिए जो १५६८ के वाद से लगभग सौ वर्ष पर्यन्त केवल मनुष्यों की विचित्रताओं, भेदों और चरित्र-परिवर्तन का अध्ययन करके कैरेक्टर्स (Characters) लिखते रहे। इन लेखकों की पिक्त में सब से प्रथम नाम टामस हार्मन (Thomas Harman) का आता है, जिसने १५६८ में कैवियेट फ़ार कामन कर्सीटार्स ओर वैगावोन्स (Caveat for Common Cursetors, or Vagabones) प्रकाशित की। यह पुस्तक चोरों, भिखारियों तथा आवारा लोगों पर लिखे हुए निवन्धों का संग्रह है। इन निबन्घों में ऐसे लोगों की वोल-चाल की गॅवारू भापा भी दी गयी है। डेकर ने अपनी वेलमन आफ़ लन्डन (Belmen of London) नामक पुस्तक में हार्मन की दिल खोलकर नकल की है और वैचेलर्स वैन्क्वेट (Bachelor's Barquet) मे उसके आघार पर बहुत मिलते-जुलते निवन्ध भी लिखे है। डेकर के अलावा वहुत-से अन्य लेखकों ने भी हार्मन की या तो सीधी नकल करके या उसकी पुस्तक के आघार पर, इस समय ऐसे निबन्घों की अंग्रेजी भाषा में भरमार कर रखी थी । इस प्रकार की पुस्तके अथवा निबन्ध लिखने की प्रेरणा आईजैक कसावाँ (Isaac Casaubon) के उस अनुवाद से मिली थी जो उसने १५९२ में थिओफ़ास्टस की पुस्तक का यूनानी भाषा से लातीनी में किया था। थिओफ़ास्टस ने जैसे स्वभाव-चित्र लिखे है वैसे विना मानवप्रकृति के गहरे निरीक्षण और ज्ञान के कदापि नहीं लिखे जा सकते। जिस समय कसावाँ का अनुवाद लोगों के सामने आया तो अंग्रेजी भाषा में इसी प्रकार के स्वभाव-चित्र लिखे जाने लगे, परन्तु थोड़े ही समय में लोगों को मालूम हो गया कि काम कितना कठिन है। एक-एक चित्र वीसों वार लिखा गया और वीसों लेखकों ने अपने-अपने ढंग से उसे लिखा, यहां तक कि स्वभाव-चित्र लिख सकना एक कसौटी समझा जाने लगा । फिर क्या था, बड़े से बड़ा और साधारण से साधारण लेखक अपने को उस कसौटी पर कसने लगा। वेन जान्सन (Ben Jonson) ने अपने एवी मैन आउट आफ़ हिज ह्यमर (Every Man out of his Humour) नामक नाटक में, जो १६०० में लिखा गया था, अपने पात्रों के नाम स्वभाव-चित्रों से दिये और इस प्रकार उसने साहित्य के इस नये अग को विशिष्ट होने की सनद प्रदान की। थिओफ्रास्टस (Theophrastus) ने अपने स्वभाव-चित्रों में विविच प्रकार के दोषों का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट निरूपण किया है और उन्हे ऐसे कामों के उदाहरणों से समझाया है जो उन दोपों वाले मनुष्य करते हैं। यद्यपि चित्र जिस स्वभाव के व्यक्ति का है वह अलग पहचाना जाता है किन्त्र उसका महत्त्व और विशेष गुण उसके व्यापक होने में है। कोई दो मनुप्य विल्कुल एक-से नहीं होते, और वह चित्र जो किसी वर्ग का वर्णन करना चाहता है, व्यक्ति के चित्रण में किसी प्रकार सफल नहीं हो सकता। यही वह कठिनाई थी जिसने वहुतों को स्वभाव-चित्र लिखने से रोका और बहुत थोड़े लेखकों को सफल वनने दिया। व्यक्ति मूर्त तथा साकार है और वर्ग अमूर्त तथा सारांज्ञ, और इन दोनों के वीच की दशा या क्षेत्र स्वभाव-चित्र में दर्शाना इसलिए कठिन है कि लेखक पर दोनों ओर से रोक लगी हुई है, जिसमें उसे मध्यमान दशा या क्षेत्र से वाहर निकलने का अवसर न मिले। न तो वह गुणों के उस व्यौरे को छोड़ ही सकता है जिनके विना व्यक्ति-चित्रण असम्भव है और न वह उन्हें पूरी तरह ले ही सकता है, क्योंकि वे साकार से उसके मन को हटने नहीं देते। यद्यपि थिओफास्टस-जैसी सफलता किसी को प्राप्त नहीं हो सकी, फिर भी अंग्रेज लेखकों को इस प्रयत्न में जो अनुभव प्राप्त हुए वे साहित्य तथा उपन्यास के विकास में बहुमूल्य सिद्ध हुए। वर्ग और व्यक्ति के चित्रण की सीमाएँ निश्चित हुई और स्वभाव-निरीक्षण तथा चित्रण की गैली एवं प्रणाली हाथ आयी, और दोनों वातें उपन्यास लिखने वालो के बहुत काम आयीं ।

### जोजेफ़ हाल और उसके "कैरेक्टर्स"

इस प्रकार की साहित्यिक रचनाओं की वृद्धि तथा विकास मे जीजेफ़ हाल (Joseph Hall) की कैरेक्टर्स आफ़ वर्चुज एण्ड वाइसेज (Characters of Virtues and Vices) नामक पुस्तक जो १६०८ में प्रकाशित हुई थी, एक विशेष महत्त्व रखती है। हाल पादरी था और उसका पाण्डित्य दूर दूर तक विख्यात था। इस पाण्डित्य के कारण उसका चिन्तन तथा लेखन इतना दार्शनिक और अमूर्त था कि उसकी पुस्तकें साहित्य-कला के क्षेत्र में नहीं आती थी। जब उसने स्वभाव-चित्र अथवा "कैरेक्टर्स" लिखने आरम्भ किये, तो उसे सद्गुणों और दोपों को मूर्तिमान् करना पड़ा, और इस प्रकार उसकी लेखनशैली साहित्यकला

के अनुरूप होने लगी। यदि उसके स्वभाव-चित्र नैतिक उपदेशों से इतने वोझिल न होते तो कदाचित् वे उच्चकोटि के साहित्य में गिने जाते। परन्तु हाल का तो उद्देश्य ही उपदेशक वने रहना था, जिसे पुस्तक लिखकर उसने पूरा किया। उसकी पुस्तक ने दूसरे लेखकों को रास्ता दिखाया और आगे के लिए स्वभाव-चित्रों को विशेष ध्वनि प्रदान की।

## सर टामस ओवर्वरी और उसके स्वभाव-चित्र

हाल की ध्विन ने जिन लेखकों को प्रभावित किया था उनमें से एक जेम्स प्रथम के दरवार का किव तथा सभा-चतुर गद्य लेखक, सर टामस ओवर्वरी (Sir Thomas Overbury) था। सन् १६१४ में उसकी 'दि वाइफ़' नामक कविता निकली, जिसके साथ कुछ ''कैरेक्टर्स'' भी थे। ओवर्वरी की कृतियाँ वर्षो तक हस्तलिपि में ही दरवार में प्रचलित रहा करती थीं, तव कहीं वे छपती थीं। इस रीति के फलस्वरूप, कहा जाता है, ओवर्वरी के स्वभाव-चित्रों में उसके मित्र अपने लिखे ''कैरेक्टर्स'' भी सम्मिलित करते रहे और इस प्रकार उनकी गिनती वढ़ती रही। इस पुस्तक में लगभग वीस चित्र ऐसे हैं जिनमें विशेष लक्षण वर्णन किये गये है, वाक़ी के चित्र केवल वे बातें वताते हैं जो किसी पेगे या व्यवसाय से सम्ब-न्वित है और उन पेशों में गुण समझी जाती हैं या हुर्गुण । ओवर्वरी ने अपने जीवन में लोगों के आचार तथा ढगों का अच्छा अध्ययन किया था। शिष्टाचार और रीतियों को भी वह खूव जानता था। लोगों को देखते ही उनके तौर-तरीकों से उनकी प्रकृति तथा आर्थिक देशा और शिक्षा इत्यादि को समझ लेता था और इन्हीं वातों पर उसने अपने चित्रों की रेखाएँ खींची भी है। लोगों की भाषा, उच्चारण, <sup>कपड़ें</sup> लत्ते, चाल-ढाल, उठना-वैठना, खाने-पीने के तरीके आदि को वह वहुत जल्द भा<del>ँ</del>प लेता था और इन्हीं के आधार पर उसने अपने चित्र लिखे हैं। परन्तु कोई मनुष्य इन सव चेप्टाओं के परे भी सम्य अथवा असम्य होता है इस पर उसने ध्यान नहीं दिया। नैतिक गुणों पर उसने अपने चित्रों में जोर नहीं दिया, जिसक्रा फल यह हुआ कि स्वभाव-चित्र वड़े जीते-जागते, विचित्रतापूर्ण और मनोरंजक तो हो गये परन्तु उनमें कोई गहराई नही आयी। चुभते हुए चुटकुले, लगते फ़िक़रे और तरह तरह के लतीफे तो उसके यहाँ बहुत मिलेंगे; परन्तु उस हास्य का, जो हिला दे और आँखों के सामने से परदे हटाकर रहस्यों को खोल दे, कहीं पता नहीं है। छोटी छोटी वातों पर जोर देकर व्यक्तित्व के गहरे भेदों तक पहुँचने की कहीं कोशिश नहीं की गयी है। इस प्रकार के चित्रों से यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि ओवर्बरी को दूसरा ढंग आता नहीं था। जब कभी वह अपनी दरवारी वर्दी उतारकर और सभाचानुर्य को भुलाकर स्वभाव-चित्र लिखता, तो अपने विपय की आत्मा को छू लेता था और ऐसा सच्चा हास्य रस उत्पन्न करता जिसमें समवेदना तथा सम्पूर्ण ज्ञानशक्ति भरी होती थी। ऐसे चित्र उसने वहुत नहीं लिखे परन्तु जो भी लिखे उनमें उसने कलम तोड़ दी है। "दि मिल्कमेड" (The Milkmaid), "दि फ्रैंकलिन" (The Franklin), "दि टिन्कर" (The Tinker) आदि ऐसे ही चित्र हैं जो "कैरेक्टर्स" के साहित्य की जान हैं।

#### जान अर्ल

इसी प्रकार के प्रशंसनीय स्वभाव-चित्र जान अर्ल (John Earle) ने भी लिखे जिन्हें १६२९ में उसने माइकोकास्मोग्राफी आर ए पीम ऑफ दि वर्ल्ड डिस्कवर्ड (Microcosmographe or a Peace of the World Discovered) के नाम से प्रकाशित किये। जान अर्ल (१६०१-१६६५) आक्स-फ़र्ड का पढ़ा हुआ था और स्वभाव से ही प्रेक्षक तथा विचारगील था। विङ्विद्यालय में ही उसने अपना कलाप्रेमी होना सिद्ध कर दिया था। जव उसने अपनी पुस्तक प्रकाशित की तो वह केवल अट्ठाईस वर्ष का था। कम उम्र का होते हुए और उस विवेक तथा गम्भीरता का जो आयुप्य से प्राप्त होती है, धनी न होते हुए भी अर्ऌ ने अपने ''कैरेक्टर्सं'' में निरीक्षण से प्राप्त सामग्री का इतनी वुद्धिमानी से प्रयोग किया कि स्वभाव-चित्रों में जान पड़ गयी और वे प्रजातीय (generic) भी हो गये। उसके चित्रों से विदित होता है कि उसने मनुष्य की प्रकृति को कितनी गहराई में घुसकर देखा था । उसने न तो अपने चित्रों को तोड़-मरोड़कर उनमे ने ज्पदेश निचोड़ने का प्रयत्न किया न<sub>़</sub> ओवर्वरी की तरह उन्हें चुटकुलों से भरा ही। अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति को काम में लाकर उसने पहले तो मनुष्य जीवन का गहराई में पैठकर निरीक्षण किया और फिर साहित्यकला के सिद्धान्तों के अनुसार सहज प्रवृत्ति से उस निरीक्षण में क्रम उत्पन्न किया। अर्ल के "कैरेक्टर्न" थिओफ्रैस्टस के "कैरेक्टर्स" से निकटतम हैं। उनमें उच्च कोटि का हास्य रस है और वे उन मूक्ष्म भेदों को प्रकट करते हैं जो कला व्यक्ति में और दर्शन जाति मे समोते हैं।

"कैरेक्टर्स" लिखने का फ़ैशन रेस्टोरेशन काल तक चलता रहा, जिसके बाद

दूसरे उन फैंगनों की भाँति, जो साहित्य में आते और जाते रहे है, यह भी समाप्त हो गया, या यों कहिए कि वदल गया। कई प्रकार की कविता में वह कुछ दिन सिसक-सिसककर जीवित वना रहा। इतने वन्थनों में वह जकड़ा हुआ था कि उसका इससे अधिक समय तक जीवित रहना सम्भव न था। ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से साहित्य में जो परिवर्तन हो रहे थे, उनके अनुक्रम की यह भी एक कड़ी थी, जो स्वयं वड़ा महत्त्व न रखते हुए भी आवश्यक थी। मनुष्य-जीवन में धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी वढ़ रही थी और वे उसकी गहराइयों तथा विस्तार का निरीक्षण कर रहे थे। प्राचीन रोमांसों तथा नावेलों में घटना पर जोर दिया जाता था और वही उनकी दिलचस्पी की विशेप वात होती थी। पहले तो पुष्ठभूमि उनमें दी ही नहीं जाती थी और यदि होती भी थी तो सजावट की तरह वँवी-टँकी एक ही सी वस्तूएँ वर्णन कर दी जाती थी। मन्ष्य की प्रकृति अथवा चरित्र और व्यक्तित्व तथा विशेषता का उल्लेख नहीं होता था। समय के साथ मनुष्य की दिलचस्पी उन चीजों की ओर झ्कने लगी जो उसके चारों ओर वर्तमान थी और अपने पड़ोसी को देखना तथा समझना रोमांस के दूरवर्ती क्षितिज पर घ्यान लगाने की अपेक्षा अधिक उपयोगी प्रतीत होने लगा। "कैरेक्टर्स", डायरियाँ, जीवनियाँ, तथा दूसरी इसी प्रकार की पुस्तके उसी दिलचस्पी का फल हैं जो घीरे घीरे साहित्य में आने लगीं; यहाँ तक कि डिफ़ो ने एक दिन वास्तविक जीवन को भी कहानी मे लिख दिया। उपन्यासकारों ने "कैरेक्टर्स" (स्वभाव-चित्र) का वडा फायदा उठाया और लक्षणों को चरित्र में देखना तथा उनके भेद को समझना सीखा। अर्ल तथा ओवर्वरी के वाद भी वदले हुए स्वरूप मे ये चित्र लिये जाते रहे और एक दिन ऐडिसन ने सर राजर डि कवर्ली जैसा "कैरेक्टर" अंग्रेजी भाषा में लिखकर उपन्यासकार के कार्य को आगे वढ़ा दिया।

#### अध्याय ४

# सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजी उपन्यास

आधुनिक युग के सामान्य पाठकों को एलिज़बेथ काल के उपन्यास अठारहवी शताब्दी के उपन्यासों की अपेक्षा कुछ विशेष महत्त्व के नहीं मालूम होते। उस काल में भी उनको पढ़नेवालों की संख्या वहुत कम थी। पहले तो शिक्षित मनुष्य ही वहत नहीं होते थे। दूसरे रहन-सहन की कठिनाइयाँ इतनी अधिक थी कि शिक्षित लोगों में भी पढ़ने-लिखने की आदत कम हुआ करती थी। विशेष कटि-नाई सर्दी की थी जिसके कारण दिन के समय भी मकानों में बैठकर पढना सम्भव नहीं था। जिस समय शीशे का आविष्कार हुआ तो खाते-पीते मनुष्यों के घरों में वाय से सुरक्षित स्थान बनाये जाने लगे, जहाँ बैठकर पढ़ने-लिखने की सुविया हो गयी और स्त्री तथा पुरुष अपना समय इन कामों में लगाने लगे। वड़े घरों की महिलाएँ तथा उनकी सहेलियाँ उपन्यास पढ़ने में समय व्यतीत करने लगीं, किन्तु मध्यम श्रेणी के लोग उपन्यास पहने को फिर भी बहुत समय तक विना काम का घन्या कहते रहे। अलावा इसके, जो लोग पढ़ते भी थे वे लाइली के युफ्युईज (Lyly's Euphues) और सिडनी की आर्केडिया (Sidney's Arcadia) के सुन्दर दृश्य-वर्णनों को ऐसा काल्पनिक एवं मायावी समझते थे कि जो न तो उनके जीवन से कोई सम्बन्य रखते थे, न उनके किसी काम आ सकते थे। सामान्य पाठक इन उपन्यासों मे चित्रित संसार को मायावी संसार कहते थे, जिससे उनके जीवन में कोई प्रेरणा एवं सहायता नहीं मिल सकती थी। वहुत थोड़े लोग इन उपन्यासों को पूरी तरह समझते और उनकी कथावस्तु से सहानुभूति रखते थे। अधिकांग गिक्षित लोगों के पढ़ने के लिए ऐसे उपन्यास थे जिनमें वास्तविक जीवन का वर्णन प्रस्तुत किया जाता था, जिसे वे सुगमता से समझ छेते थे। इस प्रकार के उपन्यासों की माँग दिन-पर-दिन वढ़ती जाती थी और उनके लिखनेवाले विना किसी रोक-टोक के उस माँग को पूरा करते जाते थे। उन लेखकों के सामने न कोई निश्चित प्रणाली थी, न नियत शैली । वे जैसा चाहते थे लिखते चले जाते थे। जिस प्रकार वे अपने सामने की वस्तुओं को देखते थे, वैसे ही उन्हें वर्णन करते थे; उन्हें न किसी कम से मतलव था न अनुरूपता से; न किसी व्यवस्था का आदर था न किसी व्याधि का भय। ये उपन्यास विषयों के चुनाव तथा प्रतिपादन में वैसी सावधानी नहीं दिखाते थे जैसी उस समय के नाटकों में प्रायः दिखाई जाती थी।

इस पर भी, उपन्यास के इतिहास में एिलज़बेथ का काल विशेष महत्त्व इसिलए रखता है कि उसने उन सारी प्रवृत्तियों का आकलन किया, जो प्राचीन छन्दोबद्ध रोमांसों से प्रारम्भ होकर उस समय तक चली आ रही थीं और इस प्रकार अपने ढंग से उस रचनाप्रणाली की नींव की तैयारी की, जो सत्रहवीं शताब्दी के उपन्यासों में डाली गयी और जिस दृढ़ नींव पर अटारहवीं शताब्दी के उपन्यासों का निर्माण हुआ। इस दीर्घ काल में नाटक, वीरकाब्य इत्यादि जितने भी साहित्य के विभिन्न अंग विकसित हुए, उन सबसे उपन्यास को अपने विकास में कोई न कोई तत्त्व प्राप्त हुआ और इस तरह उसका सम्पूर्ण अंग तैयार हो गया।

पुनरुत्यान काल के प्रारम्भ में यूनानी तथा लातीनी भाषाओं का अध्ययन जो इंग्लैण्ड में वड़े उत्साह से किया गया था, उससे उपन्यास के विकास में कोई विशेष सहायता नहीं मिली, क्योंकि साहित्य के समस्त अंगों में से अकेला उपन्यास ही वह अंग है जिसकी यूनानियों ने कोई खास उन्नति नहीं की और जिसके विकास के लिए उन्होंने कोई कला-सिद्धान्त नहीं दिये। गद्य के कहानी-साहित्य को उन्होंने कोई महत्त्व नहीं दिया। यूनानियों को जव कहानी कहनी होती तो वे उसे पद्य में लिखकर महाकाव्य का रूप दे देते थे। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, महाकाव्य लिखने की परम्परा कम होती गयी और आधुनिक काल में तो उसका लोप हो गया और कहानियाँ सीघे-सादे गद्य में लिखी जाने लगीं। कई श्रेष्ठ उपन्यासकारों ने इस परम्परा को स्वीकार करते हुए अपने उपन्यासों को महाकाव्य कहा है। स्पेन के श्रेप्ठ लेखक सर्वाटीज़ (Cervantes) और इंग्लैण्ड के फ़ील्डिंग (Fielding) नामक लेखक, जो दोनों उपन्यासकार थे, अपनी रचनाओं को गद्य में लिखे हुए महाकाव्य कहते है। इसके विपरीत, जार्ज मेरिडिय (George Meredith), जो अंग्रेजी भापा में काव्य तथा उपन्यास लिखता था, उसकी परम्परा मुखान्त नाटक से चलाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपन्यास को प्रौढ़ता प्राप्त करने में नाटकों से पर्याप्त सहायात मिली है, चाहे वे सुखान्त थे या दुःखान्त । इस मतभेद को ठीक ठीक समझने के लिए

यह जानना भी उचित है कि उपन्यास लिखने से पहले सर्वाटीज़ तथा फ़ील्डिंग दोनों ने नाटक लिखकर साहित्य-जीवन प्रारम्भ किया था और अपने उपन्यासों में नाटक की रीतियों तथा उस सारी प्रणाली से लाभ उठाया था जो नाटक के लिए आवश्यक होती हैं। यही नहीं, विल्क इन लेखकों ने अपने उपन्यासो की रचना में साहित्य के उन सब दूसरे अंगों से लाभ उठाया जो उनके समय तक उन्नति कर चुके थे और जिनसे उपन्यास के विकास में सहायता मिल सकती थी। फील्डिंग के उपन्यासों की बनावट में ''कैरेक्टर्स'' और ''निवन्व'' एवं वे दूसरे अंग जो साहित्य में प्रतिष्ठित थे, सम्मिलित हैं। जिस प्रकार जीवन मे यह ज्ञान कि जाति तथा व्यक्ति की धमनियों में कैसे-कैसे पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है, वृद्धिमानी है, उसी तरह साहित्य में भी यह जानना जरूरी है कि लेखक जिस कला का प्रयोग कर रहा है, उसके विकास में साहित्य के किन-किन प्ररूपों ने भाग लिया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह मालूम होता है कि साहित्य मे मौलिकता क्या होती है। वास्तव में कोई भी लेखक अकेला और अनाथ नहीं होता, उसकी कला तथा प्रतिभा मे न मालूम कितने प्रतिप्ठित पूर्वजों के अश होते है, जो उसके निरूपण मे योग दिये रहते हैं। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए साहित्य का इतिहास लिखा और पढ़ा जाता है।

### सत्रहवीं शताब्दी

जिस शताब्दी के उपन्यास के विकास का अघ्ययन हम अव प्रारम्भ कर रहे हैं वह काल अनिश्चित तथा परिवर्तनशील था, चाहे हम उसे राजनीति के क्षेत्र में देखें चाहे सामाजिक जीवन की दृष्टि से उसे देखें। साहित्य के क्षेत्र में भी हमें वहीं अस्थिरता दिखाई देती है। पार्टियों का आपस का विरोध बढ़ता जाता था। एक ओर राजा का पक्ष लेनेवाले और दूसरी ओर पार्लिमेन्ट को वल देनेवाले थे; एक पार्टी गिरजे और पादिरयों की सहायक और दूसरी व्यक्ति को घार्मिक बन्धनों से मुक्त करानेवाली थी। जीवन की प्रत्येक समस्या पर मतभेद था और दिन पर दिन लोगों में विरोध बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। एलिजबेथ के काल को जिन उच्च विचारों तथा धारणाओं ने गौरव प्रदान किया था वे सब शिथिल होकर लुप्त हो गये। इनमें से एक घारणा वह थी जो इस सांसारिक जीवन तथा पारलौकिक कर्तव्यों के वीच एक आदर्श समन्वय स्थापित करती थी। सिडनी (Sidney) और एडमन्ड

स्पेन्सर (Edmond Spenser) ने इसी समन्वय को अपनी रचनाओं में व्यक्त करके लोगों को पूर्ण रूप में विकसित मानवता के दर्शन कराये थे। उन उच्च विचारों तथा घारणाओं के त्थान पर इस सत्रहवीं शताब्दी में एक ओर दुराचारी कवेलियर (Cavaliers) हैं तो दूसरी ओर वे प्युरिटन (Puritans) हैं जो बड़े प्रभावशाली होते हुए भी नितान्त असहशील हैं। ये दोनों विरोधी वर्ग दो विपरीत सिद्धान्तों पर चलनेवाले थे। उच्च विचारों के अभाव में मनुष्य की आकांक्षा और चरित्र में न तो पहले जैसा समन्वय रह गया था न वैसा तेज अथवा प्रताप। लोग स्वाभिमानी तथा अनोखे हो गये और निर्वलता एवं भुद्रता की ओर क्षकने लगे। इन अभावों के साथ कुछ क्षतिपुरक प्रतिफल भी प्राप्त हए। यदि कल्पना सो गयी और स्वर्णपूर्ण काल्पनिक प्रदेश (Eal-Dorado) लोगों की आंखों से ओझल हो गया तो इघर वाणिज्य में बढ़ती हो गयी और विज्ञान में रलाघनीय उन्नति दिखाई देने लगी। यथार्थ की खोज में लोग वास्तविकता पर घ्यान देने लगे, जैसा कि इस युग के नाटकों से विदित होता है। अब जीवनियों के लिखने की प्रथा चल पड़ी। एलिज़बेथ का काल प्रकाश और प्रसन्नता, साहस तथा नात्म-विञ्वास का समय था और लोग इस लोक एवं परलोक में दुड़ विश्वास रखते थे। अब जो समय आया उसमें चारों ओर अन्यकार सा छा गया, लोगों का उत्साह समाप्त हो गया और हृदयों पर मिलनता आ गयी। पिछले काल से निकलकर . इस युग में प्रवेश करना एक हरे-भरे प्रकाशमय मैदान को पार करके किसी घुँघले तथा मन को मलिन करनेवाले अरण्य में जाना-ता प्रतीत होता है।

### सत्रहवीं शताब्दी का साहित्य

इन दोनों युगों का अन्तर उनके साहित्य से भली भाँति प्रकट होता है। इस युग के साहित्य में भयानक दृश्यों की बहुतायत है और प्रेम के स्थान पर मृत्यु का अधिक स्थान है। मनुष्यों के जीवन में रोमांस का बहिष्कार हो गया है और उसके स्थान पर नवीनता की खोज तया नित्यप्रति के जीवन में उत्तेजित करने वाले अनुभवों को पाने की चेण्टा का प्राधान्य है। लगभग रेस्टोरेशन (Restoration, १६६६) तक, पचास वर्ष के समय में, लोगों ने न कोई रोमांस ही लिखे, न कहानी-साहित्य की कला में कोई उन्नति की। इस अर्घ-शताब्दी काल में या तो आर्केडिया (Arcadia) की फीकी सी नक़ल की गयी, या चोर तया डाकुओं के जीवन के कुछ रेखाचित्र लिखे गये। कभी कभी तत्कालीन फ्रेन्च भाषा में लिखे गये रोमांसों की भद्दी नकल प्रकाशित हो जाती थी। वस इसी प्रकार की पुस्तकें इस काल का सारा साहित्य था। जब गृहयुद्ध की उत्तेजना लोगों के मन को व्याकुल कर रही थी उस समय जो पुस्तकें प्रकाशित हुई वे यूफ्यूईज (Euphues),
रोजालिन्ड (Rosalynde), या कभी-कभी रावर्ट ग्रीन की ग्रोटस्वर्थ आंफ़ विट
(Robert Greenes' Groatsworth of Wit) के नये संस्करण थे। सन् १६४२
में जब हैम्पडेन का मुकदमा हुआ, उस समय अग्रेजों ने कहानी-साहित्य का लिखना
और उसका पढ़ना विलकुल वन्द ही कर दिया। इस लम्बे काल में लिखा हुआ किसी
अर्थ का रोमांस अगर गिनाया जा सकता है तो वह सन् १६२१ का प्रकाशित जान
बार्कले (John Barclay) का आर्जेनिम (Argenis) है जो उसने लैटिन भाषा
में लिखा था और जिसका अनुवाद अग्रेजी मे चार्ल्स प्रथम की आज्ञा से १६२९
में किया गया था।

#### जान वार्कले और उसका आर्जेनिस नामक रोमांस

जान वार्कले किसी देश-विशेष का व्यक्ति नहीं माना जाता। उसका जन्म लोरेन (Lorraine) में हुआ था और वह सन् १६०३ में, जब उसकी उम्र बीस वर्ष की थी, इंग्लैण्ड आया, जहाँ वारह वर्ष विताने के वाद वह १६१६ में रोम में जाकर रहने लगा था। उसकी माता फेन्च और पिता स्काट कहे जाते है। इस प्रकार वह अपने समय की सार्वदेशिक सभ्यता का प्रतिरूप तथा सामाजिक दृष्टि-कोण का प्रतिनिधि था। इंग्लैण्ड छोड़ने के पहले उसने लैटिन भाषा में एक "पिकै-रेस्क'' उपन्यास लिखा था जो जेसुइस्ट (Jesuist) सम्प्रदाय पर व्यंग्य था । उसका आर्जेनिस (Argenis) नामक रोमांस वास्तव में सिडनी की आर्केडिया की वहुत कुछ नक्कल है, जिसमें वेप वदलना, समुद्री लुटेरे, जहाजों का डूबना— सभी कुछ दिखाया गया है और विशेष लाक्षणिक रूपक के ढंग से सामयिक इति-हास का चित्रण किया गया है। वह उस समय के बहुत-से उत्तेजित करनेवाले विपयों को अपने रोमांस में लाता है और तत्कालीन इतिहास की सामग्री का प्रयोग करता है, किन्तु ऐसे ढंग से कि वे सब बातें किल्पत कहानी-जैसी प्रतीत होती हैं। उस समय के वहुत-से वड़े आदमियों को उसने अपनी कहानी में स्थान दिया है और इस प्रकार राजनीति तथा वर्म सम्बन्धी सामयिक समस्याओं ने कथावस्तु को एक प्रदेश में स्थिर कर दिया है। यूरोप के कई देशों में रोमांस का लैटिन संस्करण लोकप्रिय हो गया और घीरे-घीरे उसका अनुवाद बहुत-सी भाषाओं में भी हुआ।

चार्ल्स प्रथम उस समय तक अधीर रहा जब तक यह अंग्रेजी में अनूदित होकर उसके पास नहीं पहुँच गया। अपने विषय के कारण यह रोमांस वहुत दिलचस्प रहा होगा, क्योंकि लोग उसे सर वाल्टर स्काट के समय तक पढ़ते आये थे। स्काट ने उमे "वड़ा मुन्दर प्राचीन रोमांस" कहा है और ब्रिटिश म्यूजियम में जो आवृत्ति है उस पर रावर्ट सदी (Robert Southey) और कूलरिज के हाथों की लिखी टिप्पणियाँ हैं। सोलहबी शताब्दी के उत्तरार्घ काल के यूरोपीय इतिहास को बार्कले ने रूपक से कुछ ऐसा छिपाया है कि वड़े चतुर पाठकों के सिवा कोई भी रोमास के पात्रों तथा स्थितियों को ठीक समझ नहीं पाता। पाठकों को घोखे में डालने और मुलावा देने के लिए वार्कले वहुत-से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखता है और बीच-बीच में यूनान तथा रोम के दृश्य एव देवी-देवता ले आता है और अपने पात्रों से अपोलो (Apollo) एवं जूपिटर (Jupiter) के भजन गवाता है।

### "पराक्रमी रोमांस"

जान वार्कें ने आर्जेनिस लिखकर फ्रांस में रोमांस लिखनेवालों के लिए रान्ता खोल दिया और सन् १६२५ से लेकर पचास वर्ष तक उसके नमूने के रीमांसों का ताँता लग गया, जो कई युरोपीय देशों में प्रचलित रहे। ऐसे रोमांसों में मैडिलीन डि स्कूडेरी (Madeline da Scuderi) और मैडाम डि ला फाइयेट (Madame de la Fayette) के रोमांस लोकप्रिय हुए। ये रोमांस किसी न किसी वीर पुरुष के कृत्यों को लेकर लिखे जाते थे, किन्तु "विकेरेस्क" उपन्यासों के जैसे अगिष्ट अथवा भट्टे नहीं होते थे। इनका विशेष दोष अरोचकता का होता था, जो ऐतिहासिक सामग्री की अधिकता और उसे तोड़-मरोड़कर छिपाने की तरकीवों से उत्पन्न होती थी । इन रोमांसों के नायक का बहुत श्रेष्ठ मनुष्य होना आवश्यक था और उसके जीवन में ''रोमैन्टिक'' पराक्रम से भरे कार्यो का ऐसा क्रम भी जरूरी होता था जो अर्लोकिक कहे जा सर्के । इन ''पराक्रमी'' रोमांसों में प्रेम का बड़ा जमा-खर्च होता या और लम्बे-लम्बे व्यास्यानों में नफ़ीस बाते मुन्दर भाषा में कही जाती थी। इन रोमांसों की कथावस्तु एवं प्रणाली कुछ इस प्रकार की होती थी कि लिखने में वे लम्बे होते जाते थे, क्योंकि इनमें न तो विषयों की कोई सीमा र्वांबी जाती थी और न भावुक वर्णनीं पर कोई रोक-टोक लगायी जाती थी। इस कारण रोमांमों की लम्बाई बढ़ती चली जाती थी।

## मैडिलीन डि स्कूडेरी और उसका "दि ग्रैन्ड साइरस" रोमांस

शतान्दी के मध्यकाल में मैडिलीन डि स्कूडेरी (Madeline de Scuderi) के रोमांसों की वड़ी घूम थी। उसका दि ग्रैन्ड साइरस (The Grand Cyrus) नामक रोमांस मोटी-मोटी दस जिल्दों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें युवक साइरस की प्रेमकहानी कही गयी है। साइरस मिडिया के राजा का पौत्र है जो वेष बदल-कर मन्डेन (Mundane) नामक राजकुमारी के प्रेम में सैकड़ों पराक्रम के कार्य करता और अच्छी ख्याति प्राप्त करता है। साइरस के साहसिक कार्य इस प्रकार वर्णित किये गये है कि उसके और समकालीन योद्धाओं के वीच साद्श्य उत्पन्न हो गया है। प्रसिद्ध तथा प्रमुख सैनिकों के ऐसे काम, जो उनकी वीरता एवं महत्ता सिद्ध करते हैं, रोमांस में साइरस से कराये गये है, जिसका वृत्तान्त ऐसी चतुर रीति से दिया गया है कि पाठकों को तूरन्त समकालीन सैनिकों की याद हो आती है। इसी प्रकार रोमांस की महिलाओं के चरित्र और स्वभाव के चित्र भी तत्कालीन समाज की उन स्त्रियों के सद्श दिये गये हैं जिन्हें मैडिलीन स्कुडेरी अच्छी तरह से जानती थी। उसका विशेष गुण तथा चातुर्य अपने चारों ओर के सामाजिक दश्यों को देख-समझकर उनके चित्र खीचने और अपने परिचित स्त्री तथा पुरुषों को जैसे का तैसा अपने रोमांसों में पात्र वनाने में प्रकट होता है। उसे सुन्दर वार्तालाप का वड़ा शौक था और वह लिखती भी खूव थी। उसके पात्र बड़ी चतुराई और नफ़ासत से वात-चीत करते है। कहा जाता है कि जिन महि-लाओं को उसके रोमांसों में स्थान मिलता था वे अत्यन्त प्रसन्न होती थीं, क्योंकि वह उनके रूप-रंग और स्वभाव का तो चित्रण करती थी, किन्तु कामों को छोड़ देती थी। उनका वार्तालाप वड़ी सुन्दरता और साववानी से लिखा जाता था। मैडिलीन डि स्कूडेरी लिखती है--"अच्छे वार्तालाप का गुर यह है कि तुच्छ से तुच्छ वात को शिष्टता से कहा जाय, ऊंची एवं गहरी वात को सफ़ाई से कहा जाय, विना हर्षोन्माद के और विना किसी वनावट या दिखावे के।" एक और प्रसंग में वह कहतीं है---"इसलिए मानव-तमाज में एक का दूसरे से सम्बन्ध वार्तालाप द्वारा स्थापित है, शिष्ट मनुष्यों को उस में सबसे अधिक आनन्द मिलता है, और वार्तालाप ही संसार में न केवल विनय तथा सुशीलता लाने का सबसे साधारण साधन है विलक सदाचार एवं धर्म तक मैं समझती हूँ कि साथ वैठनेवालों का इससे वड़ा सौभाग्य और कर्तव्य कोई नहीं हो सकता कि वे एक दूसरे की वातचीत पर घ्यान दें।"

मैडिलीन डि स्कूडेरी ने जो कुछ लिखा उस मत्रका उद्देश्य शिक्षा था, और यह उद्देश्य बहुया उस समय के लेखकों का हुआ करता था। वह इतिहास को रोचक वनाने के लिए उसमें कहानी का पुट दिया करती थी और समझती थी कि ऐसा करने मे वह कला को यथार्थ से मिलाती और इतिहास के तथ्यों की तह में पहुँच जाती है। कल्पना-शिक्त दुर्वल होने के कारण वह कथावस्तु तैयार करने में प्रचलित रीतियों का महारा लेती और अपने अनुभव के नित्यप्रति-जीवन की घटनाओं को उनमें मिलाकर काम चलाती थी। वह कहा करती थी कि "असत्य की ठीक कला तथा चनुगई सत्य के सदृश होने में है। जब इतिहास हमारे सामने है जिनमें लोग विश्वास करते हैं, तो मनगढंत की क्या आवश्यकता है?" वह सदा विचित्र से विचित्र तथा अविश्वसनीय कथावस्तु को इतिहास की घटनाओं से मिलाने के हेर-फेर में रहा करती थी। चाहे कोई घटना हो चाहे कोई व्यक्ति हो, यदि तत्का-लीन सामाजिक स्थितियों में उसकी खपन सम्भव हो मकती थी तो उसका विश्वास के योग्य होना और न होना कोई बाबा नहीं डाल सकता था। उसके लिए कहानी (fiction) और झूठ एक बरावर थे; सवाल केवल एक होता था—कैसे उस अठ को सत्य करके दिखाया जाय?

मैडिलीन स्कूडेरी के रोमांमों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और वे इंग्लैण्ड में भी खूब पढ़े गये। समय व्यतीत होने पर रेस्टोरेशन ट्रंजेड़ी (Restoration tragedy) में वार्तालाप की मुन्दरता एवं व्यंग्योक्ति के कारण उनके लम्बे-लम्बे टुकड़े मिला लिये गये और इस प्रकार वीरे-बीरे अंग्रेजी उपन्यास की बारा में उनके सजीव भाग लीन हो गये। इन रोमांसों ने इंग्लैण्ड के नाटक तथा कहानी-साहित्य को आकाश में उड़ना छोडकर पृथ्वी पर साधारण चाल से चलना सिखाया, जो बहुत आवश्यक शिक्षा थी। इन रोमांसों ने लेखकों को अनुभव से कल्पना को पृथक् रखने और जीवन के वास्तविक तथ्यों को ठीक-ठीक वर्णन करने की रीतियाँ सिखायी। इनी समय में ड्राइडेन (Dryden) ने लोगों को चेतावनी दी और लिखा कि कल्पना-शक्ति इतनी उन्मत्त एवं जंगली होती है कि "उसकी गर्दन में उसी प्रकार के भारी बोझ लटकाने की आवश्यकता है, जैसे हम भाग जाने वाले कुत्तों को रोकने के लिए उनकी गर्दनों में लटकाते हैं। ऐसा न करने से कल्पना वृद्धि के आगे निकल भागती है।" किन्तु ड्राइडेन के इस विचार ने स्वयं उसके नाटकों को उन दोपों से नहीं बचाया, जो इस समय "पराकमी नाटकों" (Heroic plays) में भरे होते थे। सन् १६७१ में ड्यूक आफ़ विकर्षन ने अपने रिहर्सल

(Rehearsal) नामक नाटक में इस दोप की वड़ी हँसी उड़ायी थी और दूसरे लोगों ने मैडिलीन डि स्कूडेरी के सिद्धान्त का समर्थन किया था। इस लिए जताब्दी के समाप्त होते-होते "पराक्रमी रोमांस" लिखना वन्द हो गया, किन्तु "पिकैरेस्क" रोमांस जिसमें उसकी अपेक्षा मानवी तत्त्व कहीं अविक होते थे, वरावर लिखा जाता रहा।

खास फांस में मैडिलीन डि स्क्डेरी के दोपों को दूर करके वहत से लेखकों ने रोमांस लिखे। पहले तो लोगों ने उनके मनोविज्ञान का वहुत कुछ संशोवन किया। फिर उस भ्रांति को दूर करने की चेप्टा हुई जो उसके रोमांसों ने यथार्थ को कल्पना से दवाकर उत्पन्न कर दी थी। ये दोनों काम वड़ी सफलता से मडाम डि ला फायट (Madam de la Fayette) ने किये और अपने ला प्रिन्सेस डि क्लीव्ज (La Princese de Cleves) नामक रोमांस में, जो १६७८ में प्रकाशित हुआ, दिखा दिया कि कहानी-साहित्य की सफलता के लिए कितनी अनुपात-बुद्धि (Sense of proportion) होनी चाहिए और कितना ठीक तथा सच्चा ज्ञान आत्मा अथवा अस्तित्व का होना आवश्यक है। इस रोमास का साहित्यकारों ने वड़ा स्वागत किया और उसके अध्ययन के उपरान्त अच्छे-अच्छे निवन्व उसकी विशेषताओं पर लिखे गये, जिनमे कहानी-साहित्य की कला के मुख्य सिद्धांतों पर विवाद उठाये गये। सन् १६७८ के वाद से इस रोमांस की गणना कहानी-साहित्य में युरोप की सर्वोत्तम रचनाओं में की जाती है। अस्तित्व का इतना सच्चा ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिविशेष को जीवन में आनन्द प्राप्त हो। ऐसे आनन्द के अभाव में कोई व्यक्ति अपने मन की गति को भी नहीं जान सकता। और व्यक्ति का यह आनन्द तभी पूर्ण आनन्द हो सकता है जब वह मानव-जीवन मे गहरी दिलचस्पी रखता हो। सत्रहवी शताब्दी के चतुर्य चरण में फ्रांस और इंग-लैण्ड दोनों देशों में बहुत-से कारणों से यह दिलचस्पी लोगों में खूब वढ़ गयी थी। यही दिलचस्पी अव से आगे के समय में तरह तरह से मानव-जीवन सम्बन्घी ज्ञान लोगों में बढ़ाती गयी और अठारहवी जतान्दी में ययार्थवाद तथा ययार्थवादी उप-न्यास के रूप में फलीभूत हुई।

जान वनियन और उसकी ''दि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस'' नामक रचना

सत्रहवीं शताब्दी में लोगों को सबसे अधिक दिलचस्पी धर्म और धर्म सम्बन्धी विषयों में थी। साहित्य में भी उस काल में धर्म पर ही अधिक ध्यान था। इस काल का सर्वप्रिय कहानी-साहित्य भी घामिक विषयों से ही ओतप्रोत है। कहा-नियाँ घार्मिक जीवन के अनुकूल होती थीं और कोई न कोई उपदेश देने के लिए लिखी जाती थीं। सन् १६७८ में जान वनियन की ''दि पिलग्रिम्स प्रोग्नेस'' नामक रचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें तत्कालीन सावारण मनुष्यों की अभिलापा तया उत्कट इच्छा एवं उनका सारा जीवन-संघर्ष एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया गया था जो साहसिक रोमांस, परियों के किस्से तथा उपन्यास की जैसी रोचकता रखता था। वनियन (Bunyan, John) ने एक वटोही (Pilgrim) के जीवन-संघर्ष का चित्रण किया है जिसका नाम "िकस्टचन" (Christian) है और जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का प्रतिरूप है। भ्रमणशील नाइट (Knight errant) अथवा स्पेन देश के "वूर्त" (Rogte) शठ के समान "किस्टयन" सारे संसार में घूमता फिरता है। नाइट के समान उसके विचार वहुत ऊँचे और आदर्श परोपकारी मनुष्य के जैसे हैं, ''बूर्त'' के समान वह हर एक तरह के लोगों में हिल-मिल जाता और अपने भ्रमण में नये स्थान तथा नवीन रीति-रिवाज देखता है, जो उस काल में प्रचलित थे। इस पुस्तक को उपन्यास का अंकुर कहना अनुचित न होगा, क्योंकि उसमें केवल समकालीन संसार ही ज्यों का त्यों चित्रित नहीं है, विन्क चलते-फिरते जो लोग "क्रिस्ट्यन" से मिलते हैं वे सब जान विनयन के समय के ऐसे लोग हैं जिन्हें वह स्वयं कहीं वाजार के दिन सड़क पर मिल सकता था—जैसे हृष्टपुष्ट और स्थूल मिस्टर दुनियादार, जो कदम-कदम पर दूरदिशता के चतुर विधिवाक्य विखेरते जाते हैं; प्रमादपूर्ण आत्म-विश्वासी युवक श्री मूर्काचार्य; भद्रता का लवादा ओहे महाराज डेमास; कभी न थकने वाले मधुर-भाषी वर्म को ओढ़ना-विछौना वनाये मिस्टर पाइटी (Piety), आदि अनेक नमूनों के लोग पुस्तक में मिलते हैं। क्या मनुष्य क्या स्थान, सबका वर्णन ऐसे ठीक गुणवाचक शब्दों के साथ किया गया है कि एक वार पढ़ने के वाद कोई उसे भूलता नहीं। पुस्तक का पढ़नेवाला किञ्चन की यात्रा को अपने अनुभवों का वृत्तान्त समझता है और वर्णनों के यथार्थ को स्वीकार करता है। इस वास्तविकता के साथ-साथ इस आत्मकहानी में रोमांस-जैसा लालित्य भी है। यदि एक ओर वनियन की इस पुस्तक ने अठारहवीं शताब्दी के उपन्यास की नींव डाली तो दूसरी ओर उसने मध्यकालीन रोमांस को फिर से जीवित किया और "क्रिस्ट्यन" की प्राकृतिक एवं अलौकिक आपत्तियों से मुठभेड़ करायी। वनियन का कथापुरुप अपने इप्ट प्रदेश तक पहुँचने के पहले निराधा के विकट धरीरधारी दैत्य का मुकावला करता है,

नीचा विखानेवाली घाटी में होकर गुजरता है, झूठे अभिमान के बाजार से होता हुआ मृत्यु की घटा छायी हुई भूमि पर विचरता है, और सुहावने मैदानों, आनन्द-कर पहाड़ों, सुन्दर भवनों, सुखद स्थानों से होता हुआ दिव्य नगर में जा पहुँचता है। रास्ते में उसे भाँति-भाँति के भयानक शत्रु मिलते हैं जिन्हें वह परास्त करना है, कहीं-कहीं उसकी जान पर बन आती है, कहीं उसे सहायक मिलते हैं, कहीं कुं मार्ग में ले जानेवाले। उसे साहस, दृढ़ता, धैर्य, सहनशीलता, सत्य, पराक्रम, मब ऐसे गुणों से काम लेना होता है जो मनुष्य के जीवन को सफल करते है। ये सब बाने कहानी को रोमांस की जैसी दिलचस्प बनाती है और उसे लोकप्रियता प्रदान करती हैं।

"दि लाइफ़ ऐण्ड डेथ आफ़ मिस्टर वैडमन" तथा "दि होली वार"

विनयन ने अपनी कहानी को रूपक इस कारण बनाया था कि प्यूरिटन (Puritən) सम्प्रदाय के लोग कहानी लिखने और पढ़ने से घृणा करते थे और कहानी को ''मुलम्मा किया हुआ झूठ'' कहते थे। वनियन भी उसी सम्प्रदाय का था और उसने अपनी पुस्तक कहानी समझकर नही लिखी थी। रूपक के ही ढंग पर उसने दो और पुस्तके लिखी थीं, दि लाइफ ऐण्ड डेथ आफ मिस्टर वैडमन (The Life and Death of Mr. Badman) और दि होली वार (The Holy War), जो उपन्यास के विकास में वड़ी महत्त्व की है। मिस्टर वैंडमन की जीवनी अत्यन्त रोचक है और १६८० में जो समाज की दशा थी उसका अच्छा चित्र खींचती है । मिस्टर वाइजमन जीवनी सुनाते हैं और मिस्टर अटेन्टिव सुनकर टिप्पणी करते जाते है । कोई बुरा काम मिस्टर बैडमन से बचा नही मालूम होता और उन कामों की सजा भी ठीक मिलती जाती है । दि होली वार (१६८२) में भी इसी प्रकार पापों के जीवन और मृत्यु का वर्णन है। एक लड़का विभिन्न प्रकार के वुरे कामों से जीवन प्रारम्भ करके झूठा दिवाला निकालता है, वाणिज्य में घोखा देता है, मदिरा पीता है और बीसों अपराव करता है। ये दोनों ही कहानियाँ नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गयी थी और अपने समय का सच्चा हाल दिखाती है। जो वास्तविकता वनियन की इन कहानियों में पायी जाती है उसी के कारण वनियन को अठारहवी शताब्दी तथा डैनियल डिफ़ो (Daniel D√foe) के उपन्यास का अग्रगामी लेखक कहा जाता है।

## रेस्टोरेशन के युग की विशेषताएँ

इसी वास्तविकता अथवा यथार्थवाद ने रेस्टोरेशन (The Restoration), राजतंत्र के पुनःस्थापन के युग को सत्रहवीं शताब्दी से पृथक् करके उसे विशेषता दी है। प्यूरिटन सम्प्रदाय के लोग अपना परलोक सुधारने में इतने व्यस्त रहा करते थे कि उनकी स्वामाविक प्रवृत्तियाँ वहुत कुछ दवाये जाने से विलकुल कुचल गयी थीं । इस लोक में सफल जीवन व्यतीत करने तथा यहाँ का सुख भोगने की ओर से वे लोग जदासीन हो गये थे और इस प्रकार उन्होंने पिछली शताब्दियों में पुनरूत्यान (Renaissance) का सारा किया-धरा समाप्त कर दिया था। प्यूरिटन आदर्शों की ओर वहुवा साधारण मनुष्यों का चित्त आकर्षित नहीं हो सकता था। दूसरों को देखकर सामान्य मनुष्य उन आदर्शों को अनुकरणीय तो समझते थे,और ऐसा समझने के कारण उनका कुछ प्रभाव भी पड़ता था, किन्तु यह स्वाभाविक था कि सावारण जनता कुछ काल के उपरान्त इतने कठिन आदर्शों की क़वायद से थक जाय और उस सम्प्रदाय से पृथक् हो जाय। जिस समय प्यूरिटन नेता स्वयं अपने आदर्श की असफलता स्वीकार करने लगे और अपनी त्रुटियों को मानकर उन्हें मुघारने लगे, तो जनता खुले बन्दों तथा बड़े चाव से सांसारिक मुखों की ओर लपकने लगी। अंग्रेज़ी साहित्य में सन् १६६० वड़े महत्त्व का इसलिए है कि उस समय से लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने पुनरुत्थान का काम फिर से चलाना आरम्भ कर दिया । किन्तु पिछले पचास वर्षो ने अंग्रेज़ जाति की चित्तवृत्ति में वड़ा परिवर्तन कर दिया था। इस युग में वर्तमान तथा वास्तविक जीवन के सावनों पर विशेष वल दिया जाता था, पर उन सावनों को वढ़ाने तथा विस्तार करने पर ध्यान नहीं था, वर्तमान जीवन की वास्तविक सुविवाओं से ही काम लेने की घुन थी। सामने की वातों से लोग वहुत प्रभावित होते थे, यथार्थवाद उनका सिद्धान्त हो गया था, और प्यूरिटन एवं एलिजवेथ के काल का-सा सर्वातिशायी (transcendental) सिद्धान्त वे छोड़ चुके थे। उनका यथार्थवाद राजनीति के क्षेत्र में सीमित होकर वर्तमान दशा में दिलचस्पी का रूप घारण कर चुका था, विज्ञान में सिद्धान्तों की खोज को छोड़कर छोटी-छोटी अनुभव की वातों का निरीक्षण करने लगा था। लगभग सभी वातों में लोग समभाव के स्थितिपालक हो गये थे। वे व्यक्ति के उत्साह से डर गये थे, इस कारण नियम तथा कानूनों के वन्वनों में व्यक्ति को जकड़ देना चाहते थे, तरह-तरह से व्यक्ति-जीवन को सीमित करते चले जाते

थे और बुद्धि एवं व्यावहारिक ज्ञान की कसौटी पर प्रत्येक वात की जाँच करते थे। जितने नियम और कानून थे उनका एक ही उद्देश्य होता था कि कैसे व्यक्ति की कोई भी विजेपता न रह जाय। नियमों तथा कानूनों से सब लोगों को एक जैसे कपड़े पहनते, एक रीति से व्यवहार करने, एक तरह लिखने पर बाब्य किया गया था। ऐसी द्या में व्यक्ति के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखना और इन बन्यनों के होते हुए अपनी सत्ता को प्रकट करना एक समस्या हो गयी थी।

### रेस्टोरेशन काल का साहित्य

रेस्टोरेशन युग के साहित्य में ये अभिप्राय तथा प्रवृत्तियाँ प्रतिविम्वित है। सारे रेस्टोरेशन-साहित्य में दो विषयों को लिया गया है; एक तो समाज की व्यवस्था एवं राष्ट्र का संगठन इस उद्देश्य से हो कि व्यक्ति की उत्कट आकांक्षा को वन्यन में रखा जाय, दूसरा यह कि साधारण जनता को एक-दूसरे के साथ रहना सिखाया जाय। इस विषय की रचनाएँ नगर तथा कसवों के लोगों का चिन्तन करती हैं और पहनने-ओड़ने की वातों तथा शिष्टाचार पर सारा वल देती हैं, जो वहाँ रहने-वालों के लिए आवश्यक होते हैं। किन्तु इस काल के साहित्य की विशेषता उस मौन अनुमित में पायी जाती है जो लेखकों ने उन सिद्धान्तों तथा नियमों का पालन करके दी थी, जो शैली एवं भाषा को सुवारने के लिए निश्चित किये गये थे। इस वात में यह काल एलिजवेय के युग से विपरीत था, जब लेखक स्वतंत्रतापूर्वक अपने बनाये नियमों पर रचना करते थे और अपने को किसी निश्चित शैली अपना लेखन-प्रणाली को स्वीकार करने के लिए वाच्य नहीं समझते थे।

## फ्रांस के साहित्यिक सिद्धान्तों का प्रभाव

दोनों युगों की इस विभिन्नता में फ्रांस का वड़ा प्रभाव था। अधिक संख्या ऐसे अंग्रेज़ों की थी जो साहित्य से प्रेम रखते और अंग्रेज़ी भाया में रचना करते थे। वे चार्ल्स प्रथम के परिवार के साथ १६४९ में इंग्लैण्ड से भागकर फ्रांस में रहने लगे थे, और उस देश के साहित्यिक सिद्धान्तों से प्रभावित होकर वहाँ की गैली तथा प्रणाली को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। सन् १६६० में जब चार्ल्स दितीय के साथ वे इंग्लैण्ड लौटे तो वे फ्रांस के कला-सिद्धान्तों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य में भी उनका प्रचार करना प्रारम्भ किया और वहुत-से सुवार भी किये। साहित्य के कई अंगों की

प्रणाली में परिवर्तन होने लगा और भाषा-प्रयोग के नियम भी बनाये गये। सारे साहित्य में एक नयी जान पड़ने लगी, जिसने पिछले पचास वर्षों की शिथिलता को घीरे-घीरे दूर कर दिया। अंग्रेज़ी नाटक पर मोलिये (Moliere) का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सुखान्त नाटकों की काया पलट दी। शेवस-पियर के मुखान्त नाटक रोमैन्टिक प्रवृत्ति के थे; यद्यपि उनमें मनुष्य-जीवन की वडी-वड़ी समस्याएँ प्रस्तृत की गयी थीं, और मानव-प्रकृति का गहरा निरी-क्षण किया गया था, फिर भी उनमें वास्तविक नित्यप्रति के जीवन की स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रखा गया था। वेन जान्सन (Ben Jonson) और मिडल्टन (Middleton) के नाटकों में, विशेष कर शर्ली (Shirley) के नाटकों में सामाजिक अवस्था एवं घटनाओं के दश्यों का वास्तविक वर्णन होता था। रेस्टोरेशन काल के नाटक, कहने को तो इन्ही के नमुनों पर लिखे जाते थे, किन्तु मोलिये के प्रभाव में जीवन की वाहरी वातें, जैसे तत्कालीन रीत-रिवाज, फैंशन, शिष्टाचार तथा रुचियाँ, विशेष उत्साह के साथ दिखायी जाती थीं और उनके सम्वन्ध में वड़ी चुभती वातें कही जाती थीं। वहवा रेस्टोरेशन काल के नाटकों का संसार घर की बैठक, काफी-हाउस, लन्दन नगर के वाजार की सड़कें एवं गलियाँ और लन्दन के वाग़ हुआ करता था। इन नाटकों के पात्र वहचा फैशन वाले मर्द और औरतें हैं, कथावस्तु अक्सर प्रेमकहानी होती है जिसमें तरह-तरह की गुत्थियाँ पड़ी होती है और जो फ़्रेंच भाषा की पुस्तकों में से ली हुई होती है। कथावस्तु सदा वड़ी सुन्दर तथा चतूराई से लिखे हए वार्तालाप द्वारा आगे बढ़ायी जाती है, जो सदा से फ्रेंच भाषा और साहित्य की विशेषता रही है। साहित्यिकों की गोष्ठियाँ—"पार्थेनिस्सा" नामक रोमांस

फांस से लौटे हुए इन्हीं साहित्यिक लोगों ने फांस की प्रथा के अनुसार इंग्लैण्ड में इस समय वे छोटी-छोटी पाठकों की गोष्ठियाँ भी स्थापित की थीं, जो अंग्रेज़ी में अनुवादित फ्रेंच कहानी-साहित्य को पढ़तीं और उस पर विवाद करती थीं। इन गोष्ठियों में बहुत-से लेखक भी थे जो फ्रेन्च भाषा की पुस्तकों का जल्द से जल्द अनुवाद करते और उन्हें अंग्रेज पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे। ऐसे भी कुछ लेखक थे जो फ्रेन्च रोमांसों के आचार पर अंग्रेज़ी में रोमांस लिखते और अपनी गोष्ठी से उन्हें प्रकाशित करते थे। इन गोष्ठियों में सबसे प्रसिद्ध गोष्ठियाँ वे थीं जिनकी प्रमुख सदस्या कैयरिन फिलिप्स (Katherine Philips) और मार्गरेट, डचेस आफ़ न्यूकास्ल (Margaret, Duchess of Newcastle) थीं। इन गोष्ठियों का प्रकाशित सबसे पहला पार्थेनिस्सा नामक रोमांस १६५४ में राजर बोआयल (Roger Boyle) ने लिखा था। पार्थनिस्मा (Parthenessa) मैडिलीन स्कूडेरी के रोमांसों का अनुकरण करने हुए लिखा गया था ओर उसमें वार्कले के आर्जेनिस (Barclay's Argenis) की तरह एक ही पात्र कड़ी-कई मनुष्यों का काम करता था और विभिन्न देशों तथा युगो की स्त्रियां आर पुरुष एक ही साथ सामने आते थे। जितने भी रोमांस गोष्ठियों से प्रकाशित हुए व पत्र किसी न किसी ऐसे रोमांस की नक़ल थे जो स्वयं दूसरे की नकल में लिखा गया या। गोष्ठियों के लेखक किसी न किसी प्राचीन रोमांस का दातावरण तथा स्थितियाँ फिर से उपस्थित करने की चेप्टा करते और कभी-कभी प्राचीन लेखकों की प्रणाली एवं शैली की भी नकल करते थे। यदि एक लेखक लाइली (Lyly) के यूप्यूईज (Euphues) की अलंकारयुक्त शैली का चर्वा उड़ाता, तो दूनरा सिडनी की आर्के-डिया (Sidney's Arcadia) के वातावरण का फिर से पाठकों को अन्भव कराता था । वे लेखक भी जो वास्तविकता पसन्द करते थे और घूर्तना की कहानियाँ लिखते थे, पुरानी सामग्री का सहारा लेकर और पुरानी कथावस्तु को कतर-व्योंतकर एलिज़बेथ काल की पुस्तिकाओं (Pamphlets) की जैमी कहानियाँ वनाते थे। पुरानी कथावस्तु को तत्कालीन आवश्यकता के लिए फिर से सजीव करके नयी रचना में वदल देने की रीतियाँ उन्हें खूव मालूम थीं। वे अपनी कहानियों के प्रसंगों को रोचक वनाने के लिए डाकुओं, चोरों तथा जेव कतरनेवालों के वास्त-विक अनुभवों का व्यौरेवार वर्णन करते थे और इस प्रकार वे कहानियों को आप-वीती-जैसी प्रमाणता प्रदान करते थे। अपने साहसिक कार्यो को यथायोग्य पृष्ठभूमि देने के लिए वे कहानियों में पूर्व देशों के दृश्य वर्णन किया करते थे, जिससे वहुत-सी काल्पनिक वातें विश्वास के योग्य हो जाती थी। इस प्रणाली की सफलता यहाँ तक थी कि पाठक उनकी कहानियों को यथार्थ वर्णन समझते और चाव से पढ़ते थे। उपन्यास के कोई गुण उनमें नहीं पाये जाते थे, न उनमें जान थी न विविघता, न वे किसी देश या काल की जान पड़ती थीं, न विचारों तथा सिद्धान्तों के प्रयोजक होने से वे किसी सभ्यता की सूचक हुआ करती थीं। उनमें एक गुण यह था कि उन्होंने लोगों में कहानी-साहित्य की माँग जीवित रखी और कुछ हद तक उसे पूरा भी किया। जहाँ तक उनके थोड़े होने का सवाल है, नाटक लिखने पर इस समय वहुत जोर था, और जैसे-जैसे नाटक की उन्नति होती जाती थी, रोमांस का क्षय होता जाता था। इस काल की प्रवृत्तियों से और सामाजिक दशा से सिद्ध होता है कि

प्रणाली में परिवर्तन होने लगा और भाषा-प्रयोग के नियम भी बनाये गये। सारे साहित्य में एक नयी जान पड़ने लगी, जिसने पिछले पचास वर्षों की शिथिलता को घीरे-घीरे दूर कर दिया। अंग्रेजी नाटक पर मोलिये (Moliere) का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सूखान्त नाटकों की काया पलट दी। शेवस-पियर के सुखान्त नाटक रोमैन्टिक प्रवृत्ति के थे; यद्यपि उनमें मनुष्य-जीवन की वडी-वड़ी समस्याएँ प्रस्तूत की गयी थी, और मानव-प्रकृति का गहरा निरी-क्षण किया गया था, फिर भी उनमें वास्तविक नित्यप्रति के जीवन की स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रखा गया था। वेन जान्सन (Ben Jonson) और मिडलटन (Middleton) के नाटकों में, विशेष कर शलीं (Shirley) के नाटकों में सामाजिक अवस्था एवं घटनाओं के दृश्यों का वास्तविक वर्णन होता था। रेस्टोरेशन काल के नाटक, कहने को तो इन्ही के नमूनों पर लिखे जाते थे, किन्तु मोलिये के प्रभाव में जीवन की वाहरी वातें, जैसे तत्कालीन रीत-रिवाज, फैशन, शिप्टाचार तथा रुचियाँ, विशेष उत्साह के साथ दिखायी जाती थीं और उनके सम्बन्ध में वड़ी चुभती वातें कही जाती थी। वहधा रेस्टोरेशन काल के नाटकों का संसार घर की वैठक, काफी-हाउस, लन्दन नगर के वाजार की सड़कें एवं गलियाँ और लन्दन के वाग हुआ करता था। इन नाटकों के पात्र बहुधा फैशन वाले मर्द और औरतें हैं, कथावस्तु अक्सर प्रेमकहानी होती है जिसमें तरह-तरह की गुत्थियाँ पड़ी होती है और जो फ़ेंच भाषा की पुस्तकों में से ली हुई होती है। कथावस्तु सदा वड़ी सुन्दर तथा चतुराई से लिखे हुए वार्तालाप द्वारा आगे वहायी जाती है, जो सदा से फ्रेच भाषा और साहित्य की विशेपता रही है। साहित्यिकों की गोष्ठियाँ—"पार्थेनिस्सा" नामक रोमांस

फांस से लौटे हुए इन्हीं साहित्यिक लोगों ने फांस की प्रया के अनुसार इंग्लैण्ड में इस समय वे छोटी-छोटी पाठकों की गोष्ठियाँ भी स्थापित की थीं, जो अंग्रेजी में अनुवादित फेच कहानी-साहित्य को पढ़तीं और उस पर विवाद करती थी। इन गोष्ठियों में वहुत-से लेखक भी थे जो फेन्च भाषा की पुस्तकों का जल्द से जत्द अनुवाद करते और उन्हें अंग्रेज पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे। ऐसे भी कुछ लेखक थे जो फेन्च रोमांसों के आचार पर अंग्रेजी में रोमांस लिखते और अपनी गोष्ठी से उन्हें प्रकाशित करते थे। इन गोष्ठियों में सबसे प्रसिद्ध गोष्ठियाँ वे थी जिनकी प्रमुख सदस्या कैयरिन फिलिप्स (Katherine Philips) और मार्गरेट, डचेस आफ़ न्यूकास्ल (Margaret, Duchess of Newca.tle) थी। इन गोष्ठियों का प्रकाशित सबसे पहला पार्थेनिस्सा नामक रोमांस १६५४ में राजर वोआयल (Roger Boyle) ने लिखा था। पाथनिस्सा (Parthenessa) मैडिलीन स्कूडेरी के रोमांसों का अनुकरण करते हुए लिखा गया था आर उसमे वार्कले के आर्जेनिस (Barclay's Argenis) की नरह एक ही पात्र कर्ट-कर्ड मनुष्यों का काम करता था और विभिन्न देशों तथा युगो की स्त्रियाँ आर एस एक ही साथ सामने आते थे। जितने भी रोमास गोप्ठियों से प्रकाशित हुए व पव किसी न किसी ऐसे रोमांस की नक़ल थे जो स्वयं दूसरे की नकल मे लिखा गया था। गोष्ठियों के लेखक किसी न किसी प्राचीन रोमांस का वातावरण तथा स्थितियाँ फिर से उपस्थित करने की चेप्टा करते और कभी-कभी प्राचीन लेखको की प्रणाली एवं शैली की भी नकल करते थे। यदि एक लेखक लाइली (Lyly) के यूपयूईज (Euphues) की अलंकारयुक्त शैली का चर्वा उड़ाता, तो दूसरा सिडनी की आर्के-डिया (Sidney's Arcadia) के वातावरण का फिर मे पाठको को अनुभव कराता था। वे लेखक भी जो वास्तविकता पसन्द करते थे और घूर्नना की कहानियाँ लिखते थे, पुरानी सामग्री का सहारा लेकर और पुरानी कथावस्तु को कतर-व्योंतकर एलिज़वेथ काल की पुस्तिकाओं (Pamphlets) की जैसी कहानियाँ वनाते थे। पुरानी कथावस्तु को तत्कालीन आवश्यकता के लिए फिर से सजीव करके नयी रचना में बदल देने की रीतियाँ उन्हें खूव मालूम थीं। वे अपनी कहानियों के प्रसंगों को रोचक वनाने के लिए डाकुओं, चोरों तथा जेव कतरनेवालों के वास्त-विक अनुभवों का व्यौरेवार वर्णन करते थे और इस प्रकार वे कहानियों को आप-वीती-जैसी प्रमाणता प्रदान करते थे। अपने साहसिक कार्यो को यथायोग्य पृष्ठभूमि देने के लिए वे कहानियों में पूर्व देशों के दृव्य वर्णन किया करते थे, जिससे वहुत-सी काल्पनिक वातें विश्वास के योग्य हो जाती थी। इस प्रणाली की सफलता यहाँ तक थी कि पाठक उनकी कहानियों को यथार्थ वर्णन समझते और चाव से पढ़ते थे। उपन्यास के कोई गुण उनमें नहीं पाये जाते थे, न उनमें जान थी न विविघता, न वे किसी देश या काल की जान पड़ती थीं, न विचारों तथा सिद्धान्तों के प्रयोजक होने से वे किसी सभ्यता की सूचक हुआ करती थीं। उनमें एक गुण यह था कि ज्न्होंने लोगों में कहानी-साहित्य की माँग जीवित रखी और कुछ हद तक उसे पूरा भी किया। जहाँ तक उनके थोड़े होने का सवाल है, नाटक लिखने पर इस समय वहुत जोर था, और जैसे-जैसे नाटक की उन्नति होती जाती थी, रोमांस का क्षय होता जाता था। इस काल की प्रवृत्तियों से और सामाजिक दशा से सिद्ध होता है कि

कहानी-साहित्य में नाटक की उन्नति रोमांस का अवसाद होता है, जैसा आगे चलकर सिद्ध हुआ कि उपन्यास का आगम एवं वृद्धि नाटक का क्षय है।

### नाटक तथा उपन्यास में संघर्ष--अफ़रा वेन

यह तथ्य कि उपन्यास की उन्नति नाटक की अवनति है, रेस्टोरेशन काल के ऐसे लेखकों की रचनाओं से सिद्ध होता है जो या तो कहानी-साहित्य के इन दोनों अंगों में रचना करते थे या नाटक से प्रारम्भ करके उपन्यास लिखने लगे थे अथवा उपन्यास को छोडकर नाटककार हो गये थे। वे लेखक जो गोप्ठियों के सदस्य थे, बहुबा कई अंशों में रचना करने थे और घीरे-घीरे एक अंग को पसन्द करके अपनी रुचि के अनुसार उसी में लिखने लगते थे। इस अदल-बदल का अच्छा उदाहरण हमे अफरा वेन, (Aphra Behn १६४०-८१), की रचनाओं में मिलता है। उसने अपना साहित्यिक जीवन नाटक से प्रारम्भ किया और १६७१ से १६८९ तक के समय में पन्द्रह नाटकों की रचना की। इसी बीच में उसने उपन्यास की ओर च्यान दिया और सन् १६७८ के लगभग आरूनोको (Oroonoko) नामक उपन्यास की रचना की, जिसमें उसने एक गुलाम के पकड़े जाने और फाँसी पाने का वास्तविक वर्णन किया है। यह अंग्रेज़ी में प्रथम उपन्यास था जिसमें नीग्री जाति के दु:खों पर सहानुभूति प्रकट की गयी थी। अफ़रा वेन ने कुछ समय सूरीनाम (Surinam) में विताया था और अफ़रीका की कई जातियों के नित्यप्रति के जीवन का उसे ज्ञान था। रेस्टोरेशन के समय के पाठकों को पूस्तक इसलिए ध्विकर हुई थी कि उसमें रोमांस की रीति से एक सदाचारी नीग्रो का प्रेम तथा उसके सद्गुणों का वर्णन और उसकी मुसीवतों का हाल दिया गया था। एक ओर तो कहने को असम्य जाति का मनुष्य जीवन के ऊँचे आदर्शों का नमूना है, दूसरी ओर सम्य गौरांग जाति की कूरता तथा अन्याय है। अफ़रा वेन ने प्राकृतिक मानवता की ''सम्यता'' की शिष्टता से तुलना की है और ऐसा करके उसने मनुष्य मात्र के प्रेम का पहला उपन्यास इंग्लैंग्ड को दिया है। साथ ही उसने ''पराक्रमी रोमांस'' का भी अच्छा नमूना प्रस्तुत किया जो सर्वप्रिय हुआ। आरूनीको (Oroonoko) में रोमांस की सी आहें और लपटे भरी है, जो इसलिए कि ईसाई संसार को गुळामी की कूरता तथा अन्याय का रूप दिखाकर जगाना मंजूर था। पुस्तक में उन भयानक अनुभवों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है जो नीगरो को सम्य गौरांग जानि के लोगों के कारण हुए थे। यद्यपि कला की दृष्टि से इस उपन्यास का कोई महत्त्व नहीं है, तिस पर भी न वह केवल एलिजवेथ काल की सी पुस्तिका (Pamphlet) ही है, न मनवहलाव के लिए कोई कहानी। कथावस्तु में कोई पेचीली वात नहीं है और न वार्तालाप में कोई लालित्य, किन्तु इस पर भी यह उपन्यास साहित्य के इतिहास में इसलिए ऊँचा स्थान पाता है कि इसमें कई ऐसे गुण है जो आगे चलकर उपन्यास में लाये गये और जिनके कारण उपन्यास साहित्य का प्रतिष्ठित अंग हो गया।

अफरा वेन ने इस प्राथमिक उपन्यास में वे गुर वताये हैं जिनका प्रयोग अन्य देशों के उपन्यासकार करते थे। उसने उपन्यास को प्रारम्भ करने की विधि वतायी कि जिससे वहुत जल्द पाठक का मन आर्कापत होकर कथावस्तु के मध्य की घटना तथा स्थिति की ओर चला जाय और उसका ध्यान इघर-उघर न भटके। ये विधियाँ अव हमें वड़ी साधारण-सी प्रतीत होती है, किन्तु उपन्यास के विकास में उनका जानना किसी अन्वेपण से कम न था। दूसरी वात जो अफरा वेन की रचना से मालूम हुई, वह तथ्य और कल्पना का सम्बन्ध है जिसके जाने विना कथावस्तु का सँवारना असम्भव है। कल्पना द्वारा तथ्य का सामग्री में परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि विना इसके कोई तथ्य उपन्यास अथवा नाटक की सामग्री नहीं हो सकता। यदि उपन्यास को रोमांस की भाँति चलाना मजूर नहीं है तो विशेप प्रकार से दृश्यों, चित्रों, विचारों को कथावस्तु में रखना होता है, जिससे वह उद्देश्य सफल हो जो उपन्यासकार ने अपने सामने रखा है। अफरा वेन ने वार्तालाप पर कोई ध्यान नहीं दिया; इसलिए कि वह विशेपता नाटक की समझी जाती थी। जब दूसरे लेखकों ने अफरा वेन के रोमांसों तथा उपन्यासों को नाटकों के रूप में लिखा और वार्तालाप को सुधारा तो उनके गुण और भी चमक उठे।

#### रोमांस और उपन्यास

कथावस्तु एवं वनावट में किस विवि से रोमांस की सामग्री उपन्यास की सामग्री में परिवर्तित हो रही थी, इसे समझने के लिए अफ़रा बेन के नाटकों तथा उपन्यासों और विलियम कांगरीव (१६७०-१७२९) एवं जार्ज फ़ार्खार (१६७८-१७०७) की रचनाओं का अन्तर जानना आवश्यक है। कांगरीव (Congreve) का इनकागनिटा (Incognita) और फार्खार (Farquhar) का ऐडवेन्चर्स आफ़ कोवेन्ट गार्डेन (Adventures of Covent Garden), दोनों की ही कल्पना पहले नाटकों के रूप में की गयी थी और दोनों पड्यन्त्र अथवा

कुट प्रवन्य पर निर्भर हैं। चरित्र-चित्रण सरल अथच अवैयक्तिक है और स्थितियाँ सामान्य प्रकार की, जैसी सिडनी की आर्केडिया या किसी अन्य कहानी में हुआ करती थी। अनहोनी घटना का होना भी सम्भव हो जाता है। इन सब बातों के होते हए भी दोनों लेखकों की रचनाएँ अज्ञान में नया काम करती हैं और जो व्याख्या इन रचनाओं के साथ इन लेखकों ने प्रकाशित की, उसमें रोमांस और उपन्यास का भेद वताया गया है। कांगरीव ने लिखा है—"रोमांसों में वहुवा वोर पुरुवों, वीर स्त्रियों, राजाओं तथा रानियों के अचल प्रेम एवं अजेय पराक्रम का वृत्रान्त होता है; जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह वडी ओजस्विनी होती है; अलौकिक घटनाएँ तथा असम्भव कार्य उसके पाठक को उत्तेजित तथा विस्मित करते है और वह आनन्द में ऐसा निमग्न हो जाता है कि चेतने पर उसे क्षोभ और पश्चात्ताप होता है कि कैंसे और क्यों उसने अपने संसार को भुलाकर दूसरों के प्रेम तथा दुर्गति और दुर्भाग्य में अपने को लीन कर दिया, जब कि वह भली भॉति जानता था कि वह सिर से पॉव तक झूठ प्रपंच है। उपन्यास कहीं अधिक सामान्य तथा परिचित संसार के होते हैं। वे हमारे जीवन की समस्याओं एवं गुत्यियों और कपटप्रवन्य के चित्र देते हैं, अकस्मात् घटनाओं तया अनोखी वातों से हमे प्रसन्न करते हैं, किन्तु ये अनोखी वातें न तो हमारी वृद्धि से परे की होती हैं न अनहोनी, और इस कारण कि हम उनमें विश्वास रखते हैं, वे हमें प्रसन्तता देती हैं। रोमांस आश्चर्य और विस्मय देते हैं, उपन्यास हमें सुख तथा प्रसन्नता देते हैं।"

इस काल में लोग रोमांस और उपन्यास का अन्तर जानने की चेष्टा करते थे और जैसे-जैसे समय बीतता गया दोनों के लक्षण और विशेषताएँ लोगों की समझ में आने लगी थी। कुछ लोगों को उपन्यास के उस रूप का भी आभास हो गया था जो अठारहवी शताब्दी में उसने घारण किया। कांगरीव ने सावारण एवं स्वाभाविक वार्तालाप को वर्णनात्मक शैली में लिखने की कल्पना की थी और अफर वेन (Aphra Behn) की प्रणाली ने दूसरे गुणों को चमकाया था, किन्तु आधुनिक उपन्यास-कला तक पहुँचने के पहले कई रास्तों पर चक्कर लगाना आवश्यक था, जो रेस्टोरेशन काल में ही प्रारम्भ हो गया।

# पत्र और चिट्ठियाँ एवं लिखित विचार—दि डचेस आफ न्यूकास्ल

कांगरीव तया फ़ार्खार के रंगीन और काल्पनिक रेखाचित्र उस सामग्री पर आबारित थे जो इस समय पाठकों और लेखकों की गोप्ठियों से प्रकाशित होतीथी। गोष्ठियों के सदस पत्रों अथवा चिट्ठियों एवं लिखित विचारों के द्वारा अपने अविवाहित आध्यारिमक प्रेम (Platonic love) तथा निष्कलंक सतीत्व और शुद्धता (immaculate chastity) के झंडे उड़ाया करते और अपने आपको लाक्षणिक ढंग अथवा रूपकों के पीछे छिपाये रखते थे। उन सव लेखकों में प्रसिद्ध और कांगरीव तथा फ़ार्खार की इन रचनाओं से कुछ ही पहले के प्रकाशित सोशेव्ल लेटर्स (Sociable Letters) थे, जो डचेस आफ़ न्यू कास्ल (१६२४-१६७८) ने लिखे थे। इन्हें चिट्ठियाँ न कहकर यदि हम "दृज्य" कहें तो अधिक ठीक होगा। इन रचनाओं में मनुष्यों के मन की भावनाएँ तथा प्रवृत्तियाँ और करतूतें एक स्त्री अपनी सहेली को लिखती है और सहेली उत्तर देती है, और दोनों खूव-खूव पते की वाते बड़ी रोचक रीति से एक-दूसरी को वताती है । दि डचेस आफ़ न्यूकास्ल (The Duchess of Newcastle) ने एक और पुस्तक नेचर्स पिक्चर्स (Nature's Pictures) नाम की इसी उद्देश्य से लिखी थी (१६६४), जो सर्वित्रिय भी हुई थी। इस पुस्तक में छोटे-छोटे दृश्य तया चुटकुले हैं जिनमें वार्तालाप का लालित्य एवं चरित्र-चित्रण का चमत्कार है। भाषा सीवी-सादी और वोल-चाल की उन दार्शनिक विवादों की भी है जो मौके और वेमौक़े उठाये जाते हैं और गड़वड़ मचाते हैं। किन्तु शैली पानी की तरह वहती चली जाती है, जिसके कारण पाठक का मन उलझन में नहीं पड़ता और जल्द से जल्द सम्पूर्ण चित्र तया चुटकुला उसके हृदय में उतर जाता है। डचेस आफ़ न्यूकास्ल के नाम से भी जो लोग घवराते थे, वे भी उसकी रचनाओं के गुणों को स्वीकार करते थे। डचेस प्रतिभाशाली मनुष्यों की भॉति अनोखी और स्पप्टवक्ता थी और प्रत्येक विषय पर अपने निजी विचार तीबेपन के साथ प्रकट भी करती थी। फिर भी, जहाँ तक उपन्यास के विकास का वास्ता है, वह मार्ग-दर्शक एवं इस युग की अग्रसर लेखिका थी, जिसने दो सौ से अविक पत्रों में लन्दन का जीवन तथा दृब्य वर्णन करके उपन्यासकला की उन्नति में योग दिया। अंग्रेज़ लेखकों को इन पत्रों से यह मालूम हुआ कि सर्वथा काल्पनिक अभिप्रायों के लिए पत्र-व्यवहार की प्रणाली कैसे प्रयोग में लायी जा सकती है।

## पत्रों की दूसरी पुस्तकें

पत्र-व्यवहार की प्रणाली में कुछ परिवर्तन के साथ सन् १६७८ मे पोर्चगीज लेटर्स (Portuguese Letters) नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो फेन्च भाषा

से अनवादित, एक त्यागी हुई स्त्री की जीवनी है। वहुत वर्षो तक यह पुस्तक इंग्लैण्ड मे पढी जाती रही और पाठकों ने अपनी ओर से लिखकर वहुत-से पत्र उसके प्रत्येक नये सस्करण में सम्मिलित कर दिये और इस प्रकार पुस्तक की कहानी और भी अधिक रोचक होती गयी । यह पुस्तक सर्वप्रिय हो रही थी, जब इसी प्रकार की चिट्ठियों की लेटर्स आफ इलोयसा ऐण्ड एविलार्ड (Letters of Eloisa and Abelard) नामक पुस्तक फ्रेन्च भाषा से अनूदित होकर प्रचलित हुई। इन पत्रों मे पुरुष की स्वार्थिता तथा स्त्री के आत्मसमर्पण का वडा हृदय-ग्राही चित्रण किया गया है और एविलार्ड के समय (१०७९-११४२) की सामाजिक दशा वड़े सुन्दर ढग से वर्णित की गयी है। इसी परिपाटी की दूसरी पुस्तके और भी प्रकाशित होने लगी और पत्रो तया चिट्ठियों के विश्वस्त ढंग से आत्मीय ज्ञान एवं अनुभवों का प्रदर्शन करने लगी। वहुत से लेखकों ने ऐसी पुस्तकों की नकल करना, उनके आघार पर दूसरी पुस्तके लिखना तथा उन्हे तोड़-मरोडकर उनसे भिन्न निपयों पर लिखना प्रारम्भ कर दिया। इसी समय में पत्रों की एक पुस्तक किसी अजात लेखक ने लेटर्स आफ लिण्डामायरा (The Letters of Lindamira) नामक प्रकाशित की, जिसमे एक उच्च श्रेणी की महिला की कहानी उसी की ओर से एक मित्र को लिखी गयी थी। लेखक का उद्देश्य "दोषों का निरावरण करना, गुणो को प्रतिफल देना, अहंकार को निराश करना और दृढता को सफलता देना" था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेखक लिण्डामायरा (Lindamira) को घोर कष्ट देता है ओर अन्त मे उसकी इच्छा के अनुसार विवाह करा देता है। इन्ही वेजान तथा फीकी कहानियों को पढकर रिचर्डसन जैसे-उपन्यासकारों ने पत्रों तथा चिट्टियो की प्रणाली से काम लेना सीखा था और अपनी प्रतिभा से कला को जगाया था।

## जीवनियाँ और उपन्यास—विनयन की आत्मकहानी

किन्तु इसमे पहले यह प्रणाली और वेजान सामग्री उपन्यास-कला के प्रयोगों से दूर साहित्य के एक अगविशेष से अनुशासित होने को थी, जिसके विना आयुनिक उपन्यास का पूर्णता प्राप्त करना किठन था। कहा जा चुका है कि सत्रहवी शताब्दी के वातावरण मे जीवनी लिखने तथा पढने की रुचि उत्पन्न हो गयी थी। सन् १६४० मे आइजैक वाल्टन (Isaak Walton) की जीवनियों की पुस्तक प्रकाित हुई थी और उस समय के बहुत से श्रेष्ठ लेखक वाल्टन का अनुकरण करके

जीवनियाँ लिखने लगे थे। कुछ लेखकों ने स्वयं अपनी जीवनियाँ भी लिखीं। जीवनी लिखने के लिए उन्हें जिन गहराइयों में घुसकर जिस पूर्ण सहानभति के साथ जीवन का निरीक्षण करना पड़ा, उसने लोगों के दूःख और सूख, खेद और आनन्द का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया और उनके वर्णनों को कभी कभी कविता के ऊँचे स्तर तक पहुँचा दिया। तथ्यों से इस प्रकार व्यवहार करने का फल यह हुआ कि लेखक कल्पना द्वारा दूसरों के अनुभवों को समझने लगे और इस तरह वे कहानी-साहित्य के मूल तत्त्व को प्राप्त कर सके। इन जीवनियों की वहुत कुछ सामग्री उन दैनंदिनियों अथवा रोजनामचों से प्राप्त होती थी जो लगभग सभी वड़े आदमी रखा करते थे। दैनंदिनी लिखनेवाला (या अपनी जीवनी लिखनेवाला) वहीं मनुष्य हो सकता है जो अपने जीवन में बहुत दिलचस्पी रखता हो; और यह दिलचस्पी वहत जल्द तथा अज्ञात रीति से वड़ी सूगमता के साथ मानवजीवन की दिलचस्पी में परिर्वातत हो जाती है और इसी दिलचस्पी का प्रत्यक्ष प्रमाण अठारहवीं शताब्दी के उपन्यास हैं। उपन्यास की जीवनी की सहायता पहुँचाने में विनयन की ग्रेस अवार्जन्डिंग (१६६६) ने विशेष कार्य किया था। ग्रेस अवार्जन्डिंग (Grace Abounding) जान वनियन की लिखी अपनी जीवनी है, जो व्यक्ति से कहीं अविक महत्त्व मानवजीवन को देती है और अनुभवों का वड़ा सुन्दर विश्लेषण करती है। इस पुस्तक ने उपन्यासकार को वह सामग्री प्रदान की जिस पर मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के अध्ययन की नींव डाली जा सकती थी। उसमें न कोई बनावट है न कोई बात घटा-बढ़ाकर कही गयी है और शैली एवं भाषा इतनी सादी है कि उसमें ईमानदारी की वात के सिवा कोई दूसरी वात कहना असम्भव है। तथ्यों तथा घटनाओं से इस प्रकार का व्यवहार करना, चाहे वे तथ्य काल्पनिक हों या ऐतिहासिक, उसी दशा में सम्भव होता है जब वर्णन में यह योग्यता हो कि लिखने अथवा कहने में कहानी यथार्थ हो जाय और पाठक सत्य और असत्य का प्रश्न न उठा सके, विल्क उसके मन में भाव ही एक हो।

टेल्स और स्वभाव-चित्र—रिचर्ड स्टील और जोजे़फ ऐडिसन की रचनाएँ

साहित्य के जिस दूसरे रूप ने इस समय यह गुण और भी अधिक चमकाया और उपन्यास के विकास में ऐसा उत्कट सहायक हुआ, वह रिचर्ड स्टील (Richard Steele) तथा जोजेफ़ एडिसन (Joseph Addison) के लिसे "स्वभाविचत्र" थे जो टैटलर और स्पेक्टेटर में प्रकाशित हुए थे। ये "स्वभाविचत्र" वास्तव में

तत्कालीन रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, व्यक्ति और समाज के चित्र हैं, जो रूपक तथा उपाख्यान और छोटे छोटे ''टेल्स'' एवं निवन्धों की शैली में लिखे गये हैं। इनमें कल्पना, हास्य, तर्क, भावुकता, व्यंग्य, करुणा सभी का प्रयोग करके हृदयग्राही ढंग से पाठकों को प्रोत्साहन दिलाने की चेष्टा की जाती है और उनके विचारों को उकसाया जाता है। दृश्यों का वर्णन भी वड़ा सुन्दर होता है। स्टील और एडिसन की रचनाएँ कहानी-साहित्य का निर्माण नहीं करतीं, किन्त्र अलग अलग गुणों को सँवार-सुधारकर अपने समय से बहुत आगे की उन्नत दशा में पहुँचाती . हैं और उपन्यास के लिए रास्ता भाफ़ करती है । सारी रचनाएँ जीवन से ओत-प्रोत हैं और उनमें जो पात्र आते है वे इसी संसार के स्त्री और पुरुष हैं। रोमांस में पात्रों को नाम तो दिये जाते थे किन्तु उनका व्यक्तित्व कुछ नही होता था। "चेहरे" लगाकर नाइट आता था और सब सुन्दर स्त्रियां निरुछल होती थीं। कठपुतलियों के समान वे नियत किया हुआ कार्य करते थे जो आदि से अन्त तक एक ही रहता था। स्टील तथा एडिसन की रचनाओं में जो पात्र आते है वे प्रारूपिक अवश्य है पर किसी के प्रतिरूप नहीं। सर राजर डि कवर्ली (Sir Roger de Coverley) और उनके मित्र, यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो दूर से सब कुछ देखता है और अपने को "मैं" कहता है, इन सबका एक व्यक्तित्व है जो प्रत्येक पाठक पहचानता है; चित्र कितना ही प्यला हो और उनके सामने आने के अवसर कितने ही कम हों। यह सबके . सब नित्यप्रति के जाने पहचाने वही लोग हैं जिनसे हम इधर उधर मिलते रहते हैं और जो पुस्तक में भी वैसे ही साधारण व्यक्ति वने रहते हैं। एडिसन ने इनमें से किसी को न तो अनोखे साहसिक कार्यों के लिए नियत किया है न कोई अनोखे गुण ही दिये हैं।

### "काफ़ी-हाउसेज्"

स्वाभाविक वात-चीत तथा बिना रोक-टोक के जीवन और व्यवहार का केन्द्र काफी-हाउस (Coffee House) को बनाना स्टील का आविष्कार था। इस स्थान पर सब तरह के नागरिक, क्या व्यापारी, क्या ग्रामीण भद्रपुरुप जो इस समय बहुत जल्द जोर पकड़ रहे थे, अपने स्वाभाविक स्वरूप में दिखाई देते थे। यहाँ वे सब खुलकर अपने दिल की बात कहते थे। यहाँ उनकी असलियत मालूम होती थी, उनके शिष्टाचार और प्रवृत्ति का पता चलता था। समय बहुत बदल चुका था और अब केवल विश्वविद्यालय और राजदरबार ही सभ्य जीवन तथा शिष्ट व्यवहार के केन्द्र नहीं रहे थे। प्यूरिटन शासकों का डर भी दूर हो चुका था। जो लोग काफ़ी-हाउसों में एकत्रित हुआ करते थे वे ही वीरे-वीरे राजनीति में भी अपना प्रभाव डाल रहे थे और शक्तिमानु होते जाते थे। इस नयी जनता को सम्य वनाने और शिष्टाचार सिलाने की वड़ी आवश्यकता समझी जाती थी । उनकी ओर लेखकों और नुवार करनेवालों का व्यान था। स्टील और एडिसन भी इसी नयी जनता के सुवार के लिए निवन्वों, तरह-तरह के किस्ते-कहानियों, स्वनाव-चित्रों, वार्तालापों और विवादों के वर्णन लिखते और प्रकाशित करते थे। वे कल्पित क्लबों से चिट्ठियों के रूप में सुवारों के प्रस्ताव किया करते थे। इन कल्पित क्लवों के सदस्य विभिन्न विषयों का विशेष ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति थे जो अपनी रचनाएँ उन क्लवों से पत्रिका को भेजा करते थे। स्टील ने इन 'काफ़ी-हाउनेक्'' की अलग अलग रुचि तया ज्ञान निन्चित कर रखे थे; इमलिए जब उसे किसी विषय को उठाना होना था तो वह उसी क्लब से जो उस विषय का केन्द्र था, चिट्ठों के रूप में निवन्य अथवा वर्णन लिखता था जो कुछ भी लिखा जाना था उसका कोई न कोई उद्देव्य होता था, जो घरेल् जीवन को नुवारने में काम आता था अयवा नित्यप्रति के जीवन से त्रुटियाँ दूर करने में योग देता था। उपन्यास के भी यही उद्देश्य इस प्रारम्भिक काल मे हुआ करते थे. जिन्हें विष्टाचार के कारण कोई लेखक आडम्बर से विलग करने की चेप्टा नहीं करता था।

स्टील की स्त्रियों के प्रति श्रद्धा और उसकी हास्यजनक गैली-एडिसन

स्टील तथा एडिसन के दो विशेष नवीन प्रवर्तन थे जो उनकी रचनाओं द्वारा अंग्रेजी साहित्य में आये और जिन्होंने उपन्यासकारों को आगे चलकर आकर्षित किया। ये दोनों लेखक स्त्रियों की प्रकृति को खूब समझते थे और उनको प्रशंसनीय मानते थे। दूसरी नवीनना उनकी हास्यजनक शैली है। जैसा थैकरे ने लिखा है, "स्टील अंग्रेज लेखको में प्रथम लेखक था जो वास्तव में स्त्रियों की प्रशंमा करता और उन्हें समझता था...वह पहला लेखक था जिसने उनकी अच्छाई को मर्द की तरह से सराहा और उनकी समझदारी की तारीफ़ की। उनने स्त्रियों की कोमलता तथा उनके सौन्दर्य की भी पुरुष की दृष्टि से देलकर प्रशमा की।" स्पेक्टेटर (Spectator) को उन्हें शौकीनी तथा निन्दा करने के दोयों पर विक्कारते समय भी खयाल रहता था कि स्त्री यदि चाहे तो कितनी अविक श्रेष्ठ तथा आदरणीय हो सकती है। स्टील और एडिसन के विचारों तथा प्रतिपादन से स्त्री का जो आदर्श

हमारे सामने उपस्थित होता है, वह रोमांसकारों की झूठी खुशामद और "रोमैन्टिक" लेखकों की अनुचित प्रशंसा से कहीं ऊँचा है, और उस मृत्यांकन से कहीं अधिक ठीक है जो स्त्रियों को कभी तो गुलाम और कभी फरिव्ता अथवा गुड़िया मानकर उनसे व्यवहार करता है। स्टील ने उसी प्रकार स्त्रियों को समझा था जैसे कुछ समय वाद फील्डिंग ने समझा, और ये दोनों ही अपनी वीवियों के भक्त थे; एवं एडिसन की प्रकृति में स्त्री-तत्त्व अधिक मात्रा में होने के कारण उसके सारे "स्वभाव-चित्र" तथा दूसरे वर्णन स्त्री जाति को देवियाँ मानकर पक्षपातपूर्ण सम्मान देते थे। दोनों लेखको को स्त्रियों तथा मनुष्य मात्र को समझने और उनसे व्यवहार करने में सहायता अपनी सुगीलता एवं आनन्दीवृत्ति से मिली थी, जो उनकी गैली तथा दृष्टिकोण से प्रकट होती है। यूपयूर्डज (Euphues) में लाडली ने चातुरी और वुद्धिविलास से चमत्कार उत्पन्न किया है, और सिडनों ने तो आर्केडिया (Arcadia) में शब्दों से खूव खेल खेले है, किन्तु उन लेखकों की दृष्टि मे अपने पात्रों की हरकतों पर मुस्कराना और दूसरों को हँसाना अथवा अपने दूप्टजनों का उपहास करना मानो किसी पवित्र वस्तु को दूपित करना होता । इसके विपरीत, सर राजर डिकवर्ली (Sir Roger de Coverley) को लोग जानते और उनसे प्रेम करते है केवल उनकी हास्यकर मूर्खता के कारण, जिसमें पाठक आनन्द लेते है। सर राजर की निष्कपट सनकी वातों तथा सनकी कामों के पीछे उनका गुद्ध हृदय चमकता है और उन्हे हमारा वड़ा भाई और प्रेम का पात्र सिद्ध करता है। इससे पूर्व जताब्दी के आरम्भ मे जैसे ''कैरेक्टर्स'' लिखे जाते थे, उनके हिसाव से सर राजर ''एक वृद्ध देहाती नाइट" और विल हनीकृम्व (Will Honeycomb) "एक नागरिक छैला'' होते। स्टील और एडिसन, जो व्यक्ति को मनुष्य से अधिक प्यार करते थे और जो सनक तथा अनोखेपन को अपराघ नहीं मानते थे, उस प्रकार के पवित्र और ठस ''कैरेक्टर्स'' नहीं लिख सकते थे। वे जानते थे कि इन छोटे दोपों तथा अनोखेपन और सनक से साहित्यिक स्वभाव-चित्रों में जान पड़ जाती है, और यदि इन सव को सुलझे हुए ञिप्टतापूर्ण हास्य के वातावरण सहित इस नित्यप्रति के संसार में रख दिया जाय तो क्या सर राजर, क्या विल्ल हर्नीकूम्व, सभी कल्पित पात्र जीते-जागते मनुष्य हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया और उनके लिखे "कैरेक्टर्म" उपन्यास के छोटे छोटे टुकड़ों के समान दिलचस्प और जीवित चित्र हो गये।

स्टील और एडिसन ऐसे चित्र अपनी आनन्दीवृत्ति और उसके अनुरूप जैली के विना नहीं लिख सकते थे। साहित्य में मनुष्य तथा संसार को इस प्रकार देखने को "ह्यमर" (Humour) कहते हैं, जिससे उनका वह स्वरूप सामने आ जाय जिसे देखकर लोगों के हृदयों में निष्कपट हास्य एवं हर्प उत्पन्न हो। मन की यह शक्ति वास्तव में वृद्धि का एक रूप, अथवा वृद्धि की एक विशेष गति है, जिसके लिए बड़ी अच्छी सुझ-बूझ तथा ज्ञान होना आवश्यक होता है, और इन से भी कहीं अविक आवश्यक वह सहान्भृति एवं समवेदना होती है जो मनुष्य मात्र को अपना ही जैसा समझे। स्टील और एडिसन दोनों जन्म से ही प्रेक्षक थे और मनष्य एवं संसार को उन्होंने खुली आँखों से देखा था। उन्होंने अपनी रचनाएँ ऐसे पाठकों के लिए प्रकाशित की थीं जिन्हें "मानवजाति से सिवा उसे देखने के कोई और प्रयोजन नहीं है।" जैसा स्पेक्टेटर (Spectator) कहता है, ये पाठक वे लोग होते हैं जो "संसार को एक रंगभूमि मानते और उस पर अभिनय करनेवालों का ठीक मूल्य निरूपण करना चाहते हैं।" अभिनय देखनेवालों के मनोरंजन के लिए जो दृश्य. हर्प उत्पन्न करने के अथवा करुणा जगाने के, स्टील और एडिसन ने जीवन-नाटक से चुनकर रखे हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी है और वे इतने सुन्दर लिखे हुए हैं कि हमें वार बार से इहोता है कि उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा। सर राजर डि कवर्ली (Sir Roger de Coverley) को जन्म देनेवाले सन्नहवीं गताब्दी के अन्तिम दशकों के आवार-व्यवहार तथा चरित्र और जिप्टाचार का वड़ा ही सुन्दर उपन्यास िठल सकते थे । स्पेक्टेटर (Spectator) में प्रकाशित रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जान पड़ता है कि एडिसन के पास कैसी प्रचुर सामग्री थी जिसे काम में लाकर वह बहुत सुन्दर तथा अर्थपूर्ण उपन्यास लिख सकता था। परन्तु अभी उनन्यास का समय नहीं आया था, उसके पढ़नेवालों की शिक्षा होनी वाको थी और वे सारे अंश एकत्रित हो रहे थे जिनकी उसे आवन्यकता थी और यह काम स्पेक्टेटर तथा उसकी नकल करनेवाले कर रहे थे। प्रणाली और शैली दोनों तैयार हो चकी थीं, केवल विखरे हुए अंशों को एक स्थान पर लाना वाकी था, जो कार्य डैनियल डिफो ने आगे चलकर किया।

#### अध्याय ५

# आधुनिक उपन्यास का उद्भव

रेस्टोरेजन (प्रतिस्थापन)काल में जो सामाजिक तथा साहित्यिक बल देश और जाति की स्थिति को परिवर्तित कर रहा था, वह अठारहवीं बताब्दी के प्रारम्भ तक सिकय रहा। यह एक ऐसा यग था जिसमें कल्पना-गिक्त सोयी हुई थी और जिसमें सांसारिक जीवन की यथार्थता का लोगों को कदम कदम पर अन्भव होता था। समाज एवं सामाजिक संस्थाओं को उन्नत तथा सुदृढ करने में लोग लगे हुए थे। साहित्य मे यह युग इन्हीं पूर्व घारणाओं के कारण आलोचना पर अधिक बल देता था। माध्यम को सुघारने और नियम-बद्ध करने में बड़ी दिलचस्पी ली जाती थी और मौलिक विचारों को प्रकट करने से अधिक घ्यान इस बात पर दिया जाता था कि कैसे उन्हें लिखा जाय। रेस्टोरेशन के समय के बाद से लोग कलुपित व्यक्ति-जीवन को समाज-व्यवस्था का विरोवी समझने लगे थे और साहित्यकार अपनी रचनाओं की सामाजिक उपयोगिता का विशेष ध्यान रखने लगे थे। सन् १६९८ में नाटक तथा रंगमंच का विरोध करते हुए जरमी कोलियर (Geremy Collier) ने युग के नैतिक पतन पर बड़ी कड़ी बातें कही थीं, जो अब इस शताब्दी के लोग व्यक्तियों तथा संस्थाओं के गुण-दोप खोजने में दोहराते थे। साहित्यकार भी कोई न कोई उद्देश्य अपने सामने रखकर रचना करते थे और व्यक्ति एवं समाज की सेवा अपना घर्म समझते थे। उन पत्रिकाओं में, जिनसे वे सम्वन्चित होते थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि उनका उद्देश्य "मनुष्यों के जीवन पर अपने विचार प्रकट करना है, चाहे वे मनुष्य काम-काजो हों चाहे चैन करनेवाले।" इस समय की एक पत्रिका ने कुछ स्थान "अपवादक क्लब" की चेतावनियाँ छापने को निश्चित कर रखा था, जिसमें "प्रलाप, घृष्टता, पाप तथा व्यसन" का साप्ताहिक समाचार प्रकाशित होता था। इस युग की कार्यपरायणता की प्रवृत्ति ने कला के क्षेत्र को भी ययार्थ जीवन की समस्याओं में वांच दिया था और इन्हीं परिस्थितियों ने साहित्य के विषय को वास्तविक होने एवं विचारों के नैतिक होने की गर्ते लगा दी थीं।

इस बन्बन तथा गर्त के कारण गद्य और पद्य की सामग्री एक-सी और दोनों की बहुत सी विगेपताएँ एक समान होती जा रही थीं। युक्ति और स्पष्टता (Logic and lucidity) पर विगेप व्यान दिया जाता था। रेस्टोरेशन के समय से जिन नियमों का पालन करने पर भाषा में सुवार हुए थे, उन्होंने अंग्रेजी को आधुनिक भाषा बना दिया था। वाक्यों की लन्बाई कम हो गयी थी, भाषा सरल हो गयी थी और सरलता के साथ साथ उसमें लोच-लचक भी आ गयी थी। गहरे से गहरे विचार हलकी भाषा में विना लैटिन का सहारा लिये व्यक्त हो सकते थे। विषयों के अनुहम शैली में विभिन्नना और गित लाने के साथन निकाल लिये गये थे और भाषा मे ओज के साथ नरमी आ गयी थी।

अठारहवी जनाब्दी के प्रथम चरण की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के अनुरूप, नैतिक वारणाएँ रखनेवाले प्रेक्कों की आवश्यकता को पूरा करने का नायन, साहित्य का एक नया अग, दीर्घ काल के पालन-पोपण के वाद इस समय में प्रकट हुआ। कहानी-साहित्य की सारी उपलब्धियों का उसमें समुच्चय था और प्राचीन काल के छन्दोबद्ध रोमांमों से लेकर रेस्टोरेशन युग के 'टेल्स' तक कल्पना एवं निरीक्षण से प्राप्त मानव-जीवन का ज्ञान उसके स्वभाव में सम्मिलित था। किन्नु उसमें रोमांस के जैसे नि:सार एवं अविश्वमनीय कृत्यों के वर्णन नहीं थे, जो न तो ययार्थ कहे जा सकते हैं न कल्पना के नियमों के अनुसार सत्य होते हैं। उसके वर्णनों में जिन कामों का चित्रण है वे नानवजाति की स्यायी प्रेरणा के फलस्वरूप आज भी सन्भव हैं। आर्थर के रोमांमों और फाल्लिआ (fabliau) से लेकर अब तक बराबर उनकी वृद्धि होती आयी थी और घटनाओं, स्थितियों, कथापुरुषों का एक वड़ा नम्ह एक-त्रित हो गया था । सैकड़ों प्रकार की सामग्री से कथावस्तु तैयार करने की विवियों के अनभव जिन रचनाओं में प्रस्तृत किये गये थे उनकी संख्या हजारों में थी। यह सव उस आवृतिक उपन्यास की परन्यराष्ट्राप्त सन्पत्ति थी, जिसे अपने काम में लाकर वह फुला-फला और वहत जल्द प्रौड़ता को पहुँचकर आयुनिक काल के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगा । क्या यथार्यवादी क्या आदर्शवादी, सभी प्रकार के लेखक उसके माध्यम द्वारा अपने अनुभव और वारणाएँ व्यक्त करने लगे और अपने स्वप्नों के जीवन तथा संसार को चित्रित करने लगे। इस प्रौड़ता को प्राप्त होने के साय उपन्यास की आकृति में भी परिवर्तन हुआ और वीरे-वीरे वह वास्तविक जंवन के किसी पक्ष-विशेष के अध्ययन को आगे बढ़ाने लगा, या किसी आचरण क्षयवा व्यवहार का निरीक्षण करने छगा, जिसे अनन्भव होते हुए भी हमारी कल्पना

किसी अवस्था में सम्भव समझती है। रोमांस की अवस्था से गुजरने में जो शिक्षा उपन्यास ने प्राप्त की थी, उसके फलस्वरूप "घटना-प्रवान" उपन्यास (The novels of incident) का जन्म हुआ जिसने सारी दिलचस्पी को होनेवाली घटनाओं में केन्द्रित कर दिया। नाटक के निकट-सम्पर्क के कारण तथा उसके प्रभाव में आकर "चरित्र-प्रवान" उपन्यास ( The novels of character ) उत्पन्न हुआ और उसने स्त्रियों तथा पुरुषों के अगणित चित्र खींचकर साहित्य की भर दिया। आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास जो अब प्रकट हुआ, वह न तो मध्यकालीन तथा स्पेन के उपन्यासों की भाँति कल्पना के घोड़े दौड़ाकर पाठकों का मनोरंजन करने को आया, न फ्रांस एवं सत्रहवीं शताब्दी के उपन्यासों की तरह वार्तालाप का लालित्य सिखाने को प्रकट हुआ। वह तो मन्ष्यजीवन का चित्रण करने, चरित्रों का वर्णन करने, आचरण तथा व्यवहार के अच्छे नमूने देने और क़त्यों की प्रेरक बक्ति की भलाई और बुराई का निर्णय करने को प्रकट हुआ । शूर-वीरों के समय के आचार-व्यवहार कभी के लुप्त हो गये थे, और उन्ही के साथ साथ वे रोमांस और पद्य में लिखे हुए ओजस्वी नाटक भी समाप्त हो गये थे जिनमें वे चित्रित थे। इसी प्रकार राजदरवार के शिष्टाचार और रीति-रिवाजों का भी लोप होता गया था और वे नाटक, जिनमें दरवारियों की दिलचस्पी की वातें होती थीं, अब गायव होते जाते थे। सभाचात्री, त्रंत उत्तर देने की योग्यता, व्यंग्य, और बात में वात पैदा करने की वृद्धि अब कही दिखाई नहीं देती थी। समय के परिवर्तन के साय अब मध्यवर्ग के नागरिकों की बढ़ती का युग आ गया था और नये आदर्श तथा आचार-विचार जीवन को नयी रीति पर व्यवस्थित कर रहे थे। निरीक्षण तथा नवीन नैतिक उद्देव्य आवृत्तिक उपन्यास को प्रौढ़ कर रहे थे। आवा की जाती थी कि उपन्यासकार युग की माँग पूरी करने में उचित उपदेशों के साथ साथ मुनासिव उदाहरण, तीव्र भावनाएँ और प्रवल तया सव्रमाण प्रेरक शक्ति देंगे और इस प्रकार युग का निर्माण करने में योग देगें।

इस समय पहले की अपेक्षा पाठकों की संख्या बहुत बढ़ गयी थी और इतनी दूर फैली हुई थी कि नाटचगाला द्वारा उन तक पहुँच सकना असम्भव हो गया था। एलिजवेय काल में शेक्सिपयर तथा दूसरे नाटककार अपने नाटकों से गिक्षा दे सकते थे, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग बहुवा लन्दन में ही रहते थे और नाटचगाला में आकर अभिनयों को देख सकते थे। किन्तु अब लन्दन के बाहर दूर के कसवों और देहातों में भी शिक्षित लोग पहुँच गये थे, जो बड़े शहरों और लन्दन में आकर नाटकों के

में पड़ गया और कुछ समय के लिए उसे गायव हो जाना पड़ा। क्वीन ऐन (Queen Anne) के समय में डिसेन्टर्स (Dissenters) पर दु:ख पड़ा और उन्हें पीड़ा दी जाने लगी तो १७०२ में डिफ़ो ने एक पुस्तिका लिखी, जिसमें उसने धर्म के विरो• धियों को बहुत कड़ा दण्ड देने का प्रस्ताव किया। उसने ऐसी रीति से अपने को छिपाये रखा कि लोग उसकी पुस्तिका को टोरी ('डाक्'--राजा के पक्ष के मन्प्य) की लिखी हुई समझें। जब कुछ समय के उपरान्त पता चला कि उसका लेखक डिफ़ो था, जो व्हिग ('फटा दूघ'---पार्लमेन्ट के पक्ष का मनुष्य) और गिरजे का विरोधी था, तो उसे काठ में ठोंक दिया गया और कई वर्ष कारागार में भी रखा गया। राजनीति में जब परिवर्तन हुआ तो डिफ़ो भी छोड़ दिया गया और उसे जासूस वनाया गया, जो काम वह कई मिनिस्टरों के समय में करता रहा। अव उसने दि रिन्यू (The Review) नामक पत्रिका निकाली जो १७१३ तक चलती रही। पत्रिका के वन्द हो जाने पर वह दूसरी पत्रिकाओं से सम्वन्धित रहा जिनके लिए उसने कई ऐसे लोगों की जीवनियाँ लिखीं जो उस समय प्रख्यात थे, जैसे पीटर दि ग्रेट (Peter The Great), जोनाथन वाइल्ड (Jonathan Wild), जो एक अपराधी था, और कैंग्टेन ऐवरी (Captain Avery) जो समुद्री लुटेरा था। पत्रिकाओं के सम्बन्ध के कारण वह इन दिनों वहुत से धुन के पक्के साहसी लोगों से मिला और उनकी जीवन-कथा सूनकर उसे याद रखा, फिर कुछ वर्प के व्यतीत हो जाने पर उन कथाओं को स्मरण करके पाठकों के लिए लिखा। जहाँ कहीं उसकी स्मरणशक्ति काम नहीं देती थी वहाँ वह कल्पना से काम लेता था। उस समय के पाठक कहानियों में यथार्थ ढूँढ़ते थे और कल्पना को मिथ्या समझते थे। डिफ़ो ने इस माँग को पूरा करने में अपनी कला द्वारा कल्पित वातों को भी इस प्रकार लिखा कि वर्णनों में वास्तविकता का रंग चढ गया और कल्पित वातें यथार्थ लगने लगी।

### डिफ़ो की वर्णन-प्रणाली और उसकी सफलता

जीविनयों और ऐतिहासिक वृत्तान्तों से हटकर डिफ़ो ने जिस लेखन-प्रणाली का अनुकरण करके कहानी-साहित्य की रचनाएँ आरम्भ कीं, वह १७२२ में लिखी हुई दि जर्नल आफ दि प्लेग इयर (The Journal of the Plague Year) नामक पुस्तक में भली भाँति देखी जाती है। इस पुस्तक की सामग्री वहुत कुछ प्रामाणिक एवं सत्य है, जिसे डिफ़ो ने कई मूल ग्रन्थों और दूसरे स्थानों से लिया था। यदि वह इतिहासकार होता तो वह इसी सामग्री और इन्हीं मूल ग्रन्थों पर अपने

बृत्तान्त को आधारित करके अपनी पुस्तक लिख देता। परन्तु वह उपन्यासकार था; उसे सारे तथ्यों को लिखने के पहले अपनी कल्पना द्वारा उपन्यास क सामग्री में परिवर्तित करना था, क्योंकि विना ऐसा किये हुए कोई भी जीवन-नथ्य कहानी-माहित्य की सामग्री नहीं हो सकता। कहानी लिखने में उसने एक काल्पनिक व्यक्ति से उसके निजी अनुभवों की भाँति ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन कराया, और यह काम ऐसे ढंग से कराया कि वर्णन करनेवाले के मत्यवादी होने में पाठक को तिनक भी संदेह न हो सके। पुस्तक में वर्णन करनेवाले का व्यक्तित्व सबसे अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। हम प्लेग के समय की भयानक घटनाओं में विच्वास करते हैं, क्योंकि हम उनके वर्णन करनेवाले के सत्यवादी होने का विच्वास करते हैं। यथार्थ का ऐसा पूर्ण एवं अखंड भ्रम उत्पन्न करने की इस अपूर्व क्षमता में डिफो अनुवर्ती उपन्यास की ऐसी ही सफलता का अग्रणो है। पाठकों के ह्रय में भय उत्पन्न करने को बहुत से लेखकों ने ताउन का प्रयोग किया है, किन्तु उनमें से कोई भी डिफो की सफलता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि उसका एकमात्र व्यय यथार्थ का वर्णन करना था और उसने किसी प्रकार का साहित्यक प्रभाव डालने की चिन्ता नहीं की।

## राविन्सन कूसो और उसकी लेखन-प्रणाली तथा कला

जीवनी और कहानी के बीच के क्षेत्र में काम करते हुए डिफ़ो अलेग्ज़ैन्डर सेल्कर्क (Alexander Selkirk) नामक नाविक की आपवीती कहानी की ओर आकर्षित हुआ, जो प्रवान्त महासागर के एक छोटे-से द्वीप में जहाज डूव जाने के कारण कई वर्ष फँसा पड़ा रहा था। इस कहानी से प्रेरित होकर और इसी के आघार पर उसने राविन्सन कूसो (Robinson Crusoe) लिखा था, जो १७१९ में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक की भी कहानी काल्पिनिक है, किन्तु संसार के सामने वह यथार्थ के रूप में प्रस्तुत की गयी है। जो घटनाए और परिस्थितियाँ उसने वर्णन की हैं वे सब ब्यौरेवार तथा सविस्तर लिखी गयी है: और यद्यपि वे अपना खुद का कोई महत्त्व नही रखतीं पर है वे सब ऐसी कि उन्हें याद रखना वर्णन करनेवाले के लिए अत्यन्त स्वाभाविक है। डिफ़ो की सारी कला-चातुरी इस बात में है कि वह सब बातों को कथापुरुप के ही दृष्टिकोण से देखता और कहता है, अपने आपको वह कहीं भी सामने नहीं आने देता। ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने कथापुरुष के व्यक्तित्व में अपने को लीन कर देता है, और फिर जो कुछ उपन्यास में होता है केवल कथापुरुष ही उसका भागी होता है। डिफ़ो पूरी तरह

पर अपने को कूसो की दशा में रख देता है और उसी प्रकार सोचता-समझता है जैसे कि उसी का जहाज डूब गया हो और वहीं अकेला द्वीप में हो। वह उन सब खतरों को पहले से सोच लेता है जो ऐसे मनुष्य के सामने आ सकते हैं; पूर्व जिन्ता करके पहले से सारी तैयारी कर लेता है और सदा स्वाभाविक आशा की दशा में अपने दिन व्यतीत करता है कि किसी न किसी प्रकार उसे द्वीप से छुटकारा मिलेगा। इन परिस्थितियों के प्रभाव को और भी तीव करने के लिए वह बड़ी स्वाभाविक गलती करता है और इतनी भारी नाव बनाता है जिसे वह समुद्र में उतार नहीं सकता। एकाकी जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ और समस्याएँ उसे पूरी तौर से निमग्न रखती है। बालू पर मनुष्य के पांव का चिह्न देखकर वह भयभीत हो जाता है। डिफो ने अपने को कूसो में इतना मिला दिया था कि पुस्तक लिख चुकने के बाद वह उस नाविक के सधर्षों में स्वयं अपने जीवन के दु:खमय अनुभवों का रूपक देखने लगा था।

डैनियल डिफ़ो अन्तरात्मा की अपेक्षा वाह्य जीवन को अघिक अच्छी तरह जानता था और संसार की साधारण गति तथा रीति को व्यक्ति-विशेष के स्वभाव की विभिन्नता से अधिक अच्छी तरह से समझता था। वह वड़ा होशियार, वस्तु-वादी, कार्यपरायण, व्यावसायिक वृद्धि का मनुष्य था। कला की अपेक्षा उसे तथ्यों में अधिक आनन्द आता था और उन्हें वह विना नमक-मिर्च मिलाये वर्णन करना उचित समझता था। वह प्रभाव डालने के लिए तथ्यों को विशेष प्रकार के कम में रखना तथा उन्हे ठीक-ठाक करके प्रस्तुत करना अनुचित समझता था। इस विषय में वह इतिहास की विधि को उचित मानता था। उसने जिस प्रकार का उपन्यास लिखना आरम्भ किया, वह एक ऐसा वृत्तान्त है जो लगातार साहस एवं पराक्रम के कार्यों का वर्णन करता आगे वढता चला जाता है। वर्णनात्मक शैली की विशेषता यहीं होती है कि वास्तविकता से वृत्तान्त निकटतम रहे। डिक्सो अपनी सारी कला का प्रयोग करके पाठकों को ऐसा अनुभव कराता है मानो उसकी किल्पत घटनाएँ, जिनका वह वर्णन करता है, उसकी आँखों के सामने हुई हों। डिफ़ो के उपन्यासों की विशेषता यह है कि वे वास्तविक के सत्य होने का हमें आभास देते है। कार्य से ओत-प्रोत होने के कारण वर्णन ऐसी जिक्तयों के विरोध की सूचना देता है जो लेखक को नाटकीय ढंग से लिखने को विवश कर देती हैं और वह स्वयं पीछे हटकर घटनाओं तथा पात्रों के मुख से उनका वृत्तान्त हमें मुनवाता है।

राविन्सन कूसो की कथावस्तु ऐसी सरल थी कि डिफ़ो बड़ी सुगमता से अपनी

विशेष लेखनत्रणाली का प्रयोग कर सका और उसके गुणों को प्रकट कर सका। अपनी प्रकृति तथा स्वभाव के कारण वह प्राकृतिक द्रयों को भाव उत्पन्न करने के लिए काम में नहीं लाया, और न अपने कथापुरुप की असहाय एवं अकेलेपन की दशा को समुद्र और आकाश की भयानक उथल-पूथल का वर्णन करके उसने तीन ही किया। उसकी दृष्टि में द्वीप कूनो का कारागार था जिमे एक कार्यपरायण व्यक्ति की भाँति साधनों को जल्द से जल्द काम मे लाकर उनने मुख से जीवन व्यतीत करने का स्थान बनाने की चेप्टा की। पृष्यशीलना के अनिरिक्त कसो के मन में कोई चिन्ता नहीं है, और यह विषय वह सीवा उन बाइविल (Bible) के अध्ययन से छेता है जो जहाज में से उसने बचायी थी। वह अपने मन तथा कल्पना को धर्म के विषयों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देता। कसो की एकमात्र चिन्ता द्वीप में मूख से जीवन व्यतीत करना और अपने छुटकारे के लिए ईव्वर की मर्जी पर निर्भर रहना है। जो नैतिक धर्म डिफ़ो की पुस्तक में मिलना है वह उनके समय में मध्यवर्ग की जनता का घर्म था और उस पर चलने ने सामाजिक सफलता मिलती थी। इस सबाचार में साहस, पराक्रम, घैर्य, युक्ति और कल्पना-शक्ति विशेष गुण समझे जाते थे, क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य ने सम्यता का निर्माण किया और उन्नति की। यही वे गुण थे जिन्हें इस समय का साहित्य जनता को सिखाने की चेप्टा कर रहा था।

## डैनियल डिफ़ो की दूसरी रचनाएँ

राविन्सन कूसो की इन विशेषनाओं ने उसे कहानी-साहित्य में एक नया युग प्रारम्भ करने का सौभाग्य दिया और युवकों के लिए संसार की सर्वोक्तम पुन्तकों में उसकी गिनती करायी। युवकों की स्वाभाविक कार्यपरायणता को उसने उत्तेजना दी और उनके विशेष गुणों को उभारा। पुन्तक लोकप्रिय हुई, जिससे प्रोत्साहित होकर डैनियल डिफो ने 'दि फर्इर एँडवेन्चर्स आफ राविन्सन कूसो' (The Further Adventures of Robinson Crusoe) और 'दि सीरियस रिफ़लेक्शन्स आफ राविन्सन कूसो' (The Serious Reflections of Robinson Crusoe) नामक दो और पुन्तकों लिखी, जिन्होंने उसकी स्थाति को दूर दूर तक फैला दिया। अगले कई वर्षों तक वह एक के बाद दूसरी पुन्तक प्रकाशित करता रहा, जिनमें से 'कैप्टेन सिग्लटन' (Captain Singleton), 'मोल फ्लैन्डर्स' (Mol Flanders), 'कर्नल जेक्स' (Colonel Jacques) और 'राक्सोना' (Roxona) वहुत प्रसिद्ध हुई। ये सब रचनाएँ पिकारेस्क (Picaresque) उपन्यासों के डाँचे पर लिखी गयी हैं और

इनकी सामग्री भी अपराघों तथा दुराचारों से ली गयी है। कथापुरुष ही अपने मुँह से अपनी जीवनी वर्णन करता है, और यही सब अलग अलग कहानियों में संयोग तथा ऐक्य उत्पन्न करता है। कहानियों के दूसरे पात्र अपने अवसरों पर आते और चले जाते हैं किन्तु वे कथावस्तु में किसी प्रकार का भाग नहीं लेते। इन कहानियों में भी डिफ़ो का व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता। केवल उस उद्देश्य से हम लेखक के नैतिक विचारों का अनुमान कर सकते है जो प्रत्येक कहानी का होता है।

डिफ़ो ने कहानियाँ प्यूरिटन लोगों की संतान के लिए लिखी थीं, और ये लोग वे थे जिन्हें आचरण तथा नैतिक विद्या में काफ़ी दिलचस्पी थी। इन रचनाओं के कथापुरुप दुराचार के कार्यों में भी उन गुणों का उपयोग करते हैं जो जंगली और असम्य जातियों में भी पाये जाते हैं और इन्हीं गुणों के द्वारा वे कथापुरुप पश्चात्ताप करके अपने आचरणों को अन्त में सुधार लेते हैं।

# ''<sup>ए</sup>लाट'' अथवा कथावस्तु और कलह या संघर्ष

डिफ़ो की कहानियों में एक ऐसे तत्त्व का अभाव है जो आवृनिक उपन्यास में वड़े महत्त्व का समझा जाता है। "प्लाट" (Plot) अथवा 'कथावस्तु' यों तो प्रत्येक कहानी में आवश्यक है, क्योंकि विना ऐसी युक्ति के कहानी के विभिन्न अंगों में ऐक्य नहीं हो सकता, और यह ऐक्य ''प्लाट'' ही उसे दे सकता है। किन्तु आधुनिक उपन्यास में जो तत्त्व ''प्लाट''(कथावस्तु)कहलाता है उसमें घटनाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पात्रों का जीवन व्यतीत होता है और वे काम करते हैं, और जिसमें सारी घटनाओं के क्रम केन्द्रित होते हैं। गाई फ़ाक्स (Guy Fawkes) और उसके साथियों के इंग्लैण्ड की पार्लामेन्ट के भवनों को बारूद से उड़ा देने के प्रयत्न को ''गनपाउडर प्लाट'' कहा जाता है। इस प्रकार के ''प्लाट'' में 'साजिञ्च' का अंश होता है जिसे एक दल या पार्टी के दूसरे दल या पार्टी से 'झगड़ा या कलह' के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अंश ऐसे "प्लाट" में उस 'काम' का होता है जो 'साजिश' करने पर किया जाता है। ''कलह'' या ''झगड़ा'' (conflict) ''प्लाट'' का सार या निप्कर्प है, चाहे वह किसी प्रकार का प्लाट हो। "गनपाउडर प्लाट" (Gunpowder Plot) के साथ जो तीव्र भावना जगाने का अभिप्राय समझा जाता है, वह उपन्यास की कथावस्तु (प्लाट) में दोप होता है। ऐसी तीव्र भावना साहित्य उत्पन्न नहीं करता। इन्द्रियों को उत्तेजित करना या उन पर आघात करना ऊँचे दर्जे के उपन्यासों का गुण नहीं होता।

"प्लाट" या उपन्यास की कथावस्तु में नंवर्ष या जलह का होना आवश्यक है, चाहे वह संघर्ष दो व्यक्तियों के विभिन्न सकत्यों में हो, चाहे व्यक्ति और परिस्थिति के वेसूरेपन का परिणाम हो। जिस संवर्ष पर उपन्यास की कथावस्त्र निर्मेर होती है उसमें दो गक्तियों का होना आवव्यक होता है; ये दो गक्तियाँ दो व्यक्ति अयवा दो दल या समूह हो सकते हैं, एक व्यक्ति अथवा एक वल ओर उसके विनद्ध नोई अद्देय निक्त, जैसे भाग्य अथवा वंजपरम्परा या मांमारिक जीवन की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यह संवर्ष या कलह आन्तरिक और बाह्य बन्नियों ने भी हो सकता है। एक व्यक्ति या समूह कुछ चाहता है और उस इच्छा को पूरा करने में उसे किसी विरोव का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार सबये या कलह उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है। संवर्ष करनेवार्छा दोनो हिन्तामे को क्यावन्त्र ने इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि पाठक का मन सब्बे का परियान जानने को सचेत तथा उत्सुक बना रहे । किया और प्रतिक्रिया के कमा के द्वारा पाउन बटनाओं के द्वारा जो चुनकर संघर्ष में लायी गयी हैं. उपस्थास का मुख्य उद्देश्य तथा निहित प्रधान विषय विकसित होता है। इस कम एवं बुनाव से उपत्यासकार के उद्देग्य से प्रेरक गक्ति (motive) का पता चलता है। वह कितनी भी चेटा अपने हो छिपाये रखने की क्यों न करे, कथावस्तु अथवा "फ्लाट 'से यह प्रेरक काञ्चि किता प्रकट हुए नहीं रहती, और इसी से उपन्यानकार का आत्नप्रकाशन होता है। सब्बं निष्क्रिय नहीं होता; कथावस्तु में उपत्यानकार घटना-क्रम का वर्णन नहीं करता विकि उसे पात्रों की जीवन-घटना वनाकर नाटककार की भाँति हमारे मन्नुख प्रस्तुत करता है, और ऐसा करने में कथावन्तु अथवा ''प्लाट'' के द्वारा उसकी प्रेरक गक्ति प्रकट हो जाती है।

# सैमुएल रिचर्डसन

अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में प्रथम लेखक, जिसने ऐसी प्रेरक गिक्त के अधिकार में एक उद्देश्य से परिचालित उपन्यास लिखा, वह मैमुएल रिचर्डमन (Samual Richardson) था, और उसकी वह रचना 'पैमिला, और वर्चू रिवार्डेड' (Pamela, or Virtue Rewarded) थी। रिचर्डेसन का जन्म १६८९ में हुआ था। उसका पिता वर्ड्ड् का काम करता था। कुछ दिनों एक स्कूल मे गिक्षा पाने के बाद वह लन्दन में एक छापेखाने में नौकर हो गया और काम सीख जाने पर जल्द से जल्द उसने अपना छापाखाना खोल दिया वह अपनी कार्यकुगलता तथा

ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गया। सन् १७३२ में रिचर्डसन के छापेखाने से हाउस आफ कामन्स (House of Commons) की कई पत्रिकाएँ और पालमिन्ट की रिपोर्टें निकलती थी। लडकपन और तरुण अवस्था में वह अपने घर के निकट रहनेवाली यवितयों का कृपापात्र था। इनमें से कई युवितयाँ उसे अपनी प्रेम-कथाएँ सुनाया करती थी और कभी-कभी प्रेमपत्रों के ऐसे खाके उससे बनवा लेती थीं जिन्हें अपनी आवश्यकता के अनसार भरकर वे भेज सके। कभी कोई यवती अपने प्रेमी को किसी अपराध के लिए बुरा-भला कहना या फटकारना चाहती, किन्तु भावकता से उसकी बातो का अर्थ कुछ का कुछ निकलता तो उस युवती का पत्र लिखना रिचर्डसन के लिए कविता से भी कठिन हो जाता। ऐसा पत्र लिखने के लिए स्त्री की प्रकृति और उसके स्वभाव का ज्ञान होना आवश्यक था, और साथ ही भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए था कि ऐसे कोमल विचार तथा मिश्रित भाव प्रकट किये जा सके। इन पत्रों के लिखने में रिचर्डसन को ऐसे विचारों, भावों तथा मन्प्य की प्रेरणाओ का अच्छा ज्ञान हो गया और कई वर्ष के अभ्यास के कारण उसकी भाषा भी पर्याप्त रूप से सक्षम हो गयी। इन योग्यताओं से उसने उपन्यास लिखने मे पूरा लाभ उठाया। जिस समय उसके मित्रों ने उससे एक ऐसी पूस्तक लिखने को कहा जिसे पढ़कर साधारण जनता को कुछ आवश्यक वातों का ज्ञान भी हो जाय और वे पत्र लिखना सीख जायॅ, तो उसने एक सुनी हुई कहानी के चारों ओर शिष्टाचार, सद्व्यवहार एवं अच्छे जीवन के नमुनों का संसार निर्मित कर दिया। जैसे-जैसे पत्रों की सख्या बढ़ने लगी, कहानी अधिकाधिक रोचक होती गयी और पत्रों का भी ढग बदलता गया, यहाँ तक कि पत्र-व्यवहार कई दिशाओं से होने लगा और इस तरह कहानी कहीं से कहीं पहुँचकर पुस्तक का प्रधान अंग वन गयी। जैसे-जैसे पुस्तक का विस्तार होता गया, रिचर्डसन को निश्चय होता गया कि उसने एक नयी लेखन-प्रणाली का आविष्कार किया है, जो उसकी समझ में प्राचीन रोमांसों तथा दूसरी कथाओं से कम रोचक न होते हुए उनसे कहीं अधिक स्वाभाविक एव शिक्षाप्रद है।

#### रिचर्डसन की नैतिकता

रिचर्डसन के घर के वातावरण में और उसकी शिक्षा में नीति और सदाचार पर बहुत बल दिया जाता था। इस समय देश भी दुराचार को समाज का ब्रोही समझने लगा था और लोग तत्कालीन नाटक का इसलिए विरोध करते थे कि उसका प्रभाव समाज पर वहुत बुरा पड़ रहा था। यद्यपि युग के लगभग सभी श्रेष्ठ लेखकों ने नाटक से अपना साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया था, फिर भी उन्हें जनता को अच्छे और बुरे नाटकों का भेद वताने मे किठनाई इसिलए होती थी कि रेस्टोरेशन काल के कुछ बुरे नाटक लोगों को इस समय भी रुचिकर थे। पादिरयों को नाटकों से ही नहीं बिल्क सारे साहित्य से घृणा हो गयी थी। वे तत्कालीन साहित्य को सदाचार का मुख्य शत्रु समझते थे। यही कारण था कि रिचर्डसन विना जाने और विना प्रयास के अपनी कहानी मे नैतिकता एव सदाचार पर इतना वल देता चला गया था।

पैमिला (Pamela) की कहानी का निरूपण अछ्ती कल्पना में और ऐसे काल में हुआ था जब मौलिकता का उदय हो रहा था । रिचर्डसन कहानी की मनोहरता के कारण उसे भावक वनाकर कहना चाहता था, किन्तू उसकी प्रेरक शक्ति का संचालन उसकी नैतिकता के हाथ मे था, इसलिए कहानी का विस्तार उसके न चाहने पर भी नीतियुक्त ही रहा। उपन्यासकार ने गुणों और दोपों को उनकी उत्पत्ति में देखा और कलुषित विचारों का उनकी क्रमिक वढती के साथ-साथ निरीक्षण किया, सदाचार के संकल्पों को छोटी-छोटी बातो के द्वारा दृढ़ होते देखा, तरह-तरह के प्रलोभनों के वल और प्रकृति पर घ्यान दिया, साथ ही उन प्रलोभनों के अवरोध तथा प्रतिवन्धों की शक्ति एव प्रतिक्रिया पर भी विचार किया, और यह सब कूछ करने के उपरान्त मनुष्य-जीवन के नैतिक सघर्पो तथा आन्तरिक कलह को शान्त करने के उपाय निकालने की चेप्टा भी की। इन समस्याओं पर वह जितना अधिक विचार करता गया, विरोधो को मिटाने का प्रयत्न करता गया, उतनी ही उसकी नीति दुनियादारी और चतुराई में परिवर्तित होती गयी। उत्कंठित भावो को वीसों हेर-फेर देकर उसने जितनी चेप्टा की, उतनी ही कथावस्तु उलझती गयी और भावकता अथवा रसिकता को दूर रखना कठिन होता गया, यहाँ तक कि उपन्यास आहों और सिसिकयों से भर गया।

आधुनिक उपन्यास का पहला नमूना—पैमिला

पैमिला (Pamela) एक पन्द्रह वर्ष की युवती है जिसे उसके माता-पिता ने धर्म और नीति के वातावरण में पाला-पोसा और इतना बड़ा किया है। वह एक वड़े घर में नौकरी करती है जहाँ उसकी मालकिन के देहान्त के बाद उसका मालिक उसे प्रलोभन देता और उसके सच्चिरित्र पर आधात करता है। युवती वड़ी हिम्मत

से काम छेती है और जब उससे कुछ और वन नहीं पड़ता तो नौकरी छोड़कर चली जाती है। किन्तू उसके युवक मालिक को उससे प्रेम हो गया था, अतः वह उसे राजी करता है और अन्त में दोनों का विवाह हो जाता है। यही वह कहानी है जिस पर रिचर्डसन ने पत्रों का कम केन्द्रित किया था और एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति प्रेम के विषय को उपन्यास का प्रेरक वनाया था। उसका एकमात्र उद्देश्य उन युवको तथा युवतियों को सदाचार सिखाना था जो पैमिला की जैसी अवस्था में हो सकते हैं। युवती के पत्र, जिनमें उसने अपनी मुसीबत का हाल अपने माता-पिता आदि को लिखा है, रिचर्डसन ने विस्तार देकर दो मोटी जिल्दों में भर दिये। इन पत्रों में पैमिला को साधुता से पूर्ण मेमने-जैसा दिखाया गया है। वह सबको प्यार करती है और उसे सब चाहते हे। उसमें न तो किसी प्रकार का घमण्ड है न तीखापन, विलक वह सीबी-सादी, निष्कपट, स्पष्टवक्ता और विनीत युवती है जो सदा अपनी ऑखे नीची किये रहती है। जब उसका मालिक जबरदस्ती उसका चुम्वन करने की चेष्टा करता है तो उसे वड़ा आञ्चर्य होता है, किन्तु वह यह नहीं समझती कि दुनिया खराव है। वह अपने घर जो पत्र भेजती है उसमें लिखती है--"इस भद्र पुरुष ने एक नौकर को इतनी आजादी देकर अपने को नीचे गिराया है . . . मै तो उसके शब्दों को सुनकर भौचक रह गयी . . . . और मूर्ख की तरह रो पड़ने-वाली ही थी कि झट उसे प्रणाम करती हुई वहाँ से हट गयी और शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया।" कोई भी अत्याचार उसे इतना नाराज नहीं करता कि वह अपनी नम्रता या शिप्टाचार छोड़ दे। ''श्रीमान् जो चाहें कहे, मैं क्या कह सकती हूँ सिवा ईश्वर से आपके भले के लिए प्रार्थना के।" उसका मालिक, जिसका नाम मिस्टर वी० है, वीसों प्रकार के दवाव उसके ऊपर डालता है; भय, आरुवर्य, अकेलापन, धन, नम्रता, तरह-तरह के प्रभाव उसके ऊपर आजमाता है, परन्तु वे सव व्यर्थ जाते है। पाठकों को दु.खी करनेवाली और उन्हें युवती का भाग्य जानने के लिए उत्सुक रखनेवाली वात यह है कि वह मन ही मन में गुप्त रीति से अपने मालिक से प्रेम रख़ती है। वह अपने को घोखा नहीं देती, उसे वास्तव मे प्रेम है, यदि वह ईंग्वरभक्त तथा धर्म को माननेवाली न होती तो आत्महत्या करके इस स्थिति को समाप्त कर देती। उसके सीवेपन में उसकी व्यूरिटन वर्म-निप्ठा उसे अपनी रक्षा के लिए शक्ति देती है। वह कहती है—"मेरी आत्मा किसी राजकुमारी की आत्मा से कम नहीं, यद्यपि मेरी सासारिक दशा एक गुलाम में भी गयी गुजरी है।" ईश्वर-भक्ति, न कि वे नियम और प्रथाएँ जिन पर लोग अपने

जीवन को आधारित करते थे, और यह विश्वास कि संसार का संचालन एक नैतिक शक्ति करती है और उसे न्याय स्थिर रखता है, पैमिला के आधार थे,—और यही वह वल था जो रेफार्मेशन (Reformation) ने अंग्रेज जाति को सोलहवी शताब्दी में दिया था, और जो उसी समय से जाति के आत्मवल एव गौरव को बढ़ाता तथा उसे सफल करता आया है।

'पैमिला आर वर्चू रिवार्डेंड' (Pamela or Virtue Rewarded) प्रकाशित होते ही (१७४०) लोकप्रिय हो गयी। फेच भापा में उसका तुरन्त अनुवाद हो गया, डाक्टर शर्लाक ने गिरजे में उसकी प्रश्नसा की और दूसरे धार्मिक उपदेशकों ने अपने व्याख्यानों में उसको धर्म और नीति के विचार फैलाने तथा जीवन में सुधार करने का यन्त्र कहा। रिसक तथा भावृक पाठकों ने अपनी रुचि के अनुसार उसकी प्रश्नसा की। रिचर्डसन को कुछ लोगों ने मानव प्रकृति को समझने और जीवन को ठीक रास्ते पर लगाने के लिए सराहा, परन्तु उसी समय के दूसरे लोगों ने उस भावृकता को उत्तेजित करने के अपराध के लिए बुरा कहा, जो जीवन की कमजोरी होती है। साहित्यिक लोगों में भी मतभेद हुआ और डाक्टर जान्सन ने रिचर्डसन को उपन्यास में इसलिए असफल कहा कि उसने उत्कठा तथा भावना को सद्गुणों के इशारे पर चलाया।

आठ वर्ष व्यतीत हो जाने पर १७४८ में रिचर्डसन ने क्लैरिसा हालों (Clarissa Harlowe) नामक उपन्यास सात जिल्दों में प्रकाशित किया। यह एक युवती की कहानी है जो लवलेस (Lovelace) नामक व्यक्ति के चंगुल में फँसकर तरह-तरह के कप्ट उठाती है। क्लैरिसा (Clarissa) पहले तो लवलेस के प्रति उदासीन रहती है। फिर कुछ समय के वाद अपने भाई और लवलेस के वीच का झगड़ा मिटाने के लिए वह उससे मेल-जोल बढ़ाती है। क्लैरिसा के सम्वन्धी इस उद्देश्य को नहीं समझते और दूसरे अर्थ लगाते हैं, यहाँ तक कि वे सोम्स (Solmes) नामक एक व्यक्ति को उससे प्रेम करने के लिए घर में ले आते हैं जिसे वह घृणा की दृष्टि से देखती है। यह व्यापार क्लैरिसा को उतना पीड़ित कर देता है कि वह घर छोड़ कर एक मित्र का आश्रय लेने पर तैयार हो जाती है। इस मुसीवत के समय लवलेस उसकी सहायताकरता है और जब वह उसके जाल में फँस जाती है तो वह उसे भगा ले जाता है और इसके उपरान्त सैकड़ो कप्ट देकर उसका सर्वनाश कर डालता है। जब क्लैरिसा की मृत्यु हो जाती है तो उसके नातेदारो को अपने अन्याय का पश्चाताप होता है, और उपन्यासकार मनोव्यथा को

लवलेस और उनके वीच तरके (विरासत) के समान वड़ी समझ-बूझ के साय बाँट देता है।

## रिचर्डसन की लेखन-प्रणाली

लवलेम के चंगुल में पड़ने के स्थान से लेकर अनिवार्य अन्त तक कहानी को पहुँचाने में रिचर्डसन ने जो होिजयारी और समझ-बूझ दिखायी है वह कहानी-साहित्य में अपूर्व है। उपन्यासकार को अपने विषय का पूरा ज्ञान है, जिसके कारण वह जिस प्रकार चाहता है तथ्यों तथा भावों को हृदय पर प्रभाव डालने के लिए पाठक के सामने रखता है। अपनी प्रणाली के विशेष गुणों को पाठक के सम्मुख खोलकर रख देता है और घड़ी के पूजो की भाँति प्रेरक शक्ति के प्रयोग से लेकर समय के व्यतीत होने तक का अनुमान कराता है। क्लैरिसा के कष्टों की संख्या वढती जाती है, उसका दूःव घीरे-घीरे असह्य होता जाता है, किन्तु मुसीवतों के घटाटोप के नीचे उसका वैर्य, सहनगीलता, सामर्थ्य और सदाचार अन्त तक चमकता रहता है और दिन पर दिन चमक बढ़ती ही जाती है। उपन्यास का पाठक बहुत पहले से क्लैरिसा के अन्त को जान लेता है, परन्तु उपन्यासकार उसे जल्दी नहीं चलने देता, विल्क उसकी गित को जितना भी धीमा कर सकता है करता रहता है और निकटवर्ती अन्त को देर से देर में पहुँचता है । वह क्लैरिसा से अपनी अन्तिम यात्रा की तैयारी घीरे-घीरे विना किसी घवराहट के कराता है। उत्तर-किया तक के सम्बन्ध की छोटी से छोटी वातों को वह विना जल्दी किये तय करती है। इस वीमी गित में हमें उपन्यासकार के आत्मसंयम तथा बक्ति का पता चलता है। रिचर्डसन का यही ढंग लवलेस की मृत्यु के वर्णन में भी रहता है। क्लैरिसा की निर्मलना तथा विरक्तता, लवलेस के चरित्र एवं शिष्ट व्यवहार, और इसी प्रकार की वातों में रिचर्डमन से हमारा मतभेद हो सकता है। हमारे विचार कहानी-साहित्य की सीमाओं के सम्बन्व में भी उसके विचारों से भिन्न हो सकते है—कहाँ तक और किस प्रकार वह दुःखमय अनुभव जो कविता का प्राण और सारी कलाओं का लालित्य हो त है, उपन्याम में व्यक्त होता है—किन्तु हमें उसके चरित्र-चित्रण की पूर्णता तया मूक्ष्मदिशता और उसका वह उत्साह जिससे वह नैतिक गुणों को दर्शाता र्थार सराहता है, स्वीकार करना पड़ता है। उपन्यास में वहुत-सी अनहोनी वार्ते आती हैं जिन पर भावुकता का कोहरा छाया हुआ है। हम किसी प्रकार कोहरे के बाहर निकलते हैं और उसे तुरन्त भूलकर उन प्रभावों की सराहना करते हैं जो

लेखक हमारे ऊपर डालता है। इसी गुण ने रिचर्डसन को इंग्लैण्ड और फ्रांस में लोकप्रिय बनाया था और इन्हीं गुणों के कारण वह आधुनिक उपन्यास में एक प्रथा स्थापित कर सका था, जिसका भविष्य में बड़ा आदर हुआ।

पैमिला और क्लैरिसा दोनों उपन्यास पत्रों के रूप में लिखे गये है। जैसा पहले कहा जा चुका है, रिचर्डसन को यह प्रणाली संयोग से मिल गयी थी, किन्तु क्लैरिसा के लिखने में उसने जान-बूझकर उसका प्रयोग किया था। मैत्री अथवा आत्मीयता का जो उत्साह और कोमल भाव पत्रों में प्रकट किये जा सकते हैं, वे अकर्तृक शैली में नहीं किये जा सकते। कहानी को पात्रों के ही शब्दों में लिखने से उपन्यासकार अदृश्य, किन्तु सर्वदर्शी रहता है, और यद्यपि वह हर एक स्थान तथा प्रत्येक हृदय में प्रवेश पाता है, फिर भी उससे कोई यह नहीं पूछ सकता कि वे घटनाएँ जिनका वह वर्णन करता है, उसे कहाँ से मालूम हुई।

यह लेखन-प्रणाली किवयों एवं नाटककारों की हुआ करती थी। वे कहानी को ऐतिहासिक घटना की तरह लिखते थे और ऐसा वर्णन करते थे मानो पाठक की आँखों के ही सामने सब कुछ हो रहा है। प्रारम्भिक काल के उपन्यास में ऐसी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि उपन्यासकार किव के समान कल्पना के परों से आकाश में उड़ता नहीं था, और न नाटककार के समान वह लोगों के हृदय में या उनके घरों में 'क्या हो रहा है' जानने की चेष्टा करता था। और फिर उपन्यासकार के पास वह रंगमंच भी नहीं था जिस पर घटनाएँ प्रत्यक्ष की जा सकतीं और जीवन के चित्र सजीव किये जाते। उसके लिए सबसे अच्छी रीति कथापुरुप से आपवीती करके कहानी कहलाना था, जैसा डैनियल डिफ़ो ने राविन्सन कूसो में किया था।

इस रीति से लिखने के कुछ विशेष लाभ भी थे। एक तो उन घटनाओं में, जो वर्गन की जाती थीं, कथापुरुष के अपने अनुभव से ऐक्य उत्पन्न हो जाता था, दूसरे उस अनुभव में वे घटनाएँ जीवित भी हो जाती थीं। फिर भी इस रीति में कुछ असुविघा तथा हानि भी है, क्योंकि कथापुरुष के जीवन का एक वड़ा भाग वर्णन में नहीं लाया जा सकता और कहानी में किसी को चरित्र पर अपना मत प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। पत्रों की शैली में लिखने से कहानी में नाटक के गुण उत्पन्न हो जाते है और कहानी के पात्रों तथा पाठक के वीच सीघा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। रिचर्डसन उपन्यास को विस्तृत नाटक मानता था। क्लैरिसा हार्लों (Clarissa Harlowe) को वह "नाटकीय वर्णन" कहता है, और यह ठीक

भी है, क्योंकि इस उपन्यास में नाटक की भाँति एक निश्चित विपत्ति (catastrophe) है जिसकी ओर पात्रों के चित्र और सारी परिस्थितियाँ कहानी को लिये जाती हैं और उसी आपित में फलीभूत होती है। गैली और प्रणाली नाटकीय आवश्यकता के अनुरूप है और पाठक के मन में गहरी से गहरी वातों के भावों को जगाती हैं। रिचर्डसन यह वात अच्छी तरह समझता था। पत्र-व्यवहार की प्रणाली का समर्थन करते हुए उसने क्लैरिसा हार्लों की प्रस्तावना में लिखा है--"उन लोगों की गैली कही अविक प्रभाव डालने वाली और भाषा कहीं अविक जीवित होती है जो मुमीवतों को सहने हुए अपनी ब्या का वर्णन करते हैं। उनका मन संदेह और अनिब्चित भावों से पीड़ित होने के कारण, जिस आत्मीयता के साथ वे अपनी ब्या का वर्णन करते हैं, वह पत्रों में जितनी अच्छी तरह व्यक्त होती है उतनी किसी दूसरी तरह नहीं होती। गुष्क, वेजान गैली, जिसमें सहे हुए दु:कों या खतरों का वर्णन किया जाता है, पाठक को उत्तेजित नहीं करती, क्योंकि लेखक खुद उत्तेजित नहीं होता।"

इस पर भी रिचर्डसन ने अपने पाठकों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए पृष्ठ के नीचे टीका करके कहानी पर अपनी राय बहुन जगह दी, और पाठकों को उसे समझाने के लिए व्याख्या भी की है। इस टीका की तत्कालीन पाठकों को आवश्यकता भी थी, क्योंकि चरित्र-चित्रण की जो वारीकियाँ रिचर्डसन ने वतायी हैं वे आवृनिक उपन्यास के लिए भी नयी थी। क्लैरिमा और लवलेस दोनों का ही चरित्र पेचीला और मिश्रित है, जिसे समझना कठिन और उसके चित्रण से मतभेद सहल है। यह बात क्लैरिसा के सम्बन्ध में विलकुल ठीक है।

रिचर्डसन मर्दों की अपेक्षा औरतों को ज्यादा अच्छी तरह ममझता था। स्त्रियाँ उसकी प्रथम श्रोता और प्रथम प्रगंसक थी। वे उसे खूब चाय पिलाती थीं और उसकी चापलूसी भी करती थी। पैमिला के ही समय से वह एकान्त वास पसंद करता था और घीरे-घीरे समाज से पृथक् जीवन व्यतीत करने का उसे अभ्यास हो रहा था। कुछ दिनों में अकेले रहने की उसे ऐसी आढत हो गयी कि वह अपने छापेखाने के अफसरों से भी पत्र-व्यवहार करके काम लेने लगा। अकेले रहने के कारण उसके उपन्यासों में व्यापकता तथा नवीनता की कमी है और उनका मंसार बहुत छोटा है जिसमें क्षुट्र एवं साचारण घटनाएँ, तुच्छ बातों में गंकाएँ, प्यूरिटन लोगों के अच्छे और बुरे के झगड़े, जिनके तय करने में अन्तःकरण का बहुत जमा-खर्च हो, तथा स्त्रियों की भी मूक्ष्मदिंगता और शुद्धता, जो उठने-बैठने एवं घरेलू

हाथ नहीं डालती और नैतिक समस्या पर विवाद किये वगैर कोई काम नहीं करती। तीसरे उपन्यास में भी सर चार्ल्स मिस वाइरन के प्रेम में अपने सारे मामले ठीक किये विना कदम नहीं वढ़ाता। रिचर्डसन ने अपने कथन को, कि उसका उद्देश्य सदाचार की शिक्षा देना है, अपने उपन्यासों में सिद्ध कर दिखाया।

रिचर्डसन के इस अभिमान से अप्रसन्न होकर और भाव-प्रदर्शन से रिसकता उत्पन्न करने की रीतियों से घृणा करके हेनरी फ़ील्डिंग (Henry Fielding) नामक एक समकालीन लेखक ने पैमिला की हँसी उड़ाने के लिए उसके अनुसरण में उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया।

# हेनरी फील्डिंग

हेनरी फील्डिंग का जन्म १७०७ में रिचर्डसन से ऊँचे घराने में हुआ था, उसकी शिक्षा भी उच्चकोटि के स्कूलों में हुई थी, जहाँ से कानून पढ़ने के लिए वह लीडेन भेजा गया था। सन् १७२७ में वह लन्दन लौटा और नाटक लिखकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब लाइसेन्सिंग ऐक्ट १७३७ में बना और व्यंग्यात्मक नाटकों पर निपेच लगाया गया, तो फील्डिंग का काम वन्द हो गया और वह फिर कानून के अध्ययन में लग गया। जीविका के लिए उसने पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार की रचनाएँ लिखना जारी रखा। कुछ समय के उपरान्त उसे लन्दन में पुलिस मिजस्ट्रेट की नौकरी मिल गयी। कहा जाता है कि इस नौकरी में उसने वहुत अच्छा काम किया और १७५४ में स्वास्थ्य खराव हो जाने के कारण वह नौकरी समाप्त करके पुर्तगाल गया। इस यात्रा का उसने वाएज टु लिसवन (Voyage to Lisbon) नामक पुस्तक में दु:खमय वृत्तान्त लिखा जो पढ़ने योग्य है। उसी वर्ष उसका लिसवन में ही देहान्त हो गया।

फील्डिंग का पहला उपन्यास, जोर्जेफ़ एण्डूज़ (Joseph Andrews) सन् १७४२ में प्रकाजित हुआ था। जोर्जेफ़ एण्डूज़ पैमिला का भाई था जिसे फ़ील्डिंग ने उमी प्रकार के प्रलोभन उसकी मालिकन से दिलवाये, जैसे पैमिला के मालिक ने दिये थे। पैमिला की भाँति जोजेफ़ उन प्रलोभनों का प्रतिकार करता है, किन्तु वह घर से वाहर निकाल दिया जाता है और घूमता-घामता अपने मकान पर देहात में पहुँच जाता है। पैमिला में जो मिस्टर वी० हैं वे यहाँ मिस्टर वूवी हो जाते हैं और फील्डिंग पैमिला की भी हँसी उड़ाता है। रिचर्डसन के उथले नैतिक विचारों तथा उसके जीवन सम्बन्वी संकीर्ण आदर्शों की हँसी उड़ाने के वाद, जहाँ से जोग्रेफ की नौकरी समाप्त हो जाती है, उपन्यास का कथापूरुप बदल जाता है और उसका उद्देश्य भी रिचर्डसन के उपन्यास से कोई सम्बन्च नही रखता। पार्सन ऐडम्स (Parson Adams) जो सर टामस बूबी के घराने के प्रोहित है, जोजेफ को एक सराय में मिलते हैं, जहाँ से वे दोनों साथ-साथ यात्रा करते है और तरह-नरह के हुँसी के अनुभवों के उपरान्त उपन्यास के सब पान एक स्थान पर मिलते है। फील्डिंग उस समय के इंग्लैण्ड की दशा का वड़ा मृन्दर वर्णन करता है जब न सड़के थीं न रेल, लोग घोड़ागाड़ियों में यात्रा करते थे, मराय में ठहरते थे, देहात मे बड़े आदिमयों के मकान होते थे। घटनाएँ अलग-अलग है और पात्र अपने जाने हुए स्त्री और पुरुप हैं, जो फील्डिंग की जानकारी का अच्छा परिचय देते है। जो चित्र उसने दिये हैं वे बहुषा हास्यजनक और हँमो उडाने के उद्देश्य से दिये है। कथावस्तु की ओर फीर्ल्डिंग का विलकृल ध्यान नहीं है। पार्नन ऐडम्स और जोजेफ़ के अनुभव कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, दूसरे पात्र भी केवल अप्रन्तृत वोल-चाल के लिए कहानी में लाये गये हैं और उपन्याम का अन्न अकन्मान् सुकद वानो को एकत्र करके किसी तरह कर दिया गया है। फिर भी वास्तविक और यथार्थ को फील्डिंग ने हाथ से कहीं भी जाने नहीं दिया है और ऐसे चित्र दिये है जो जीने-जागते तो हैं ही, किन्तु रिचर्डसन के संकुचित ससार को ऐसे विस्तृत जगत् मे परि-वर्तित कर देते हैं जिसमें बहुत-से घर्म और कई दृष्टिकोण सम्भव है।

फील्डिंग का दूसरा उपन्यास जानेयन वाइल्ड (Jonathan Wild), जो उसने १७४३ में प्रकाशित किया, उस चोरों के सरदार के कृत्यों पर आधारित या जिसकी जीवनी डैनियल डिफ़ों ने १७२५ में लिखी थी। फील्डिंग का विशेष उद्देश्य ऐक्वर्य और सद्गुण का अन्तर दिखाना था जो बहुवा जीवनी लिखने वाले स्पप्ट नहीं करते, जिससे सामान्य जनता को बोखा होता है। एक चोर या डाकू अपने काम में ऐश्वर्य इस कारण प्राप्त कर सकता है कि वह सबसे बड़ा चोर या डाकू है, किन्तु उसे कीर्ति इस कारण मही मिल सकती कि उसमें सद्गुण नहीं है। फील्डिंग ने अपने अन्तिम दो उपन्यासों में कथावस्तु पर जोर दिया और इस प्रकार आधुनिक प्रणाली की नींव डाली।

#### टाम जोन्स

टाम जोन्स (Tom Jones) नामक पहले उपन्यास में, जो १७४९ में प्रका-शित हुआ, वह कथापुरुप के वचपन से कहानी प्रारम्भ करता है और उसके अनुभवों की डोरी में सारी वातों को वाँयकर उनमें एकता उत्पन्न करता है। यह उपन्यास अठान्ह 'पुम्तिकाओं' में विभाजित है और प्रत्येक 'पुस्तिका' के पहले एक निवंब है जिसमें कहानी के संबंध में किसी न किसी विषय पर लेखक ने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह उपन्यास लोकमत के अनुसार फील्डिंग की सर्वोत्तम रचना है और इन निवंबों में उसके गद्य के सबसे मुन्दर नमूने हैं।

टाम जोन्स को एक रात कोई चुपके से मिस्टर ओलवर्दी के पर्लग पर मूला गया था जिसका उन्हे पना सही चला । वे एक बनाइय, द्यालु, सदाचारी व्यक्ति है। उन्होंने बच्चे को अपने घर मे रचकर पाला-पोसा और जिला दिल्हायी, जिन् कुछ नमय के बाद वे उसमे कई कारणों में अनन्तृष्ट हो गये और उसे अपने घर से निकाल विया। मिस्टर ओलवर्डी के ही पास उनका भानजा व्लिफिल (Blifil) रहता था, जो नीच प्रकृति का छिछोरा युवक था और जिसने टाम के विरुद्ध उनके कान भरे थे । टाम एक उटारचित्त, पुरुषार्थी युवक है जिसमें मानवता कूट-कूटकर भरी है। टाम का एक अपराघ यह था कि वह मोली सीग्रिम (Molly Seagrim) से हँमी-मजाक करना था, जो निस्टर ओलवर्दी (Mr Allworthy) के पहरे-बार की कन्या है। इनके अलावा, टाम का दूसरा अपराव यह था कि वह एक पड़ोमी न्क्वायर वेन्टर्न (Squire Western) की पुत्री सोफ़िया (Sophia) में प्रेम करने छगा था, जिसका विवाह किसी युवक के साथ होने को था और जिसमे ब्लिफिल भी प्रेम करना था। ब्लिफिल ने डाह के कारण ही टान की शिकायत करके मिस्टर थोलवर्दी को नाराज कर दिया था । घर से निकाले जाने पर टाम पार्टरिज (Partridge) नामक मीबे-मादे अच्यापक के साथ लन्दन की ओर प्रस्थान करना है और रास्ते में इन दोनों को ख़्ब-बूब अनुभव होते हैं और साहस के कार्य भी करने पड़ते हैं। कई प्रलोभनों में टाम फ़्रेंस भी जाता है और छच्चन पहुँचकर भी कुछ दिन नक वह कई झगड़ों में पट्टा रहना है। उबर सोफ़िया को टाम के चले जाने का बहुत रज होता है। वह ब्लिफिल ने विवाह नहीं करती और घर छोड़कर लन्दन भाग आती है जहाँ उसे टाम मिल जाता है और उसके पिता भी उसे दूँदते हुए आ पहुँचने हैं। यहाँ सब लोगों को टाम के माता-पिता का हाल मान्ट्रम होता है थीर न्थिकिल की बूर्तना का पता चलना है। मिन्टर ओलवर्डी यह जानकर कि वह अनाय नहीं बल्कि उन्हीं की बहिन का लड़का है, बहुत प्रसन्न होते हैं और टाम को फिर से अपना छेते हैं। सोफिया टाम के सारे अपराच क्षमा कर देती है और उन दोनो का विवाह हो जाता है।

इस सारे व्यापार में कहानी की एकता केवल कथापुरुष के अपने अनुभवों के कारण है जो आदि से अन्त तक उसे विभिन्न परिस्थितियों में होते हैं। वहुत-सी घटनाएँ कहानी के उलझे हुए सूत्रों को सुलझाने के लिए करायी जाती हैं और उपन्यास के बहुत-से पात्र जिन्हें कथापुरुप अपने चारों ओर एकत्रित कर लेता है, अन्त तक घटनाओं में हिस्सा लेते रहते हैं। इन सब विशेषताओं के साथ उपन्यास में महाकाव्य की जैसी वंघनमुक्त अव्यवस्थित प्रणाली का प्रयोग किया गया है और उपन्यासकार अपने पाठकों से वरावर अपना सम्बन्ध स्थापित किये रहता है। इसके विरुद्ध, रिचर्डसन के उपन्यासों में, खास कर क्लैरिसा हालों में, नाटक का जैसा आकार कहानी को बन्धनों में से निकलने नहीं देता।

अपने सिद्धान्त के अनुसार तथा रिंचर्डसन से विरुद्ध फील्डिंग अपने उपन्यास के वीच-वीच में पाठकों को निवंधों में कहानी-कला एव जीवन के सम्वन्य में अपना मत बताता चलता है। फील्डिंग के मत से अग्रेज उपन्यासकार सहमत रहे हैं और इसी लिए अंग्रेजी उपन्यास टाम जोन्स के नमूने पर वरावर लिखा जाता रहा है। फील्डिंग पाठकों को कदम-कदम पर बताता है कि उसके उपन्यास का कथापुरुष एक सामान्य अंग्रेज युवक है, जिसमें न तो आदर्शवादी ग्रेरणा है न किसी प्रकार की निराशावादी रुकावट है, जो जीवन के प्रवाह में प्राकृतिक शक्तियों के आवेग से बहुता चला जाता है और अपनी मानवता के बल से इन शक्तियों पर साधारण मनुष्यों की भाँति प्रभाव डालकर अपने जीवन को सफल करने की चेप्टा करता है। टाम जोन्स के पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि फील्डिंग का मुख्य उद्देश्य विवरण अथवा स्पष्टीकरण है। वह एक ऐसा कहानी कहने वाला है जो अपने विपय को भूमि अथवा प्रदेश समझता है, जिस पर वह एक उद्यान लगाना चाहता है और उसके प्रत्येक टुकड़े को विशेष प्रकार के फूलों या फलों के लगाने के लिए ठीक करता है जिसको ट्यौरेवार पाठकों को समझता है।

## एमिलिआ

फील्डिंग का तीसरा उपन्यास एमिलिआ (Amelia) था जो उसने १७५१ में प्रकाशित किया। यह एक सदाचारी गृहिणी की कहानी है जो वीसों प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके अपने सतीत्व की रक्षा करती है। विलियम वूथ फ़ौज में अफ़सर था, किन्तु फ़ाक़ेमस्त और विलकुल अधर्मी, कच्ची वृद्धि की युवतियों पर प्रभाव डालकर उन्हें वृरे रास्ते पर लगाने में निपुण था। उसने एमिलिआ पर भी अपने झूठ-सच से कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि वह अपनी माता की मर्जी के विरुद्ध वूथ के साथ घर से भाग गयी और उसके साथ विवाह कर लिया। निर्धनता का जीवन, कैंग्टेन वूथ की मूर्खता एवं दुराचार और उसकी पत्नी की सुन्दरता; यह सब मिलकर दम्पति के लिए वे मुसीवतें पैदा करते है जिनका फील्डिंग वर्णन करता है और जो इस उपन्यास की कथावस्तु निर्माण करती हैं। ऐसे पित की पत्नी ऐसे ही दूसरे मनुष्यों के लिए शिकार का काम करती है और समाज उसे वचाता नहीं। एमिलिया का आत्मवल और सहनशीलता वीसों आपत्तियों को टालते हैं और उसके गुण समाज की आँखें खोलते हैं। एमिलिया को वह तरका (विरासत) मिल जाता है जिससे वंचित रखने की उसकी वहिन ने कोशिश की थी।

चरित्र-चित्रण के बड़े सुन्दर नमूने इस उपन्यास में मिलते हैं जिससे फील्डिंग की निरीक्षण शक्ति का पता चलता है। पुस्तक का वहुत वड़ा भाग सामाजिक दुर्गति को दर्गाता है और संस्थाओं के दोपों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस उपन्यास से फील्डिंग की कई दुर्वलताएँ प्रकट होती हैं। वह प्रेक्षक तो था, किन्तु आविष्कार वहुत नही कर पाता था और मौका पड़ने पर विना रोक-टोक के अपने लिखे को दोहराता था। एक से ही प्रलोभन को वार-वार प्रयोग में लाता है। टाम जोन्स में व्लिफ़िल के प्रसंग को वदलकर एमिलिआ के तरके का प्रसंग रचा गया है, जिसके कारण उपन्यास का मुखद अन्त हो सका। वह प्रसिद्ध दृश्य जिसमें एमिलिआ और उसके वच्चे कैप्टेन वृथ के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह नहीं आता है, कई बार दूसरी पुस्तको में आया है। यही नहीं, पात्र भी एक दूसरे की पुनरावृत्ति मालूम होते हैं, जैसे व्य वड़ी अवस्था का टाम जोन्स है जो बुद्धि में अब भी कच्चा है, या एमिलिआ विलकुल सोफिया वेस्टर्न है जो अधिक ब्यौरे के साथ चित्रित है। फ़ील्डिंग की श्रेप्ठता अपने उपन्यासों में तरह-तरह के स्त्री और पुरुष वास्तविक संसार से लाकर उपस्थित करना है। वह लोगों को देखता और उनकी आकृति से मोहित हो जाता था। उसे उन प्रेरणाओं से प्रयोजन नहीं था जो स्पष्ट रीति से सामने नहीं लायी जाती; वह प्रणाली भी महाकाव्य की सी पसन्द करता था, क्योंकि वह सीबी-सादी रीति से कहानी को आगे बढ़ाती चली जाती है। फील्डिंग के पात्रों के जीवन का संचालन करने वाली शक्ति उनकी सावारण तथा स्वाभाविक आवय्यकता अथवा प्राकृतिक प्रेरणा होती है, जिसे वह अच्छी तरह जानता और समझता है। बारीरिक वल तथा पौरुप उसका वह विशेष गुण था जो उसकी इन्द्रियों को उत्मुक एवं उत्तेजित रत्नता था। इन्द्रियाँ ही उसे जीवन के प्रवान

मौलिक तथ्यों के समझने और सचाई से उन्हें स्पप्ट करने में सहायता तथा शक्ति देती है।

इन्द्रियों की इसी उत्मुकता और सुक्ष्म चेतना ने फील्डिंग के यथार्थवाद को जन्म दिया। यह यथार्थवाद अपनी इस उत्पत्ति के कारण कुछ स्थूल-सा प्रतीत होता है, किन्तु युग की परम्पराओं के वह अनुरूप है और अलेग्जैण्डर पोप (Alexander Pope) तथा जानेथन स्विपट (Jonathan Swift) जैसे प्रवान साहित्यिकों ने उसे स्वीकार भी किया था। जिन तथ्यों के ऊपर इस यथार्थवाद की नीव रखी गयी थी, वे न तो आव्यात्मिक थे न हमारे नित्यप्रति के संसार से परे थे। इसी स्थूल प्रकार के यथार्थवाद के प्रभाव में फील्डिंग की नैतिकता के प्रति जो जदासीनता थी उसे भी समझना चाहिए। वह ससार की सारी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अंगीकार करता था। अठारहवी जताब्दी के वहत-से साहित्यकार जिस मनभावती नैतिकता को वहे आइंवर के साथ अपनी रचनाओं में लाकर दिखाया करते थे, उसे फील्डिंग स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सारी वनावट-दिखावट को हटाकर वह उपन्यासों में मनुष्य का वैसा ही चित्र देता है जैसा वह देखता और पाता है, किसी प्रकार का न तो उसके मुँह पर चेहरा ही लगाता है न काट-छॉट होती है। वह यह भी नहीं भूलता कि उन्हीं मनुष्यों में से एक व्यक्ति मैं भी हैं। इस स्वाभाविक सहानुभृति का ही फल उसके उदार चित्त और सहन-शीलता को समझना चाहिए जो हम सदा उसके आचरण एवं सांसारिक व्यवहार में देखते है। जीवन तथा मनुष्य के प्रति अपने भाव को वह कभी-कभी व्यंग्य और हँसी उड़ाकर प्रकट करता है, परन्तु द्वेप अथवा निन्दा से काम नहीं लेता। वह हँसता जरूर है, किन्तू उसकी हँसी डीन स्विपट (Dean Swift) की हँसी की तरह की कूर एवं निर्दय नहीं होती, विल्क वह सदा इस टोह में रहता है कि और कैसे हँसी को दया एवं कोमलता मे परिवर्तित कर दे।

#### फील्डिंग का स्वभाव

फील्डिंग जीवन का सब से बड़ा दुःख तथा दुर्भाग्य इसको मानता है कि क्रूरता एवं घोसेवाजी और दुष्कर्मों से भरे संसार में साग्नु प्रकृति के और सदाचारी मनुष्य उत्पन्न होते है। इस दुर्भाग्य एवं दुःख को वह सदा अत्यन्त सरल और गुद्ध भाव से साफ़-साफ़ कहता है और उसके प्रभावों का सुन्दर चित्रण करता है। फील्डिंग के अन्तिम उपन्यास का वह दृश्य, जहाँ एमिलिआ भोजन तैयार करने के वाद बूथ के लीटने की राह देखती है, और जब वह बहुत रात बीते तक नहीं लौटता तो, एक चौअन्नी वचाने के लिए मेज पर से शराब हटाकर रख देती है और खुद नहीं पीती— बूथ इस समय जुए में बैठा वीसों रूपये हार रहा था!—यह सीधा-सादा दृश्य क्लैरिसा के पेचीले दु:खों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव डालने वाला है। यही वह मानवता और भलमनसी है जो उपन्यासकार का मुख्य गुण और लक्षण होता है, और जिसके बड़ी मात्रा में उपस्थित होने से फील्डिंग की रचनाएँ दिलचस्प रहेंगी और आनेवाली पीडियों को प्रभावित करती रहेंगी।

उपन्यास के दो रूप---महाकाव्य का नमूना और "कलात्मक" नमूना

हेनरी फील्डिंग ने उपन्यास के दो विभिन्न रूपों के वीच में अपने उपन्यासों का एक मध्यमान स्थापित किया। उपन्यास का एक रूप सागा (Saga) अथवा महा-काव्य की प्रणाली पर जीवन का विस्तत विश्वचित्र देता था, जी नाटक की सीमित रंगभृमि पर देना असम्भव था; उसके दूसरे रूप में जीवन का कोई ऐसा भाग चुनकर लिया जाता था जो चरित्र तथा स्वभाव को उस सीमित अनुभव के ढ्वारा दर्शा सकता था। इस दूसरे रूप के उपन्यास ''कलात्मक" कहलाते थे और किसी निश्चित एवं परिमित विषय को लेकर उद्देश्य को उसी संकृचित्न अनुभव की दुनिया में पूरा करने की चेप्टा करते थे। ''कलात्मक'' उपन्यास (art`novel) पूर्णता की अपेक्षा अमिथित तथा शृद्ध प्रभाव की गहरी छाप को अधिक महत्त्व देता है। कथावस्तु का प्रवन्य दोनों रूपों में एक-जैसा नहीं होता। उपन्यास की कथावस्तु के प्रवन्य से ही उसके सारे विघान अथवा उस ससार तथा वातावरण और परिस्थितियों का पता चलता है, जिसमें उसके पात्र जीवित रहते और कार्य करते है। सागा अथवा महा-काव्य के नम्ने पर लिखे हुए उपन्यास में मन्ष्य-जीवन के अनेक रंग-रूप, उसकी शक्ति और पराक्रम, उसकी विस्तृत दिलचस्पियाँ वड़ी सूगमता से दिखायी जाती है। ''कलात्मक'' उपन्यास मे कर्मक्षेत्र सीमित होने के कारण वडी साववानी से सूक्ष्म सकेतों और कोमल वार्तालाप के इवारों से गहरी वातें कहनी होती है, जो लेखक की मूक्प चेतना की सूचक होती हैं। इन गुणों को उत्पन्न करने की चेप्टा में जो विभिन्नता दोनो नमूनो के उपन्यासों में देखी जाती है, वह वैसी ही है जी रंगमंच के वाहरी परदे और किसी वारीक कलम से छोटे हाथीदांत पर बनायी हुई तस्वीरमें होती है।

फील्टिंग ने एक स्थान पर लिखा है कि उपन्यास एक प्रकार का हास्य नक अथवा आनन्दमय गद्य में लिखा हुआ महाकाव्य होता है, जो होमर (Homer) के ढंग से आध्निक विषयों का विस्तार से वर्णन करता है और उन्हें मनुष्यो की जीवन-समस्या वनाकर सजीव कर देता है। फील्डिंग का दावा है कि उपन्यासकार होने के नाते वही अपने युग का सच्चा सामाजिक इतिहास लिखता है, और उसके उपन्यासों में उन लोगों की पुस्तकों की अपेक्षा कही अधिक सच्चा वृत्तान्त है जो इतिहासकार कहे जाते है। वह "सामाजिक" शब्द का प्रयोग अठारहवी शताब्दी के अर्थ मे करता है, जब उस शब्द में आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, चाल-ढाल, सन्यता, लोकाचार और सारे वे कार्य आ जाते थे, जो समाज मे रहकर मन्प्य के जीवन को पुष्ट तथा प्रकाशित करते है। जैसा कि फील्डिंग हमें बनाता है, उसके उपन्यासो का विषय अपने युग के वातावरण मे मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करना था। इस अध्ययन मे उसने महाकाव्यों-जैसी स्वच्छन्दता से काम लेकर अपने उपन्यासो मे वैसी ही उपकथाएँ तथा प्रासंगिक वार्ता का भी प्रयोग किया, किन्तु घटनाओ की विविवता होते हुए भी, कथावस्तु के प्रवन्ध मे प्रत्येक विवरण को उसने ऐसा सँभाल-सुधारकर रखा कि उसके उपन्यासों मे "कलात्मक" उपन्यास की नीव पड गयी और उस नयी प्रणाली का लोगों को पूर्व ज्ञान मिल गया। उदाहरण के लिये यदि हम टाम जोन्स (Tom Jones) की मुख्य कहानी की घटना पर विचार करे ता हमें मालूम हो जायगा कि उसकी छोटी से छोटी बात भली-भाँति निर्दिष्ट है। उपन्यास का पहला तिहाई भाग टाम के वचपन और शिक्षा तथा दूसरे पात्रो के अतीत जीवन का विस्तार से चित्रण करता है। इस नीव के पड़ जाने के उपरान्त निञ्चित क्रम के अनुसार पात्रों की कार्यशीलता आरम्भ हो जाती है जिसमे समय का हिसाव ठीक-ठीक रखा जाता है। इतनी सम्यक् व्यवस्था के होते हुए भी उपन्यास की कहानी विना किसी रुकावट के पानी की तरह वहती चली जाती है। कथावस्तु कभी दुरूह नही होती और न पाठक के मस्तिष्क पर कोई वोझ ही डालती है।

## फील्डिंग की लेखन-प्रणाली तथा दृष्टिकोण

फील्डिंग के पात्रों की जनसंस्या से एक नगर वसाया जा सकता है, किन्तु उनमें से प्रत्येक का स्वभाव तथा चिरत्र ऐसी विधि से दिखाया गया है कि हम किसी पात्र से दूसरे का घोखा नहीं खा सकते। अपनो आवश्यकता के अनुसार शैली को वह सुगमता से वदल सकता है। सीधे-सादे वर्णन से लेकर सजीव नाटकीय शैली तक कोई ऐसा ढग नहीं है जिसका वह प्रयोग न करता हो और गहरे से गहरा प्रभाव न डाल सकता हो। उसके कियाशील पात्र हमारी ऑखो के सामने होते है, पर स्वय

फील्डिंग उनके बीच में दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु हमें उसकी आवाज मुनाई देती है। जो जीवन-नाटक वह हमारे सामने खेलता है वह उसके भीतर भी होता है और वाहर भी। उसका कथन है कि कोई लेखक किसी की मुसीवत का अच्छा चित्र नहीं खीच सकता; जब तक चित्रण के समय वह लेखक उस मुसीवत को स्वयं न भुगते। अपने वारे में एक स्थान पर वह लिखता है—"मैं अपने पाठक को कभी दिल खोल कर हँसा नहीं सकता; यदि मैं खुद उस प्रसंग को लिखने में खूव हँसा नहीं हूँ।" निस्संदेह, फील्डिंग का यह कथन कोचे के अनुयायियों (Croceaus) और नियोक्लासिकल (Neo-classical) समालोचकों को जूड़ी चढ़ा देगा, किन्तु सरल स्वभाव के साधारण मनुष्यों को उस उपन्यासकार से अवश्य सहानुभूति होगी जो अपने पात्रों के सुख-दु:ख से इतना सामंजस्य रखता हो। सरवैन्टीज ने यही किया था और उन्नीसवीं शताब्दी में सर वाल्टर स्काट यही करने को था। यही वह मुख्य कारण है जो हम इन सबके उपन्यासों में एक शाश्वत आत्मीयता पाते है।

कथावस्तु के सुलझाव (resolution) में भी फील्डिंग बहुत अच्छी चतुराई से काम लेता है। प्रत्येक अवसर पर वह हमारे विचार को विगत की ओर कुछ इस प्रकार घुमाता है कि हमें उन वातों की याद आ जाती है, जिनका परिणाम पहले से ही वहीं होना निश्चित था जो अन्त को हुआ या होनेवाला है। ऐसी ही वातों से मालूम होता है कि वह पहले से कहानी का एक दृढ़ खाका वनाकर उपन्यास लिखना प्रारम्भ करता था और इसी कारण कथावस्तु का प्रत्येक अंग तथा सारे पात्र कुछ भी क्यों न हो घूम-फिर कर नियत स्थान या घटना पर एकत्र होकर निविचत अन्त के भागी हो जाते हैं। किन्तु हम कहीं भी उस चतुराई को पकड़ नहीं पाते और न वह तरकीव जान पाते है, जिसके द्वारा उपन्यासकार यह सब करता है। जब कथावस्तु की सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं तव हमें फील्डिंग की चातुरी का पता चलता है, किन्तु हम उसकी तरकीवों को फिर भी इसलिए बुरा नहीं कहते, कि वे उपन्यास की स्वाभाविक गति को किसी प्रकार विगाड़ती नहीं और हमें कभी ऐसा माऌूम नहीं होता कि हमारे साथ कपट का व्यवहार हुआ है। इस गुण में फील्डिंग की तुलना शेक्सपियर से की जा सकती है, क्योंकि दोनों लेखक अपनी कथा-वस्तु के प्रवन्य में पूर्वनिश्चित घटनाओं को पात्रों की प्रकृति और स्वभाव का फल दिखाते है। फील्डिंग में ऐसा कर सकने की योग्यता उसको मनुष्य का प्रेरक वल सम्बन्वी ज्ञान होने के कारण प्राप्त हुई थी, और इस गुण में वह बहुघा उपन्यास-कारों में सर्वश्रेष्ठ था।

फीलिंडग के उपन्यासों में कुछ तत्त्व ऐसे हैं जो आजकल के पाठकों की रुचि के विरुद्ध होते हैं। जिस समाज या जिन परिस्थितियों का वह चित्रण करता है, उसे वे केवल ऐतिहासिक मानते हैं किन्तु कोई महत्त्व नहीं देते । उसकी बोल-चाल का ढंग उन्हें प्राचीन और अप्रचलित लगता है। उसका हास्य अब बहुत कुछ नीरस-सा हो गया है। यह सब कुछ इसलिए है कि फील्डिंग आव्निक काल का मनुष्य नहीं है। परन्तु उसके उपन्यास कला के सिद्धान्तों से भरे पड़े हैं, और इसके अलावा उनमें कई ऐसे गुण हैं जो इन सारी त्रुटियों को भुला देते हैं। जोजे़फ़ एण्ड्ज (Joseph Andrews) की सारी किमयों को पूरा करने के लिए एक पार्सन ऐडम्स (Parson Adams) काफ़ी है। जोनाथन वाइल्ड (Jonathan Wild) में लेखक ने व्यंग्य से कमाल कर दिये हैं। एमिलिआ (Amelia) में सूक्ष्म विश्लेषण और भावनाओं का सजीव चित्रण इतना सुन्दर है कि हम।रा मन उसकी त्रृटियों की ओर तब ही जाता है जब हमें उपन्यास पढना नहीं आता। जार्ज मेरिडिथ के कथन के अनुसार टाम जोन्स (Tom Jones) में विनोद की आत्मा व्यापक है और उपन्यास की गति को अपने वश में किये हुए है। फील्डिंग इस उपन्यास में समाज को महाकाव्य लिखने वाले किव की दृष्टि से देखता और विनोदी (comic) कवि की भाँति उसपर खूव हँसता है। उसके हृदय में कोच नहीं है, बल्कि वह लोगों पर तरस भी खाता है। एक किव की भाँति वह ऊँचाई से जीवन-क्षेत्र को देखता है। यह ऊँचाई उसे अपनी अपूर्व बुद्धि अथवा कल्पनाशक्ति से प्राप्त हुई है और उसके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि किव की भाँति उसे यह जानना है कि मनुष्य की निर्वल चेप्टा और अज्ञान पर स्वर्ग में देवता कैसे हँसते है। ऊँचाई पर पहुँचने के लिए जिस शक्ति तथा जिन परों की आवश्यकता है वे उसे प्राप्त हैं। विना परों के उड़ना अपनी हड्डी-पसली तोड़ना है। फील्डिंग ने टाम जोन्स लिखकर सिद्ध कर दिया कि वह देवताओं के साथ वैठकर उन्हीं की भाँति हँस सकता है। उस ऊँचाई पर पहुँचकर, विनोदी कवि (comic poet) की भाँति, फील्डिंग ने देश और काल कीं परिधि में समकालीन अंग्रेज समाज को आगे-पीछे दूर तक देखा और चासर की तरह जो कुछ नज़र आया, लोगों की चीख-पुकार, वात-चीत, हँसी-मजाक, उनके चेहरों की वनावट और रहन-सहन के दृश्य, इन सबकी सामग्री को लेकर उसने एक सुन्दर कलानिकेतन का निर्माण किया, जिसे उसके वाद आनेवाली पीढ़ियाँ अव तक आदर एवं प्रेम से देखती आयी हैं।

की किठनाइयों का साहस से सामना करना पड़ता है, जिनके सम्बन्ध में स्मालेट को मनुष्यों एवं उनके जीवन की परिस्थितियों के वर्णनों के सुन्दर अवसर प्राप्त होते हैं। यह उपन्यास समकालीन जीवन तथा विष्टाचार के वड़े सुन्दर दृश्य देता है, अनेकों प्रकार की समस्याओं पर अर्थ-सूचक टीका करता है और सैकड़ों रोचक वातों का सिवस्तर वर्णन करता है। इस कारण यह वड़ी दिलचस्प पुस्तक है। स्मालेट ने इस उपन्यास में जिस सहानुभूति तथा कोमलता से चीजों एवं मनुष्यों को देखा और दयाभाव से उन पर सोचा है, वे दूसरे उपन्यासों से इसको विल्कुल अलग करते हैं।

स्मालेट की न्यूनताएं तथा दोष—'ह्यूमर' (परिहास) की कमी, कर्कश स्वभाव

अठारह्वी शताब्दी में जितने लेखकों ने उपन्यास के विकास में योग दिया है उन सवमें स्मालेट ही वह उपन्यासकार है जिसकी पुस्तकों की ओर सबसे कम व्यान दिया गया है। लोग उसके वारे में दो तरह की वातें कहते आये हैं, एक यह कि वह वहुत कर्कश तथा कठोर है, और दूसरी यह कि उसमें विनोद-प्रियता नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि स्मालेट के उपन्यासों के कथापुरुप कूर तथा कठोर हैं, विशेषकर प्रारम्भिक उपन्यासों के, और वे कभी सहानुभूति का भाव नहीं दिखाते, न किसी अच्छी वात पर उत्साहित होते हैं। उसकी नायिकाएँ गुड़ियों के समान नीरस होती है, जिनके हृदय में भी सहानुभूति नहीं होती। कुछ जंगली तथा भयंकर प्रकार की कीड़ा और हाथापाई जरूर होती है, और घटनाओं में कितनी ही निर्दयता से भरी हुई ऐसी हँसी की वातें है, जिनका परिणाम वहुत वुरा होता है। इन सब वातों को जानकर पाठकों को अनुमान होता है कि जो लेखक ऐसी दिलचस्पी रखता है वह जरूर निप्ठुर तथा असम्य प्रकृति का मनुष्य रहा होगा। फिर जब वे देखते हैं कि ऐसी कूर तथा निर्दयता की वातें कथावस्तु से कोई सम्बन्य नहीं रखतीं विलक व्यर्थ दिल दुखाने को लायी गयी है, तो कोई सन्देह नहीं रहता कि स्मालेट कठोर और निप्ठुर मनुष्य था।

रही स्मालेट की विनोदिशियता (Humour) अथवा परिहास की कमी, तो 'ह्यूमर' (परिहास) एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देना बहुत कठिन काम है। साहित्य में "ह्यूमर" या परिहास मनुष्यों तथा वस्तुओं को इस प्रकार देखने के ढंग को कहते हैं, जिससे उनका वह रूप या आकृति सामने आ जाय जो देखने वालों मे ऐसा हास्य उत्पन्न करे, जिसमे आनन्द के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव न हो। यह वृद्धि की एक ऐसी गति है जिसके लिए वडा तीव्र तथा कोमल परिज्ञान जो सहानुभूति से ओत-प्रोत हो आवश्यक है। जिस उपन्यामकार मे यह हास्य उत्पन्न करने की योग्यता नहीं होती, जिनमें सहानुभूनि का अभाव अथवा न्यूनता होती है, वह कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त करे, उसकी रचनाएँ अन्यकारमय, ज्ञानरहित, सकुचित, नीरस और उदास करने वाली होगी।

समवेदना द्वारा दूसरों की अवस्था को जान लेने की योग्यना सब श्रेप्ठ उपन्यासकारों में पायी जाती है, पर यही योग्यता स्मालेट में वहुन कम है। इस योग्यता का दूसरा नाम कल्पना है, जिसके द्वारा उपन्यासकार व्यक्तित्व को घ्यान में लाता, उसके अर्थ समझता, और मनुष्यों तथा ऐसी स्थितियों के प्रति न्याय करता है जो उसके अनुभव से वाहर है। स्मालेट की 'कल्पना जिन्त' चाक्षुष सामर्थ्य है जो घटनाओं के स्पष्ट चित्र जिन्हें वह शब्दों में प्रकट करना है उसकी आँखों के सन्भुख लाती है। उसकी कल्पना उस श्रेणी की नहीं है जो समवेदना द्वारा चरित्र का जान करा सके और प्रत्यक्ष करने में सहायक हो सके। यहीं कारण है कि स्मालेट के अच्छे से अच्छे पात्र वे स्त्रियाँ ओर पुरुष्ण हें जो एक गुण तथा एक अनोखी वोल-चाल की भाषा से पहचाने जाते हैं, और जो भी व्यवहार उनके साथ किया जाता है, वे एक ही तरह पर प्रनिवाद और प्रतीकार करते हैं।

हम्फी क्लिकर (Humphrey Clinker) मे भी, जो उसका सब से अच्छा उपन्यास है, पात्रो का यही इन है। मैथ्यू ब्रैम्ब्ल (Matthew Bramble), जो कर्कग वेत्स है, और जिसे "मानस गन्य आया करती है"; उसी की "सदा कुमारी विहन जिसका नाम टवीया (Tabetha) है; विन जेन्किम (Win Jenkins) जो अंग्रेजी भाषा के गब्दो को अगुद्ध लिखकर अपना सारा हास्य समाप्त कर देता है; इसी प्रकार के पात्र है। दूसरे उपन्यामो मे भी ऐसे ही हत्री और पुरुष हैं जिनमे से प्रत्येक व्यक्ति गरीर के किसी न किसी दोप के कारण पहचाना जाता है। स्मालेट की विगेषता यह थी कि उमने अग्रेजी उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत किया और समुद्र का नया विषय उसको दिया। इस प्रकार पात्रो तथा वृग्यों एव परिस्थितियो और घटनाओ का एक वड़ा समार उसने उपन्याम लिखने वालों के सामने खोल दिया।

आवृ्तिक अंग्रेजी उपन्यास ने अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्ध मे किन-किन सीढ़ियों पर चढ़कर और किन स्थितियों को पार करके उन्नति की, इसे जानने

के पहले यह आवश्यक है कि हम साहित्यिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से उपन्यास के ऐतिहासिक महत्त्व को समझ लें। उपन्यास की लोकप्रियता को तथा उसके लोक-प्रचार को, सामयिक निवन्ध-पत्रिकाओं की प्रसिद्धि के समान, जो उन्हें कुछ समय पहले से प्राप्त हो चुकी थी, उस पँचमेल पाठक-समुदाय पर निर्भर समझना चाहिए जिसकी वृद्धि इस युग में शीघ्रता से हो रही थी। इस पाठक-समुदाय में स्त्रियों की संख्या अविक शीघ्रता से बढ़ रही थी और उनका प्रभाव भी अधिक प्रवल होता जाता था । साहित्य के दूसरे अंगों की अपेक्षा उपन्यास विल्कुल इसी शताव्दी की उत्पत्ति और नया अंग कहा जाता था। उसकी उन्नति को इस वात का प्रमाण समझा जाता था कि अंग्रेजी साहित्य अव प्राचीन यूनान तया रोम के साहित्यों के संकीर्ण वन्घनों से वाहर निकलता जा रहा है। लोग महाकाव्य और नाटक में प्राचीन साहित्य के प्रभाव तथा प्रभुत्व से वाहर होना असम्भव मानते थे, किन्तु उपन्यास में लेखकों पर कोई ऐसी रुकावटें नहीं थीं कि वे अपनी वात अपनी शैली तथा प्रणाली द्वारा न लिख सकें। जो कुछ प्राचीन साहित्यों से सिद्धान्तों के रूप में कहानी-साहित्य को मिला भी था, वह उसकी स्वतन्त्रता को सीमित न कर के उसके लिए सहायक हुआ। उपन्यास की स्वतन्त्रता की यह भावना इंग्लैण्ड में गणतन्त्र की उन्नति एवं पुष्टि के साथ-साथ आई और प्रवल हुई। दु:खान्त नाटकों के समान रोमांसों का वातावरण तथा उनके पात्र और उनकी दिलचस्पी का मंडल ठाटवाट वालों के जीवन एवं कृत्यों से सम्बन्ध रखता था। डैनियल डिफो तक ने रोमांस की परम्परा का परित्याग करते हुए भी अपने उपन्यासों में नित्यप्रति के सामाजिक जीवन को आने नहीं दिया। प्रत्येक अवसर पर उसने रोमांस के पात्रों तथा वातावरण को अस्वीकार करते हुए भी आर्केडिया के गड़रियों और रोमांस के राजकूमारों एवं सरदारों के स्थान पर अपराधियों अथवा साह-सिक कार्य करनेवालों को अपने उपन्यासों में रखा।

उपन्यास का व्यापक क्षेत्र, पात्रों के चरित्र-चित्रण में स्वतन्त्रता का व्यवहार, छोटे और वड़े मनुष्यों के जीवन तथा कृत्यों का वर्णन, और विशेषकर मध्यम श्रेणी एवं बहुत नीची श्रेणी के लोगों के जीवन की दशा के दृश्य देना और उनसे सहा-नुभूति प्रकट करना, ये सारी वातें इसकी साक्षी है कि वह लोक-साहित्य हो गया था। आयुनिक उपन्यास का ऐसे समय में जन्म लेना—जब इंग्लैंण्ड सर रावटं वालपोल (Sir Robert Walpole) के कड़े शासन में युद्ध की उत्तेजना के उपरान्त स्थिरता प्राप्त कर रहा था, जब व्यवसाय तथा वाणिज्य में उन्नति

हो रही थी, जब जागीरदारों की प्रतिष्ठा शीघ्रता से घट रही थी और मध्यम वर्ग के लोगों की सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी,—कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके अलावा एक और विशेष वात यह भी थी कि प्रेरकों (Motives), चेतनाओं, आवेगों और अन्तरात्मा की जीवन-घटनाओं के व्यक्त करने की सुविधा तथा अवसर नाटक की अपेक्षा उपन्यास में अधिक होने के कारण प्रारम्भ से ही उसे अन्तरवलोकन एवं विश्लेषण करने वाले आधुनिक संसार ने अपना विशेष लाक्षणिक साहित्य वना लिया।

## लारेन्स स्टर्न-द्रिस्ट्रम शैण्डी तथा सेंटिमेंटल जर्नी और उनका प्रभाव

अव तक जितने उपन्यासों का उल्लेख कियागया है, उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है; एक वे जो पहले के उपन्यासों की भाँति जीवनी की प्रणाली पर लिखे जाते थे और जिनकी कथावस्तू में ऐक्य केवल कथापुरुष के एक होने से अखण्ड वना रहता था, और दूसरे वे जो उस प्रणाली को छोड़कर आगे वड़ गये थे। अव हम जिस महत्त्वपूर्ण पूस्तक के प्रभाव तथा उसके प्रतिभागाली लेखक के साहित्यिक पद का निरीक्षण करने जा रहे है, वह बहुत ही रोचक है। इस पुस्तक में डाँचे को उतना भी व्यवस्थित नहीं किया गया है जितना जीवनी की प्रणाली के उपन्यासों में होता था। इस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ट्रिस्ट्रम जैन्डी (Tristram Shandy), है जिसकी प्रथम दो जिल्दें १७६० में प्रकाशित हुई थीं। इस पुस्तक का लेखक लारेन्स स्टर्न (Laurence Sterne) एक पादरी था जिसने, जैसा कि वह कहता है, "उसे किसी विशेष आशय से, या यह समझकर कि वह समाप्त होने तक कैसा रूप घारण करेगी, नहीं लिखा था; मेरा उद्देश्य केवल लोगों को धक्का पहुँचाना और अपना मन वहलाना था।"यह व्यवस्थाहीन पुस्तक स्टर्न के अव्यव-स्थित जीवन का परिणाम थी। उसका पिता अंग्रेजी सेना में एक छोटा अफ़सर था और एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थान परिवर्तन करता रहता था। ठारेन्स स्टर्न (१७१३-१७६८) का जन्म भी छावनी में हुआ था और अपने पिता के साथ वह भी घूमता फिरा था। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके वह पादरी के पद पर यार्कशायर में रहने लगा था, जहाँ, वह लिखता है, 'पुस्तकें पढ़ना, सारंगी वजाना, चित्रकारी करना तथा शिकार खेलना मेरे मनोविनोद थे।" ट्रिस्ट्रम शैन्डी ने उसे स्याति दी और लन्दन में लोग उसकी आरावना तथा चापलूसी करने लगे । पैरिस में उसकी बड़ी आवभगत होने लगी और सारे यूरोप में उसका डंका पिट

गया। गिरजे में भी उसका पद ऊँचा कर दिया गया। सात वर्षो तक एक जिल्द प्रित वर्ष के हिसाव से पुस्तक प्रकाशित होती रही और स्टर्न जो कुछ जिस समय मन में आया उसमें लिखता रहा। शैन्डी समाप्त होने के पहले ही उसका स्वास्थ्य विगड़ा और उसे सर्दी से वचने के लिए फांस के दक्षिण प्रान्त में जाकर रहना पड़ा। इस यात्रा के कुछ अनुभवों को उसने शैन्डी की सातवीं जिल्द में १७६७ में प्रकाित किया और शेप को दि सेन्टिमेन्टल जर्नी (The Sentimental Journey) नामक पुस्तक में लिखकर १७६८ में दो जिल्दों में प्रकाशित किया। उसी वर्ष उसका देहान्त भी हो गया।

लारेन्स स्टर्न 'अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में एक अद्भृत व्यक्ति हुआ है, उसका मुख्य उपन्यास, द्रिस्ट्रम शैन्डी, समकालीन जीवन के साथ-साथ उसकी सनक और उसका रिसक एवं परिहासजनक व्यक्तित्व भी प्रकट करता है। उपन्यास की साधारण परिभाषा में शैन्डी को लाना कठिन है, क्योंकि पात्रों और घटनाओं के होते हए भी उन्हें परस्पर सम्बन्धित करनेवाली कोई कथावस्त्र की जैसी व्यवस्था उसमें नहीं है। पुस्तक विना आदि और अन्त या मध्य अथवा विना आगे वढाये और विना किसी प्रवन्घ के लिखी गयी है। उसकी चौथी जिल्द में उसका कथापूरुप इस वात पर विलाप करता है कि यद्यपि लिखना आरम्भ करने के वाद से उसकी उम्र एक वर्ष और वढ़ गयी है, किन्तु वर्णन जीवन के प्रथम दिवस से आगे नहीं वढ़ा है। लेखक अविहित ढंग से एक पात्र के सम्वन्ध में लिखते-लिखते दूसरे पर लिखने लगता है, बीच में ही वार्तालाप आरम्भ कर देता है और उसे रोककर ऐसे पाण्डित्य से भरा हुआ निवन्ध लिखने लगता है जिसका कोई ओर-छोर नहीं; और निवन्ध के समाप्त होने से पहले कहानी कहने की तैयारी करता है, परन्तु केहता नही, वल्कि पात्रों के जीवन के दृश्यों का वर्णन आरम्भ कर देता है जिसे भी समाप्त नहीं करता। एक स्थान पर वह एक विधवा से पाठक का साक्षात् कराता है, जिससे ट्रिस्ट्रम का चाचा प्रेम करता है और उसके बाद प्रस्तक के पन्ने को कोरा छोड़ देता है, जिसमें पाठक स्वयं जैसा दृश्य चाहे उस पर लिख ले।

शैली और भाषा अनोखी युवितयों से भरी पड़ी है, जिसमें सैकड़ों व्यंग्य तथा वक्रोक्तियाँ और गुत्थियाँ है, जिन्हें समझनां किंठन हो जाता है। स्टर्न की शैली में वह कम नहीं पाया जाता जो रेस्टोरेशन काल में ड्राइडन (Dryden) ने चलाया और अठारहवीं शताब्दी में प्रचलित हो रहा था। सुन्दर और तीन्न वार्तालाप की भाँति उसकी शैली संकेतों तथा इशारों में वे वातें प्रकट कर देती है जो स्पष्ट

भाषा नहीं कह पाती। लेखक के जीवन की तरह ट्रिस्ट्रम शैन्डी भी उत्तेजित चप-लता का प्रतिरूप है। स्टर्न अपने स्वभाव तथा चित्तवत्ति के वश में जो कुछ और जैसे चाहता था लिखता था और चेतना एवं आत्मीयता को प्रकट करना वह लेखक का सारा करतव संमज्ञता था। आवेग को जीवन का तथ्य मानकर वह अपनी पुस्तक में उसे स्थान नहीं देता, बल्कि इस लिए कि आवेग से स्वयं उसको प्रेरणा और पाठकों को उत्तेजना मिलती थी। इसी प्रकार उसका उपहास भी संसार की रंगभमि पर सूखान्त नाटक को देखने से उत्पन्न नहीं होता था, विल्क उस असम्बद्धता के संकेत से जो स्वयं उसे सावारण और सीधी-सादी एवं दु:खपूर्ण परिस्थितियों में मिलता था। मेरी नाम की एक पागल, निर्वन स्त्री के निकट वैठा हुआ स्टर्न रो रहा है। मेरी वार-वार कभी अपने वकरे की ओर, कभी उसकी ओर देखती है। "क्या तुम दोनों चेहरों में कोई सादृश्य देखती हो?" वह मेरी से पूछता है। स्टर्न किसी दुःखपूर्ण दशा से प्रभाविन होकर आँमू नही वहाता, विल्क इसके विपरीत, वह ऐसे अवसरों की खोज में रहता है जो उसे रुला सकें। उसकी करुणा किसी वलवान् तथा समर्थ मनुष्य की सहानुभूनि नही जो उसे रुलाये क्योंकि वह दुःखी है, वल्कि एक प्रकार की रसिकता है जो भावकता उत्पन्न करके संतुष्ट हो जाती है। ऐसे स्वभाव के कारण लारेन्स स्टर्न अग्रेज़ी साहित्य में "सेन्टिमेण्टलिस्ट" (Sentimentalist) कहलाता है, और उन लेखकों मे मुख्य समझा जाता है जो संसार का वास्तविक चित्रण करने को पुस्तकें नहीं लिखते, विल्क इस लिए कि उन्हें पुस्तकें लिखने में भावुकता एवं विशेष प्रकार की चेतना प्राप्त हो सके। कुछ काल तक अंग्रेजी साहित्य में ऐसी वनावटी भावुकता तया चेतना की रीति चली थी, उस समय लेखकों को ट्रिस्ट्रम शैन्डी में उनके मतलब के नमूने और आदर्श मिले थे और वह लोकप्रिय हो गयी थी।

## लारेन्स स्टर्न के पात्र और उसका चरित्र-चित्रण का ढंग

किन्तु इससे कहीं अधिक प्रवल कारण एक और था जिसने स्टर्न के प्रभाव को अंग्रेजी उपन्यास में इतना व्यापक तथा स्थायी वनाया था। स्टर्न अपने पात्रों को सच्ची मानवता के गुण प्रदान करने की योग्यता रखता है, जो वहुत से उपन्यासकारों के लिए दुर्लभ है। उसके पात्र कितने भी झक्की अथवा केन्द्रभ्रष्ट क्यों न हों, वे कैसे भी विषम एवं विलक्षण जगत् में रहते हों, स्टर्न के अद्भुत चित्रण में कहीं न कहीं से उनकी मानवता झाँकने लगती है। वह उपन्यास लिखनेवालों

के ढंगों तथा उनकी साधारण प्रकार की सामग्री को अपने काम में नही लाता; वह मनुष्यों के मनोरथों, आवेगों, घार्मिक तथा राजनीतिक घारणाओं, सामाजिक संसर्गो, उनकी सफलता या न्यनता का अपने उपन्यासों में प्रयोग नही करता। उसके पात्र अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, अपनी अलग दिलचस्पियाँ रखते हैं। कम से कम तीन मनष्य तो उसके पात्रों में से अमर हो गये है; एक "माई फ़ादर" (My father, the elder Shandy) अर्थात् ट्रिस्ट्रम का पिता, दूसरा "माई अंकल टोवी" (My Uncle Toby) अर्थात् द्रिस्ट्रम का चाचा जिसका नाम टोवी है, और तीसरा ''कार्पोरल ट्रिम'' (Corporal Trim) जो सेना की नौकरी से पेन्शन लेकर उनका काम करता और साथ रहता है। द्रिस्ट्रम का पिता विचित्र वातों की खोज में सदा लगा रहता है और जो किसी को मालूम न हो वह बताता रहता है। उसे ऐसी बातों पर विचार करने का बहुत शौक है जिनमें लोगों को दिलचस्पी नही होती। ट्रिस्ट्रम का चाचा "अंकल टोवी" अपने वगीचे मे कार्पो-रल ट्रिम की सहायता से उन युद्धों तथा महासरों (Sieges) के नाटक करता रहता है, जिनमें कभी उन्होंने भाग लिया था या जिन्हे देखा था। इन कार्यों में व्यस्त होने पर भी स्टर्न इनकी मानवता दिखाता और जीवित करता है। ये तीनो पात्र अंग्रेजी उपन्यास में इस लिए चिरजीवी हो गये है कि स्टर्न ने अपनी पुस्तक में इनकी मानवता को इनकी वात-चीत, इनकी शकल-सूरत, इनके भाव तथा सकेत, इनके विचार करने एवं काम करने के ढंगों से ऐसी चतुराई और समझ-बूझ के साथ चित्रित किया है कि एक वार इनसे मिलने के वाद हम इन्हें भूल नहीं सकते। पुस्तक के सबसे अच्छे भाग वे है जिनमें शैन्डी बड़ा पाण्डित्य दिखाकर किसी समस्या पर अपनी अन्तिम और दूसरों को चुप करा देने वाली वात कहता है और अंकल टोवी बड़े प्रेमभरे शब्दों में उसको काट देता है, और कार्पोरल ट्रिम उनके सामने हाथ बाँधे खड़ा हुआ अपने नीचे की जमीन देखता है। स्टर्न जो अपने अस्तित्व को जानता और दूसरों को भी जताता रहता है, एक स्थान पर लिखता है ''आपने देखा कि ''माई अंकल टोबी'' का चरित्र-चित्रण बरावर धीरे-धीरे होता रहा—चित्र की वे लकीरे नही जो उसके सारे चरित्र को सीमित करती है, क्योंकि ऐसा करना असम्भव है—मै छोटी तथा हलकी लकीरों से उसके जाने हुए साधारण उतार-चढ़ाव को दिखाता रहा और कभी यह भाग, कभी दूसरा भाग, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके आपके घ्यान में लाता रहा, जिसके फलस्वरूप आप अब अंकल टोबी को पहले की अपेक्षा बहुत

अच्छी तरह जान गये है।" इस ढंग से स्टर्न अपने पात्रों को यथार्थता देता है और उनके व्यक्तित्व में वह आकर्षण उत्पन्न करता है जो हमारी मानवप्रकृति को उनकी ओर खीचता है और हम उनसे ऐसे मिलते है जैसे भाई भाई से। स्टर्न के पात्र, सरवेन्टीज तथा गेक्सपियर के पात्रों के समान, विवग्जोट एवं फाल्सटाफ की भाँति, कला के अति सुन्दर स्वरों में अपनी श्रेष्ठता की घोषणा करते है। और कहते है कि हम साहित्य संसार की "सृष्टि" है।

# लारेन्स स्टर्न का चरित्र और स्वभाव, उसकी साहित्य-सेवा

स्टर्न के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ लिखना सम्भव नहीं, क्योंकि वह वहुंचा चरित्रहीन कहा जाता है। यह कहना सम्भव है कि वह न तो कर था न नीच, यद्यपि वह अपने को वहचा व्यसनी पुरुष के रूप में प्रगट करता था, पर इतना बुरा न था जितना कि वलहीन। यद्यपि वह पादरी के पद पर नियुक्त था किन्तु वह ईसाई नहीं था और जिस प्रकार वह जीवन व्यतीत करता था उससे दूसरे पादिरयों को लज्जा आती थी। फिर भी यह सब कुछ कहने के बाद, स्टर्न अंग्रेज़ी साहित्य से निकाला नहीं जा सकता, जब तक उसके पढ़नेवाले विल्कुल पाखण्डी न हो जायें। उसे तीक्ष्ण और सूक्ष्म वृद्धि मिली थी और जीवित तथा तीव्र कल्पना भी, जो बड़े सुन्दर चित्रों में उसके विचारों को साकार करती थी। और गम्भीर एवं वहुदर्शी विनोदी स्वभाव मिला था, जो उपहास में भी विवेक को नहीं छोड़ता था। उसने दो उत्तम रचनाएँ की और किसी में भी कोई चिड्चिड़ा शब्द नही लिखा। इन रचनाओं में उसने पात्रों के निर्माण में एक भी दयाशून्य विचार अपने मन मे नहीं आने दिया। कहा जाता है कि उसने "सेन्टीमेन्टल" शब्द वनाया था और साहित्य में "रिसकता" भर दी थी, किन्तु अठारहवी शताब्दी के वातावरण में स्टर्न की रीति चल न सकी, क्योंकि उस समय की कला को जानप्रघान साहित्य और बनावटी जीवन से संघर्ष करना पड़ा। यद्यपि उसका वनाया हुआ शब्द अंग्रेजी में अब भी जीवित है. किन्तु जो भाव तथा कोमल चेतना उसके अर्थ से वह समझता था, उस संघर्ष को झेल न सकी और कुछ ही काल मे घृणित समझी जाने लगी। स्टर्न विषयासक्त, एपिक्यूरस (Epicurus) का अनुयायी था। वह जितेन्द्रिय नही था और न वैरागी ही, फिर भी अपनी रचनाओं में प्रवृ-त्तियों तथा भावों के चित्रण में उसने मनुष्यजाति के स्थायी गुणों को वल दिया। यही कारण है कि साहित्य-प्रेमी आज भी उसकी रचनाओं को आदर से पढ़ते

है। उसकी ठेठ और सरल भाषा ने, जो सुशिक्षित जनों की वार्ता की भाँति विचार प्रकट करती है, अंग्रेज़ी को वे गुण प्रदान किये हैं जिनके विना उपन्यास अपने पाठक से गहरी और गम्भीर वार्ते नित्यप्रति की हल्की-फुल्की भाषा में नहीं कह सकता। स्टर्न अपने पाठक से आत्मीयता के ढंग पर दया, सहानुभूति तथा विवेक-सूचक शब्दों में इस प्रकार वार्तालाप करता है मानों वोल-बोल कर सोच रहा हो और पाठक अलग बैठा उसके विचारों की आवाज सुन रहा हो। स्टर्न अपने पाठकों को हँसने के तो हजारों अवसर देता है परन्तु ऐसा अवसर कभी नहीं देता उन्हें अपनी मानुषिक निर्वलता पर लिजत होना पड़ें।

# मैकेन्ज्री का दि मैन आफ़ फीलिंग; अनुकरण की प्रथा से उपन्यास का पतन

लारेन्स स्टर्न की चेतना द्वारा तत्क्षण प्रभावित करने की रीति का बहत-से जपन्यासकारों ने अनुकरण किया और इस चेप्टा में उन्होने उस रीति के विशेष दोषों को खोलकर रख दिया। इस प्रकार के अनुकरणों का सबसे अच्छा उदाहरण हेनरी मैकेन्जी (Henry Mackenzie) के दि मैन आफ़ फीलिंग (The Man of Feeling) नामक उपन्यास में हमें मिलता है, जो १७७१ में प्रकाशित हआ था। इस उपन्यास का विषय ''मनुष्य के हृदय की सूक्ष्म चेतनाओं तथा कोमल आत्मीय अनुभवो का दृष्टान्तो द्वारा स्पष्ट करना" है। किन्तू स्टर्न में जो उपहास की योग्यता थी, 'या जो मानवता के दूसरे गुण थे, जिन्होंने ट्रिस्ट्रम शैण्डी को मानवता का प्रमाण-पत्र वना दिया था, वह योग्यता एवं वे गुण मैकेन्जी में नही थे और न किसी दूसरे अनुकरण करनेवाले में थे। इस अभाव के कारण मैंकेन्जी के द्रष्टान्त केवल निर्वेल भावुकता होकर रह गये, जिसका जीवन में कोई महत्त्व नहीं होता। चित्त-क्षोभ यदि कार्यान्वित न हो सका तो कोरी भावकता वनकर कलात्मक साहित्य का प्रेरक नही होता। फिर मैंकेन्जी का दूसरा दोष यह भी था कि उसने स्टर्न की व्यवस्थाहीन कथावस्तु का भी अनुकरण ठीक समझा था, जिसने उसके उपन्यास को विभिन्न दृष्यों की एक माला वना दिया और इस तरह उसके उद्देश्य को नप्ट कर दिया। इस उपन्यास को लिखने के पहले मैकेन्जी निवन्व, नाटक तथा समालो-चना के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो चुका था और लोग उसे "स्काटलैण्ड का एडिसन" कहते तथा एडिनवरा में साहित्य का संरक्षक समझते थे। उपन्यास में उसकी असफलता को महत्तव इस लिए नहीं दिया गया कि दूसरे प्रसिद्ध लेखक भी उसी

की भाँति अनुकरण में असफल हो रहे थे। 'पैमिला' और 'ट्रिस्ट्रम शैण्डी' के बीच के समय में जिस किसी लेखक ने रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मालेट या स्टर्न का अनु-करण करने की चेण्टा की वही असफल रहा था, और उस समय का कदाचित् कोई भी अच्छा लेखक ऐसे अनुकरण से वचा भी न होगा। लेखकों की इतनी वडी संख्या इन चार श्रेष्ठ उपन्यासकारों के अनुकरण में चरित्र-चित्रण, ऐतिहा-सिक घटनाओं के वर्णन तथा साहसिक अन्वेपणों के वृत्तान्त लिखती थी, और अनु-करण करने में ऐसी विनोदहीन सामग्री को लेकर उसमें से लालित्य निचोड़ने की चेप्टा करती थी कि अठारहवी शताब्दी के तीसरे चरण में उपन्यास को वहत लोग "साहित्यिक रचनाओं में सबसे गयी-गुजरी तथा सस्ती रचना" समझने लगे थे। बहुत से घरों में "उपन्यास" का नाम लेना भी पाप सनझा जाता था। उपन्यास पढ़ने की रुचि की पत्र-पत्रिकाओं में और नाटकों के रगमचों पर हँसी उड़ायी जाती थी। समालोचक इन उपन्यासों के सम्बन्य में जहाँ और वहुत से दोप दिखाते वहाँ यह भी लिखा करते थे कि निरी भावुकता और उत्तेजक वाग्वि-तण्डा किस प्रकार पाठकों की वृद्धि पर अविकार जमाकर उन्हें ऐसा निकम्मा कर देती है कि वे विचार-शक्ति के साथ-साथ काम करने की शक्ति भी खो बैठते है। साहित्य के दृष्टिकोण से भी ये उपन्यास कोई प्रशंसनीय गुण नहीं रखते थे; न तो वे मूल लेखकों की प्रणाली को ही मानकर कथावस्तु की व्यवस्या करते थे, न चरित्र-चित्रण में ही कोई बात पैदा करते थे। इन उपन्यासो मे श्रेप्ठ कहे जाने वाले वे ही थे जिनमें वे विषय लिये गये थे जो किसी ने न लिये थे और वहुत हो विलक्षण थे। अधिकांश उपन्यासों पर लेखक का नाम नहीं होता था और वे वहुवा पिकैरेस्क प्रणाली पर स्मालेट के ढंगों का अनुकरण करते थे।

#### उपन्यास से नांटक और रोमान्स का क्षय

यद्यपि उपन्यास के विकास में इन अनुकरणों का कोई महत्त्व नहीं, तो भी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इनकी लोकिश्रियता ने जो काम किया था उसका प्रभाव उपन्यास के भविष्य पर वहुत गहरा पड़ा। इन उपन्यासो की संख्या पाठकों की वढ़ती हुई माँग को पूरा कर रही, थी और सामान्य जनता को उसकी रुचि को सामग्री दे रही थी। जिस समय ये उपन्यास सस्ते मूल्य पर लोगों को मिलने लगे, तो नाटक को जोर का घक्का लगा और नाट्यशालाएँ खाली रहने लगीं। अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में ही नाटक लिखनेवाले इस बुरे दिन के आने

को रोकने की कठिन चेप्टा करने लगे थे। उन्होंने राजाओं तथा रानियों के आवेग छोडकर सामान्य मनुष्यों तथा मच्य वर्ग के सावारण जीवन की दशा एवं उसकी समस्याओं पर नाटक लिखने आरम्भ कर दिये थे, और समय के परिवर्तन के साथ-साथ अपने दु:खान्त नाटकों से त्रास एवं अपने सूखान्त नाटकों से वृद्धि-विलास तथा हास्य निकाल डाले थे। साम्यवादी विचारों के फैलने के उपरान्त उन्होंने नाटकों में नित्यप्रति के जीवन की छोटी-छोटी आपत्तियों अथवा पीडाओं पर घ्यान देने और उनके प्रभाव से सामान्य लोगों के "भाग्य" के वनने और विगडने का भी चित्रण करना प्रारम्भ कर दिया था। तत्कालीन माँग को पूरा करने की चेप्टा में नाटककारों ने अपनी गति को वहत मिंद्रम कर दिया था और अब वे उपन्यास-कारों की भाँति व्याख्या तथा सुक्ष्म-परीक्षा भी करने लगे थे, तर्क करने तथा निश्चय कराने लगे थे; और यह सब करने में उन्होंने नाटक को वार्तालाप के रूप का विव-रण अथवा उपदेशपूर्ण निवन्य वना दिया था, जो रसिकता उत्पन्न करने की रीतियों पर उतर आता था। इस परिवर्तन का फल यह हुआ था कि लोग अब नाट्यशाला में अभिनय देखने की जगह नाटक पढ़ते थे और उसकी उपन्यास से तूलना करते थे, जिसके कारण दिन पर दिन नाटक अपनी विशेषताएँ खोकर नष्ट-भ्रष्ट होता गया। साथ ही साथ, उपन्यास पढने की उसी रुचि ने, जिसकी नाटकों और नाट्य-शालाओं में हँसी उड़ायी जाती थी, लोगों का ध्यान नित्यप्रति की घटनाओं तथा परिस्थितियों पर ऐसा जमा दिया कि उन्हें रोमांस की ओर से विल्कुल ही अरुचि हो गयी और इस प्रकार फिर से सिसकते हुए रोमांस को भारी धक्का लगा साहित्य के इन दोनों प्रतिष्ठित अंगों की पराजय का उपन्यास ने पूरा लाभ उठाया और दोनों की शक्ति का अपने भीतर संयोग करके योग्य लेखकों के हाथों में वह खुव फुला-फला।

#### आलिवर गोल्डस्मिथ--दि विकार आफ़ वेकफील्ड

लारेन्स स्टर्न ने मनुप्यजीवन का जैसा प्रदर्शन किया, उससे कहीं अधिक स्वास्य तथा आनन्दकारक आलोकन उसी समय की एक ऐसी पुस्तक में मिलता है, जो ट्रिस्ट्रम शैन्डी से किसी प्रकार कम प्रसिद्ध नहीं हुई और जो उसकें छै वर्ष के उपरान्त प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम दि विकार आफ़ वेकफ़ील्ड (The Vicar of Wakefield) है (१७६६) और जिसका लेखक आलिवर गोल्ड-स्मिथ (Oliver Goldsmith) था। गोल्डस्मिथ का जन्म सन् १७२८ में आयर-

लैण्ड में हुआ था और वहीं डिक्लिन से उनकी जिला प्रारम्भ हुई की। डिक्लिन विख्वविद्यालय से चिकलकर चिकित्सा-बास्य में अध्यान है किए बहु एडिनवरा गया, किन्तु १७५४ में वह अपने अवान्त स्वभाव की प्रेरण के कारण लिडेन जा पहुँचा और वहाँ से एक ही वर्ष के भीतर यूरोण है प्राप्त के निकल गण। वो वर्ष यों ही घूमने के बाद १७५६ की फरवरी से बहु चिक्ल गणिए तथा प्रकाशकों के पढ़ाने की नौकरी करके बीरे-बीरे माहिष्टिक गणिए तथा प्रकाशकों के सम्पर्क में आया और दूसरे रोटी कमानेवाणे के वकों की भित्त पित्रवाओं ने लिख-कर किसी प्रकार जीवन-निवाह करने लगा।

गोल्डस्मिय की दो मुख्य विरायताएँ यो; एक भोलापन अथवा नरलता और दूसरी सूक्स चेतना, जिन्हे जीवन की नगी-तूर्गी ने भी मामारिक चतुराई तथा कठोरता से वह बदलने में असमर्थ रहा और क्ष्ट उठाना रहा। इसी भीलेग्न की और संकेत करके वालपोल ने गोल्डस्निय को सर्वीनमान् मूर्व हिना उनका <mark>जेपहास किया था, और इसी सुक्ष्म चेतना</mark> के कारण वह डाक्टर जाल्यन की उप-स्थिति में बहुवा चुप ही बैठा रह जाता था तथा अपने फड़कते हुए बाक्य को नन में ही रहने देता था, जिस पर वास्वेल जानवृझकर ईप्यों ने व्यग्य करता आंर प्रनार होता था। सारे दोषों के होते हुए भी. हृदय की मयुरता, भावों की कोनजता और उन गुणों के लिए जिनसे मुन्दर चरित्र का निर्माण होता है, गोल्डस्निय अप्रेजी साहित्य के भेष्ठ लेखकों में सबसे अधिक प्रेम करने योग्य व्यक्ति हुआ है ओर आज तक ऐसा ही समझा जाता है। जिन गुणो के कारण उसका जीवन इतना दुःखपूर्ण रहा था, उन्हीं गुणों ने उसे ख्यानि दी ओर वे ही उसका आकर्षण है। समकालीन उपन्यासकारों से कहीं अधिक मात्रा में, रिवर्डसन और न्नालेट से भी ज्यादा, गोल्डस्मिय ने अपने अनुभवों से उन सारी रचनाओं ने कान लिया, जो <mark>आज तक जीवित हैं और जिनकी रोच</mark>कता स्यायी है। उसने १७६० ने १७६१ तक दि पब्लिक लेजर (The Public Ledger) नामक पत्रिका मे वे निवन्य लिखकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया, जो 'दि चिटिडेन आफ दि वर्ल्ड (The Citizen of the World)" के नाम से प्रसिद्ध है, और जिन में एक चीनी के दृष्टिकोण से इंग्लैण्ड की दशा पर विचार किया गया है। गोल्ड-स्मिय ने इसी समय में एक उपन्यास भी लिखा था, जिसे १७६४ मे डाक्टर जान्सन ने एक प्रकाशक के हाथ साठ पौण्ड में वेचकर उसे मुसीवत से छुड़ाया था। इस ज्पन्यास का नाम दि विकार आफ वेकफ़ील्ड है जो १७६६ में प्रकाशित किया

गया था। उस समय के लोकप्रिय उपन्यासों से वह ऐसा अलग था कि पाण्डुलिपि मोल लेने के वाद प्रकाशक को छापने या न छापने का निर्णय करने में सोलह महीने लग गय। इस वीच में लेखक की पहली पद्य-रचना, दि ट्रैवलर (The Traveller), प्रकाशित होकर सर्वप्रिय हो चुकी थी। उसकी दूसरी पद्य-रचना, दि डेजरेंड विलेज (The Deserted Village) १७७० में प्रकाशित हुई, जिसके पहले उसने नाटक लिखना प्रारम्भ कर दिया था और १७६८ में दि गुड-नेचर्ड मैन (The Good Natured Man) भी प्रकाशित कर चुका था। अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व, सन् १७७३ में उसने शी स्टूप्स टुकांकर (She Stoops to Conquer) भी लिख लिया था।

उदारिचत्त तथा मुक्तहस्त होने के कारण और कुछ इस लिए भी कि उसे ससार में अटल विश्वास था, गोल्डिस्मिथ का सारा जीवन सामाजिक अथवा आर्थिक किटनाइयों मे व्यतीत हुआ। वह वच्चे के समान सरलस्वभाव और असावधान होने के कारण कभी भविष्य की चिन्ता नहीं करता था। जिस प्रकार निर्धनं विद्यार्थी-जीवन में वांमुरी बजाता हुआ वह यूरोप के देशों में भ्रमण करता था, उसी तरह विना आगा-पीछा सोचे हुए अपना साहित्यिक जीवन भी व्यतीत करता था। इस विश्वास के पीछे मनुष्य-प्रेम था जो उसकी रचनाओं में भरा है और जिसने उसके दि सिटिजेन आफ दि वर्ल्ड को एडिसन के निवन्धों की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में मानवतापूर्ण बना दिया है।

उसके उपन्यास दि विकार आफ़ वेकफील्ड में अंग्रेजों के घरेलू जीवन के साधारण सद्भावों का चित्रण किया गया है, जिसे चोट खाये हुए तथा मनुष्य-प्रेम से भरे हुए हृदय के विना अनुभव कर सकना असम्भव है। यह एक ऐसी कहानी है "जिस पर स्वर्ग से अमृत की नन्ही वूँदें गिरी है जो ओस की भाँति आज तक चमक रही है।" विकार और उसके परिवार पर इन दिनों निर्धनता की मार पड़ी। उसकी पुत्री ओलीविया को एक कुपात्र प्रेमी बनकर वहकाकर ले गया, इस दुर्घटना ने उसकी मुसीवत को और भी दुःखद बना दिया। इसी दशा मे उसके घर में आग लग गयी और वह नष्ट हो गयी। इन मुसीवतों का आघात और भी असह्य हो जाता है जब पिता ऋण के कारण कारागार में वन्द कर दिया जाता है। इतना सब होने पर भी विकार का जीवन में दृढ़ विश्वास बना रहता है और वह इस संसार को सबसे मुन्दर समझता रहता है। अपने परिवार का प्रेम उसके हृदय को सहारा देता है और अन्त में उसी की विजय होती है। यह जरूर

है कि उपन्यास मे विकार ही एक पात्र कहा जा सकता है, विकार की पत्नी, उसके वच्चे, स्क्वायर थार्नहिल और उसका चाचा, सर विलियम थार्नहिल, जेन्किन्सन इत्यादि सवके सव छाया मात्र है, जिनको विकार का व्यक्तित्व कही-कही जरा चमक देता रहता है और जीवित रखता है। सारा उद्देश्य और पुस्तक की व्यापक आत्मा विकार ही है, जो हमे दुख सहने और सिर ऊँचा रखने की रीति वताता है। गोल्डस्मिथ उस अर्थ मे वास्तविकता का कायल नहीं है जिसमे तत्का-लीन लेखक वास्तविक वाते लिखते थे। लारेन्स स्टर्न के समान गोल्डस्मिथ को भी दुड निश्चय के सिद्धान्त मे विश्वास नहीं है, और न वह जीवन या ससार को ऑख से देखकर जैमा का तैसा नकल करके चित्रण करना चाहता है। उसका ससार एक आदर्श ससार है; दू ख तथा विपत्तिया वे डरावने काले वादल हे जो घिर-कर जीवन को अन्यकारमय कर देने और मनुष्य के ऊपर मुसलाघार वरसने पर तुले होते है, अन्त में स्थिर होकर वह उपजाऊ तथा ताजा करनेवाला मेह बरसाते है जिससे पृथ्वी हरी-भरी हो जाती है। गोल्डस्मिय के विचार से पीडा या दू ख कोई कठिन विवाद-विपय नहीं, विल्क एक कलायुक्त साधन अथवा प्रयोग है जिससे यह ससार अधिक सुन्दर मालूम होता है। गोल्डस्मिय का आशावाद ऐसा प्रभाव डालनेवाला है कि उसके उपन्यास के पाठक ओलीविया के उस मनुष्य के साथ विवाह को भी स्वीकार कर लेते है, जो उसे प्यार नहीं करता और व्यसनी भी है, क्योंकि जितनी मुसीवते सामने आती है उनका परिणाम अच्छा ही निकलता है, ओर हम समझते हे कि दूप्टता की प्रकृति वदल गयी है। विकार आफ वेकफील्ड के अटठाईसवे अच्याय के प्रारम्भ मे गोल्डिस्मिथ लिखता है—''इस जीवन मे सुख और दू ख दूरर्दाजता के परिणाम होते है न कि सदाचार के; ऐहिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य को ईश्वर वहुत तुच्छ समझकर उनके हिस्से-बॉट पर ध्यान नहीं देता।" यह ऊँचा विचार सिद्ध करता है कि गोल्डस्मिथ एक ऐसा नीतिज्ञ था, जिसने कहानी-साहित्य (fiction) तथा परिहास आर द् खद घटनाओ द्वारा अपना उपदेगपूर्ण अनुभव ससार के सामने प्रस्तुत किया और कथावस्तु एव घटनाक्रम अथवा उपन्यास-कला की प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया।

प्राकृतिक दृश्य और गोल्डस्मिथ की सूक्ष्म चेतना तथा गैली

गोल्डस्मिथ ने आर्केडिया (Arcadıa) जैसे ग्रामीण रोमासो की एक विशे-यता का अपने उपन्यास मे ऐसा उण्योग किया कि वह उपन्यास के विकास मे उसका अंशदान कहा जाता है। उसके पहले के उपन्यासकारों ने घर के बाहर के दश्य पर घ्यान नही दिया था । रिचर्डसन ने वड़ी सावधानी तथा प्रवीणता से अपने उपन्यासों मे कमरे सजाये और नियत किये थे; फील्डिंग (Fielding) ने कूछ वँवे-टँके से वर्णन जरूर दिये थे, किन्तु उसके उपन्यासों मे प्रकृति के दृश्यों को अठारहवी शताब्दी की रीति से सँवार-सूघारकर और व्यवस्थित करके रखा गया है, जिससे प्राकृतिक दृश्य वनावटी अथवा शिल्पर्निर्मित हो गये है। गोल्डस्मिथ ने प्राकृतिक दुश्यो को अनुभव करके और चेतना सहित अपनी रचनाओं में रखा है, विशेप कर उपन्यास के प्रारम्भिक ग्रामीण जीवन के वर्णनों मे, जहाँ ये दृश्य शान्ति एवं आनन्द को और भी वढा देते है। उपन्यास मे आदि से अन्त तक जहाँ भी प्राकृतिक द्रयो का वर्णन किया गया है, प्रकृति एक चिह्न अथवा प्रतिरूप है जो ससार की श्रंप्ठता की सूचक है, और यह एक और भी कारण है कि जीवन की सून्दरता में विस्वास किया जाय। उसकी रचनाओं में सैकड़ों स्थानो पर ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की झलक मिलती है जिनसे उसके प्रेम का पता चलता है और जिनके पीछे एक सच्चे कल।कार का हाथ दिखाई पड़ता है। वह स्न्दर शैली तथा चेतन भाषा मे इसलिए लिख सकता है कि उसके हृदय में उन प्राकृतिक दश्यों का गहरा प्रभाव है जिसे वह हमारे हृदय तक पहुँचाना चाहता है। ऐनिमेटेड नेचर (Animated Nature) नामक रचना मे प्रकृति की चेतनता के बड़े सुन्दर वर्णन है जिन्हे सीधे कविता मे परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उनमें वृद्धि-चमत्कार और भावना की प्रधानता ने वह जादूगरी का सा रहस्य भर दिया है जो हमारे विचारों को असीम विस्तार देता है।

गोल्डिस्मिथ के दो विशेष गुणों ने उसे ऐसा योग्य लेखक वना दिया था कि उसने जो कुछ भी लिखा उसी ने उसे चमका दिया। डाक्टर जान्सन ने वड़ी ठीक और सुन्दर वात कही थी कि यदि गोल्डिस्मिथ किसी हलकी तथा खिलवाड़ की वात को भी लिखता तो उसे भी सुन्दर और अर्थपूर्ण वना देता। यद्यपि वार्तालाप में वह फूहड़ और वेढगा सा लगता था और तुरन्त किसी वात का उत्तर देना उसके वश की वात विल्कुल थी ही नहीं, किन्तु उँगलियों में लेखनी लेते ही न जाने कहाँ से उसे भाषा पर पूर्ण अधिकार मिल जाता था और शैली ऐसी स्पष्ट तथा मन को लुभानेवाली मिल जाती थी कि वह विना प्रयास कोमल से कोमल भाव और विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्तर व्यक्त करने लगता था। वहते हुए जल के समान स्वच्छ और सुरीला गद्य उमड़ता चला आता था, जिसमें स्वाभाविक

सरलता एवं लालित्य घुले होते थे। इन्ही सब गुणों के कारण कहा जाता है कि जिस किसी को प्रभावपूर्ण और सुन्दर अंग्रेज़ी भाषा सीखनी हो वह गोल्डस्मिथ , के दि विकार आफ़ वेकफील्ड एवं दि सिटिज़ेन आफ दि वर्ल्ड के स्कूल में सीखे।

गोल्डस्मिथ का उपन्यास प्रकाशित होने के पहले ही उपन्यासों का विषय निश्चित हो चुका था। भावुक युवती, धूर्त पुरुप और युवती को फुसलाकर भगा ले जाना, जैसा रिचर्डसन ने अपने उपन्यास में दिखाया था, अनोखा साहसी पुरुप, दयालु एवं शिष्ट मतृष्य जो किसी कपट प्रवन्य में फँसे हों, जिनका चित्रण फ़ील्डिंग ने अपने उपन्यास में किया था, और वे हाथापाई करनेवाले नाविक जो स्त्रियों के सम्वन्य में भोंडे मज़ाक करते थे, जिनके नमूने स्मालेट ने दिये थे—इन्हीं विषयों के हेर-फेर से उन उपन्यासों की सामग्री तैयार होती थी जो इन लेखकों के अनुकरण में लिखे जाते थे और जिनकी सख्या दिन दूनी बढ़ रही थी। कथावस्तु की व्यवस्था भी इसी प्रकार निश्चित सी हो गयी थी। पाठकों के धैर्य और उनकी आर्थिक दशा ने उपन्यासों की मुटाई को भी नियत-सा कर दिया था।

गोल्डस्मिथ ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार तथा अपने मानव प्रकृति के ज्ञान को काम में लाकर नित्यप्रति के वास्तविक जीवन का कलात्मक पुर्नानर्माण करके उपन्यास लिखा। वह किव पहले और उपन्यासकार वाद को था, इसलिए उसने मनुष्यों एवं परिस्थितियों तथा घटनाओं को चित्रों के रूप में देखा और उन्हें व्यवस्थित किया। उसने बहुधा ऐसे सीधे-सादे ग्रामीण मनुष्यों को उपन्यास का पात्र बनाया जो गाँव में ही अपना कर्तव्य और मुख तथा आनन्द प्राप्त करते हैं। उसे ऐसे लोगों की स्वाभाविक भलमनसी में पूर्ण विश्वास था। वह उनके सरल आत्म-गौरव को सराहता और उसी के साथ उन छोटे-छोटे अवगुणों को भी देखता जिनकी वह प्रेम-भाव से इसलिए हँसी उड़ाता था कि उनकी मानवता दिखा सके।

जिस प्रकार की वास्तविकता इस समय के उपन्यासों में पायी जाती थी वह गोल्डिस्मिथ के लिए असम्भव थी। उसने आजन्म और वरावर संसार को कल्पना के प्रकाश में लाकर देखा था, जिसके कारण सारी विश्वमता एवं कठोरता दूर होकर जीवन एक मुखान्त नाटक वन गया था और कटु अनुभव एक नये सन्दर्भ में कुछ के कुछ होकर सहनीय जान पड़ते थे। कल्पना के उस प्रकाश में गोल्डिस्मिथ ने देखा कि घूर्त मनुष्य के भीतर आत्मा कलुपित नहीं होती और इसलिए वह क्षमा के योग्य होता है; युवती को भगा ले जाना एक प्रकार का उन्माद है जो ग्रोप्म ऋतु में उत्पन्न होता है और ऋतु के साथ समाप्त हो जाता है और घाव का कोई चिह्न नहीं छोड़ जाता। वह हमें वताता है कि उसके उपन्यास का विकार कर्तव्य जानता और अच्छी तरह समझता है, और व्याकुल कर देनेवाले अनुभवों के होते हुए भी उसमें इतना साहस है कि अपने सिद्धान्तों पर जीवन को चला सके। दि विकार, आफ़ वेकफील्ड के पढ़नेवाले को जीवन का ऐसा प्रदर्शन और संसार का यह चित्रण अतिरंजित नहीं जान पड़ता; और यद्यपि गोल्डिस्मिथ वास्तव का इस प्रकार आदर्श रूप में चित्रण करता है, उसके उपन्यास के पात्र जितना सच्चा चित्र ग्रामनिवासियों का देते है वैसा अग्रेजी उपन्यास में इससे पहले किसी लेखक ने नहीं दिया था।

''फिक्शन'' अथवा ''कथा-साहित्य'' और उसका मूल-सिद्धान्त

इस प्रकार के कल्पित पात्रों तथा घटनाओं के क्रमानुकूल व्यवस्थित वर्णन को कथा-साहित्य (fiction) कहा जाता है। यही सामग्री है जिसे कई प्रकार के साँचों में ढालकर विविघ रीतियों से कलाकार मृतिमान करता है । इस अर्थ में ''फिक्शन'' अथवा ''कथा-साहित्य'' लेखक के लिए वैसी ही वस्तु है जैसा मूर्तिकार के लिए संगमरमर। यद्यपि यह नाम वहुधा गद्य में लिखे हुए वर्णनों को ही दिया जाता है, जैसे उपन्यास और कथा, किन्तु महाकाव्य और नाटक भी, जो जीवन के तथ्यो का कल्पित पात्रों तथा घटनाओं द्वारा वर्णन करते हैं, "फिक्ञन" हैं। सारे वर्णनों की कच्ची सामग्री "फिक्शन" है जिसे उपन्यासकार, महाकाव्य लिखने-वाले और नाटककार अपने-अपने साँचों में ढालते हैं। इस कल्पित सामग्री और उससे वने हुए उपन्यासों तथा नाटकों आदि का मिथ्या एवं असत्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि "फिक्शन" झूटा नहीं हो सकता। "फिक्शन" या "कथा-साहित्य" इतिहास के वास्तविक तथ्य से भिन्न हो सकता है; "फिक्शन" की घटनाएँ सम्भव है कभी हुई न हों, उसके पात्र संसार में कभी जीवित न रहे हों, किन्तु उनका उस जीवन के सद्श होना आवश्यक है, जिसे जैसा हम जानते हैं, या उसके जैसे होने का हमें विश्वास है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे मनुष्य से यदि हम मोटरकार का वर्णन करें जिसने वैल या भैंसा-गाड़ी के सिवा कोई और सवारी न देखी हो, तो वह मनुप्य अपने मन में मोटरकार का जो चित्र बनायेगा, उसकी नींव में वही बैल या भैसा गाड़ी होगी जिसे वह जानता है। यदि वह मनुप्य कागज पर चित्र बनाकर किसी को मोटरकार दिखाना चाहे और सौ मील की गति एवं बैठने-वाले के आराम के प्रदर्शन केलिए पचास जोड़ा भैंसे या बैलगाड़ी में जोत दे और पचास मोटे-मोटे गहे गाड़ी में विछा दे, तो मोटरकार का ऐसा चित्र हमारी मोटरकार से भिन्न होते हुए भी झूठा चित्र नहीं होगा। वह चित्र अनुभव किये हुए तथ्य को कल्पना द्वारा मूर्तिमान् किये हुए तथ्य में मिलाकर साकार करता है, और वह मोटर कार को ठीक वैसा ही उपस्थित करता है जैमी वह चित्रकार के मन में है, और जैसा वह जानता एवं विच्वास करता है।

"फिक्बन" अथवा "कहानी-माहिन्यं जो इस प्रकार के जीवन-तथ्यों को मूर्ति-मान् करता है, उन दार्शनिक तत्त्वों को साकार करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो विज्ञान के निरीक्षण से तत्त्वज्ञान को प्राप्त होते है। यही कारण है कि श्रेष्ठ लेखक जो कल्पना के पथ पर अज्ञात के कोबगृह मे प्रवेश करने की चेप्टा करते है, विज्ञान तथा दर्शन से अनिभज्ञ नहीं होते। वे वैज्ञानिकों की मॉित देखते, अनुभव करते, चिन्तन करते और अपने अनुभवों, भावनाओं तथा ज्ञान की सूक्ष्म परीक्षा करते, और उन प्राकृतिक एवं सारभूत नियमों को जानने तथा समझने की चेप्टा करते हैं जो मनुष्यजीवन के सारे व्यापार की तह में होते और सदा स्थिर रहते हैं। इन्हीं स्थिर और प्राकृतिक नियमों को लेकर श्रेष्ठ लेखक वे जीवन-सिद्धान्त निर्मित करते हैं जिन्हें वे अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रणाली एवं शैली द्वारा कथावस्तु में सजीव तथा साकार करते हैं। इस अर्थ में "फिक्शन" अथवा "कहानी-साहित्य" उन सब रचनाओं की सामग्री में होता है जिन्हें हम सर्जनात्मक कहते हैं और जो कल्पना से प्राप्त तथ्यों के वर्णनों पर वनी होती हैं।

इसी प्रकार का एक "किल्पन" वर्णन दि हिन्टरी आफ़ रैसेलस, प्रिन्स आफ़ एिन्सीनिया (The History of Rasselas, Prince of Abyssinia) हैं, जो १७५९ में डाक्टर सैमुयेल जान्सन ने ट्रिन्ट्रम गैन्डी की प्रारम्भिक दो जिल्दों के प्रकाशन से कुछ महीने पहले और दि विकार आफ़ वेकफ़ील्ड से दो वर्ष पहले लिखा था। वास्वेल ने लिखा है कि जब जान्सन ने कहानी लिखने का विचार प्रकट किया तो गोल्डस्मिथ को उसकी सफलता नें बहुन मन्देह था, क्योंकि "वह जहर छोटी-छोटी मछलियों से ह्वेल की भाँति वार्ता-लाप करायेगा।" जान्सन ने कहानी लिखी और वह कहानी जान्सन के निराज्ञावाद तथा अनुभवों की सच्ची कहानी हो गयी। रैसेलस (Rasselas) में मनुष्य-जीवन के सुख तथा आनन्द की समस्या का जान्सन वड़ी ईमानदारी और सचाई से निरीक्षण करता है। उसका निर्णय है कि जीवन में सुख नहीं के बराबर है; यदि मनुष्य दुःख से किसी उपाय से बच जाय तो उसे बड़ा सुखी समझना चाहिए। अपने जीवन में जान्सन ने कभी सांसारिक अनुभवों से मुँह नहीं छिपाया और न उन्हें कल्पना के द्वारा रंगीन बनाने की चेप्टा की।

उसने जीवन की गर्मी और सर्दी को पुरुपार्थ तथा साहस के साथ सदा झेला और अपने आत्मिवश्वास को हाथ से जाने नहीं दिया। अपने पराक्रम तथा आन्तरिक वल के कारण, वाहरी दुण्टता एवं आन्तरिक दुर्वलता के सामने कभी सिर न झुकाने के कारण और सदा प्रयत्नशील रहने के कारण जान्सन ने जो ख्याति पायी, वह उसके योग्य था। जब ऐसा मनुष्य कोई कहानी लिखता है तो उसके विचार तथा सिद्धान्त, जो केवल कहने-सुनने के नहीं विलक जीने के आधार होते हैं, स्वाभाविक रीति से उस वर्णन में झलक आते हैं, जो मानव-प्रकृति के सारभूत अथवा मौलिक तथ्यों को मूर्तिमान् करता है।

#### रैसेलस

एविसीनिया के सम्राट् का रैसेलस नामक एक पुत्र, जो आनन्द की घाटी में रहता है और जिसका जीवन चारों ओर से सुख के साघनों से घिरा हुआ है, अकस्मात् अपने विश्रामपूर्ण एवं आनन्द-दायक जीवन की शान्ति तथा कोमलता से घवरा उठता है, और एक दिन अपनी बहिन निकाया और वृद्ध तत्त्वजानी इमलैक के साथ मिस्र देश को निकल जाता है। मिस्र देश में भ्रमण करके ये लोग विभिन्न परिस्थितियो मे मनुष्य-जीवन की दशा का अध्ययन करते है और परिणाम यह निकालते है कि ''कौन-सा जीवन अच्छा है इसका निर्णय बहुत कठिन है।'' यह सोचकर कि कहीं तो आनन्दमय जीवन अवश्य होगा, राजकुमार अपनी खोज जारी रखता है और वहुत-से उद्यमों में लगे हुए लोगों के जीवन को देखता है, परन्तू कहीं भी आनन्द नहीं पाता। उसे पता चलता है कि ग्रामीण जीवन अज्ञान, असन्तोष तथा व्यर्थ के वैमनस्य के कारण पीड़ित रहता है; तत्त्वज्ञान की शिक्षा देनेवाले अपने दु:ख नहीं सह पाते, सन्यासी तथा एकान्त में रहनेवाले न आनन्द पाते है न धर्मात्मा होते है, घनाढ्य लोग वलवानों के डर में रहते है और सभी मनुष्य सुलतान से भयभीत रहते हैं। "मैं नहीं कह सकता कि विवाह विपत्ति का एक रूप नहीं है।" और फिर, क्या जीवन का सुख मनुप्य के विचारों को भी आनन्दमय कर सकता है और समय को व्यतीत करा सकता है ? जीवन का वड़ा भाग फिर भी जून्य रहेगा और मन उचटता रहेगा। क्या सदाचार तथा धर्म का जीवन इस समस्या को हल करेगा ? सदाचार हमें मुसीवत सहन करने की शक्ति जरूर देगा, किन्तु सहन करने के विचार में भी तो कप्ट मिला हुआ होगा। जब इसी प्रकार जीवन की सारी अवस्थाओं और सव आदर्शों के गुणों तथा दोषों पर विचार करके उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, तो

रैसेलस अपनी आनन्द की घाटी को लौट गया और नित्यता के लिए अपने को तैयार करने लगा। यह मुन्दर कहानी एक उपदेश है जिसे ऐसे उन्न इन से क्याक्स्तु के खाँचे में रखा, गया है कि घटनाएँ ठीक तरह पर व्यतित हो गयी है और एक मुक्रे हुए उत्कर्ष पर बढ़ती चली जाती हैं, जहाँ पहुँचकर एक पागल ज्योतियों के इन्ज्ञाल के अंधकार में उनको मृत्यु का जैना मिलन शिखर मिल जाता है। इनलैक कहना है—"इस मनुष्य के जैसे जान को बहुन कम लोग प्राप्त कर मकते हैं, इसके जैसे सवाचारी भी संसार में बहुत नहीं होते किन्तु इसकी जैसी नकट की बजा सब की हो सकती है।"

इस पुत्तक का आकर्षण उसकी बुद्धिमानी और उसके द्यामान में है। कहीं-कहीं पर उपहास भी बहुत अर्थपूर्ण प्रमान डालना है और उदानी को दूर करना है। यह एक ऐसी नैतिक कहानी है जिसमें अधिक अर्थपूर्ण और ऐसे ही माहिन्यिक गुणों से सम्पन्न कहानी जो जीवन के नथ्य को कल्पना द्वारा मृतिमान् करनी है, किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखी गयी। यह कहानी ठीक अर्थ में किक्शनं है।

## शताब्दी की उपन्यास-लेखिकाएँ

कदाचित् प्रगीत को छोड़कर उपन्याम ही माहित्य का वह अंग है जिसमें नारी लेखकों ने प्रश्नंतनीय सफलता प्राप्त की है। हम देख चुके है कि इैनियल डिफ़ो के समय से पूर्व कई लेखिकाएँ रोमांस लिखने में कैमी प्रमिद्ध थीं। अठारहवी जनाव्दी में फील्डिंग की बहिन, मिस सैरा फोल्डिंग (Miss Sarah Fielding) ने एक उपन्यास, जिसका नाम डेविड सिम्ल (David Simple) था १७४४ में प्रकानित किया था, जो लोकप्रिय इम कारण हुआ कि बहुदा पाठकों ने उमे फील्डिंग की एकता समझा था। यद्यपि रिकर्डमन तथा फोल्डिंग दोनों ही मर्विप्रिय उपन्यामकारों ने उसकी प्रशंसा की थी, किन्तु वह बहुत दिन तक जीवित न गह नका। उस उपन्यास में रिसकता तथा चरित्र-चित्रण पर जोर दिया गया था, किन्तु उसकी ''पिकरेंस्क' (यूर्तता) कथावस्तु से यह विशेषना एकहप नहीं हो सकी और इसके अलावा, सांसारिक जीवन का जान बहुत कम होने के कारण यूर्तता की कथा-वस्तु में भी कोई नयी बात नहीं लायी जा सकी।

### मिस फ़ैनी वर्नी और वास्तविकता का उद्धार

राताब्दी के चतुर्थ चुरण में मिस फैनी वर्नी (Miss Fanny Burney) ने

वास्तविकता की प्रणाली को, जो लारेन्स स्टर्न एवं आलिवर गोल्डस्मिथ की रचनाओं ने छोड़ दी थी, फिर से चलाया। मिस वर्नी (१७५२—१८४०) का प्रथम उपन्यास इवेलीना (Evelina), १७७८ में प्रकाशित हुआ, जिसकी डाक्टर जान्सन ने प्रशसा की। वह तुरन्त लोकप्रिय हो गया और मिस वर्नी की साहित्यिकों में गणना होने लगी। उसका दूसरा उपन्यास सेसिलिया (Cecilia), १७८२ में प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उसे, इवेलीना से दमगुने, ढाई सी पीन्ड मिले। मिस वर्नी ने वहुन वर्षों का बीच देकर दो उपन्यास और लिखे जिनका अब कोई नाम भी नहीं लेता। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी डायरी (Diary) और चिट्ठियाँ (Letters) प्रकाशित हुई जिनमें १७७० से लेकर १८२० तक के वातावरण और लोगों की दिलचस्पियों का अच्छा वर्णन मिलता है।

#### इवेलीना और सिसीलिया

इवेलीना (Evelina) एक युवती के घर से वाहर के संसार में प्रवेश करने की कहानी है, जिसे स्वयं उस युवती ने उन चिट्ठियों में कहा है जो वह अपने संरक्षक को लिखती है। युवती एक साथ ही कई प्रेमियों की स्पर्धा में फँसी हुई है, जिससे सफलता पूर्वक छुटकारा पाना इस लिए कठिन होगया है कि उसकी उत्पत्ति में कुछ लोगों को सदेह है। युवती अपनी ओर से सदा सूचरित्र तथा सदाचार का घ्यान रखती है। इस विषय में इवेलीना और सिसीलिया (Cecilia) दोनों ही उपन्यास रिचर्डसन अथवा मिस वर्नी से प्रभावित है और दोनों की नायिकाएँ, जिनके नाम पर उपन्यासों के नाम पड़े है, क्लैरिसा (Clarissa) की चचेरी वहिनें है, क्योंकि उसी की भाँति ये दोनों भी पाखण्डी तथा अत्यन्त सूक्ष्मग्राही एवं सचेत हैं। स्त्रियों के सदाचार के इन प्रतिरूपों मे नैतिक उपदेश भरे पड़े है जो पग पग पर समाज तथा संसार की बुरा-इयों की ओर घ्यान आकर्षित करते है। इवेलिना में मध्य श्रेणी के लोगों की भदेस वार्ते और उनके जंगली प्रकार के खेल-तमाशों का वर्णन है: सिसीलिया में समकालीन जीवन का अध्ययन और भी ब्य रेवार है। उस समय की प्रयानुसार वर्नी ने भी वात-वात पर आँसू निकाल देना ख्व सीखा है, और वह भावकता भी दिल खोलकर प्रकट करती है। इन उपन्यासों के दूसरे पात्र कहने को तो वास्तविक जीवन से और तत्कालीन समाज से लिये गये है, किन्तु वे किसी न किसी आवेग तथा चरित्र की विशेषता के प्रतिरूप है, किसी न किसी गुण या दोप को प्रवानता देकर कथावस्तु को व्यवस्थित करने में सहायक होते है। मिस वर्नी ने ऐसी व्यवस्था इस लिए रखी

क्योंकि उपन्यासों का उद्देश्य समय की खरावियाँ दूर करना था। उसने रिचर्डसन की भाँति उन दोपों को घृणित दिखाने के लिए किसी एक पात्र को चुनकर उसमें वह दोष प्रधानता से भर दिया और फिर उस पात्र को निष्क् बना दिया। इस प्रणाली परं लिखे जाने का फल यह अवव्य हुआ कि उपन्यास सामियक दशा के चित्र हो गये किन्तु "फिक्शन" की हैसियत से श्रेष्ठ नहीं रहे। वास्त्रिक जीवन जैसा का तैमा कहानी को साहित्यक तथा कलात्मक नहीं बनाना क्यांकि कला का कार्य परिवर्तन है। यहीं कारण है कि मिस वर्नी के उपन्यास सामाजिक इतिहास के अध्ययन को सामग्री हो गये हैं और आज भी पढ़े जाते है। उनसे आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, लोगों की आर्थिक दशा, आचरण की त्रुटियों और आवश का अभाव सब वाने वड़ी सूझ-त्रूझ के सांय दिखायी गयी है। पहले जिन उपन्यासों में सामाजिक जीवन के चित्र दिये गये थे वे पुरुषों के दृष्टिकोण से लिन्वे हुए थे। सिम वर्नी ने युवितयों के दृष्टिकोण से सब व्यवहार देखा और प्रवृत्तियों का नये दृग से निरीक्षण किया।

मिस वर्नी की शैली पर जान्सन का प्रभाव है, जिनके कारण उसमे ऐसा भारीपन आ गया है जो उपन्यास में अनुचित जान पड़ता है, किन्तु उसके अपने गुण अलग से दिखाई देते हैं जो वड़े सुन्दर हैं। विलक्कुल फीर्लिडग या न्टर्न के समान सूक्ष्म बोब तथा गम्भीरता एवं परिहास को उसकी जैली नुगमना ने व्यक्त करती है। विगटजनों के वार्तालाप में जो नफासतें और सकेत नथा हलका मजाक और गहरे विचार इयर से उबर होते रहते हैं, वे सब बातें मिस वर्नी की भाषा के बच की है, क्योंकि वह दूसरे श्रेष्ठ लेखकों के प्रभाव में सम्पन्न हो गयी है और उसकी सारी जरूरतो को पूरा करने की योग्यता रखती है। यद्यपि उपन्याम-कला के दृष्टिकोण ने मिस वर्नी का वड़ा महत्त्व नहीं है, किन्तु आनेवाले उपन्यामकारों ने उसकी पुस्तकों से वहत कुछ सीखा।

# अठारहवीं शताब्दी के उपन्यास की उपलब्धि

रिचर्डसन से लेकर फैनी वर्नी तक के उपन्यासों में ऐने साहित्य का निर्माण हुआ जो अठारहवीं जताब्दी के दृढ निश्चय और स्थूल तथ्य में विश्वास रखनेवाले स्वभाव के अनुरूप था। उपन्यास लिखने वालों की बहुबा यही चेप्टा रही कि मनुष्य तथा संसार का जैसे वे हैं वैसा ही चित्रण किया जाय, यद्यपि कुछ लेखक अपना उद्देश्य उन्हें सुवारना भी कहते रहे। यह कहना विलक्चल ठीक होगा कि लगभग

सव श्रेष्ठ उपन्यासकारों की पुस्तकें समकालीन जीवन की समालोचना हैं। इस कहानी-साहित्य के वहुमूल्य गुण तथा विशेषताएँ परिहास और नैतिक चेतना है, जिन्हें प्रयोग में लाकर लेखकों ने जीवन तथा समाज के सच्चे चित्र खींचे। निम्न श्रेणी के लेखकों के हाथों में उपन्यास घीरे-घीरे साहित्य का एक ऐसा अंग वनंता गया जिसमें सभी कुछ लिखा जा सकता था। लोग सामाजिक, राजनीतिक तथा सद्व्यवहार सम्बन्धी विषयों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, इस लिए उपन्यास की कला-त्मक प्रणाली पर अधिक ध्यान .न देखकर लेखकों ने अपनी पुस्तकों में ब्यंग एवं <sup>°</sup> जपदेश को अपना मुख्य उद्देश्य वनाना प्रारम्भ कर दिया और साघारण पाठकों में ऐसे उपन्यास लोकप्रिय होने लगे। नैतिक विवाद, विभिन्न व्यवसायों तथा वाणिज्य की प्रशंसा, समाज में स्त्रियों की अवस्था, राजनीति की समस्याएँ, कर्जुदारों के कारागार, अनाथालयों की दशा—कौन सा ऐसा विषय है जो इन जपन्यासों में नहीं मिलता, या जिस पर उनमें विचार नहीं किया गया। साहित्य-कला की दृष्टि से ये पुस्तकें उपन्यास नहीं कही जा सकतीं, वे सर्वसाघारण लोगों की दिलचस्पी के विषयों पर कितने भी अच्छे लिखे हुए निवन्व या विवाद-पत्रिकाएँ क्यों न हों। फिर भी, यह सब कुछ कहने के बाद और इन दोपों के होते हुए भी, अठारहवी शताब्दी का उपन्यास अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में एक विलक्षण निर्माण से कम नहीं है।

किसी भी देश के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी के सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यासों से अविक स्वस्थ और नफीस साहित्य मिलना कठिन है और इंग्लैंण्ड में भी किसी दूसरी शताब्दी के साहित्य में इतने सुन्दर गद्य लिखनेवाले लेखक नहीं मिलते, जितने अठारहवीं शताब्दी के उपन्यास ने उत्पन्न किये हैं। लेखक जान चुके थे कि गद्य-साहित्य का कोई भी दूसरा अंग कल्पना को ऐसा अवसर एवं विस्तृत क्षेत्र नहीं देता जैसा कि उपन्यास में उन्हें मिलता है। वे यह भी समझते थे कि उपन्यास के वरावर कोई भी गद्य आविष्कार तथा सर्जनात्मक साहित्य के निर्माण में सहायक नहीं होता। उन्हें अनुभव हो चुका था कि निवन्च एवं गद्य-काव्य की अपेक्षा उपन्यास में कहीं अधिक सुगमता से वे अपनी आत्मीयता और साहित्यक आत्मश्लाचा को दर्शा सकते थे। लगभग सभी लेखक जानते थे कि उपन्यास लिखने के लिए भाषा पर कैसा पूर्ण अधिकार होना चाहिए और शैली में कितना फैलाव एवं कितनी शक्ति तथा सामर्थ्य चाहिए। उपन्यास लिखनेवाले को ऐसी भाषा और शैली की आवश्यकता होती है जो "उपहास को भोंडा वनाये विना, लक्ष्य तक पहुँचा सकें,

जो सूक्ष्मचेतन संकेतों से शिष्ट जनों का मन बहला सके, शिष्ट रीति से उनकी बृटियाँ दिखा सके।"

इस गताब्दी के प्रयान लेखकों को ब्यग्य लिखना आना था, वे उच्चकोटि से लेकर सब श्रेणियों तक के लोगों के मजाक नमज़ने थे ओर लिख सकते थे, उनमें दृग्यों तथा चित्रों के वर्णन की वह योग्यता थी जो चित्रों को सजीव एव साकार कर देती है और रोचक वना देनी हैं। वे जानने थे कि वर्णन में कान-मी वातें ली जायं और कौनसी छोड़ी जायं, कि थोडे गब्दों में सारा दृग्य पाठक के सामने आ जाय। यद्यपि वे गद्य लिखते थे किन्तु कवियों की सकेत्युक्त भाषा की सारी जादगरी को खुब समझते ओर अपने काम में लाते थे।

#### अध्याय ७

### रोमैन्टिक रिवाइवल के समय में उपन्यास

अठारहवी शताब्दी के चतुर्थ चरण में अंग्रेजी उपन्यास का इतिहास उन सव कठिन जटिल समस्याओं में होकर गुजरता है, जो उस आन्दोलन सम्बन्धी वाद-विवाद में उठायी गयी थी, जिसे साहित्य मे "रोमैन्टिक म्वमेन्ट" (Romantic Movement) कहा जाता है। यह आन्दोलन केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूरे मनुष्य-जीवन पर छाया हुआ था। नवयुग (Renaissance) काल के समान इस शताब्दी के उत्तरार्घ में भी स्वतन्त्रता तथा मनुष्य के उद्घार के हेतु यूरोप के सब देशों में आन्दोलन चल रहा था। जिस किसी देश में कोई भी हलचल मचती तो वह अपने विशेष कार्य में चाहे सफल होती या न होती, परन्तु उसकी शक्ति से इस वडे आन्दोलन को वल अवश्य प्राप्त होता । जान वीजली (John Wesley) ने इंग्लैंग्ड में धर्म को पुन: जीवित करने की जो कुछ चेप्टा की उस सबको गिरजे के विरोधी दल ने उसी वड़े आन्दोलन को वल देने का साधन वना लिया। इसी प्रकार जर्मनी में इमैनुयल काण्ट (Emanuel Kant) के नये दार्शनिक विचारों के प्रयोग से मन्ष्य की स्वाधीनता तथा उसके अधिकार की नीव को दृढ़ किया गया था। फ्रांस में सामाजिक उथल-पूथल ने ऐसी कान्तिकारी दशा उत्पन्न की कि वह अन्त में स्वाधीनता तथा समानता एवं वन्युता की माँग में वदल गयी और सारे प्रयत्नों का आदर्श वन गयी।

"रोमैन्टिक मूवमेन्ट" मनुष्य की उस चेष्टा का फल था जो व्यक्ति समाज के बन्धनों तथा विविध प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति पाने के लिए करता चला आता था और जिसे प्राप्त करने के उसने अब दो रास्ते सोचे थे, एक बाह्य प्रकृति और दूसरा कल्पना। इस शताब्दी में सम्य और असम्य का बहुत जमा-खर्च रहता था और ग्रामीण सबसे बुरा विशेषण समझा जाता था। नगर का जीवन सम्य जीवन समझा जाता था और सम्य समाज में जिन वस्तुओं का प्रयोग होता था वे पहले काट-छाँटकर ठीक कर ली जाती थीं। कोई पश्च, कोई पक्षी, विना ऐसी काट-छाँट के सम्य समाज के

योग्य नहीं होता था। नगर में लोगों के वागों में कोई वृक्ष अपनी प्राकृतिक दशा में नहीं रक्ला जाता था। साहित्य में भी व्यवस्थित होकर प्रकृति का प्रवेश हो सका था। कविता में साधारण शब्दों का प्रयोग न करके कवियों ने एक कृत्रिम अथवा घराऊ भागा वना ली थी जिसमें सारे कवि मछलियों को 'पक्षगण'', चिडियों को ''पत्रगण'', सूरज को "फीवस", चाँद को "डायना" लिखने लगे थे। इस द्या मे वाह्य प्रकृति पर जोर देना सभ्यता का विरोध करना समझा जाता था, जिसे सभ्य समाज किसी तरह सहने को तैयार न था। कल्पना के रास्ते से लोगों के विचार अतीत की ओर तया दूरस्य देशों में ले जाये जाते थे जो साआत कर्तव्यो के विरुद्ध समना जाता था। साहित्य में ये दोनों रास्ते प्रगतिशील सिद्ध हो रहे थे और उनमे एक नवीन शक्ति का संचार कर रहे थे, जो आन्दोलन की सफलता की सुचक ही रही थी। 'रोमैन्टिक मूबमेन्ट'' के साथ मध्यकालीन संस्कृति ठीक उसी प्रकार मिली-जुली थी जिस प्रकार नवयुग (Renaissance) में युनान और रोम की सस्कृति और साहित्य मिले थे। इन दोनों गतिविधियों में भेद केवल इनना था कि नवपुग मे प्रगति किसी नुधार के साय वैंबी हुई नहीं थी, परन्तु अठारहवी जताव्दी में दिलतोद्वार की समस्या भी उसी के साथ थी। नवयुग में प्राचीन लाहित्य से लेखको को अनेक प्रकार की वहुत सी सामग्री और रचना-प्रणाली प्राप्त हुई थी। आयुनिक काल के आन्दोलन का एक आदर्श यह भी था कि ऐसी सनाज-व्यवस्या वनायी जाय जो मनुष्य पर किसी प्रकार से रोक-रोट न लगाये, उसे उन्नति करने दे और अपने को ऊँचा उठाने का अवसर दे। इस आदर्श के कारण "रोनैन्टिक मुवमेन्ट" उस क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का सहायक हो गया था जो अठारहवी इताब्दी के अन्तिम चरण मे प्रकट हो रही यों।

मनुष्य को आचार विधियों तथा रूड़ियों के पजे से छुड़ाने का यह प्रयत्न उन विचारशील लोगों ने किया जो प्रकृति से प्रेरणा लेना और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना आवश्यक समझते थे और संसार के कार्यों में सहज प्रभाव हूँ उते थे। ये लोग अपने जीवन में स्वाभाविक तथा सद्भावपूर्ण वातों को विशेष महत्त्व देते थे। इस काल में मनुष्य की स्वतन्त्रता का यह आन्दोलन दो ओर से चल रहा था; एक में वाह्य प्रकृति और दूर की अनोखी वातों पर जोर दिया जाता था, दूसरी मे जीवन की साबारण और सामने की छोटी से छोटी वस्तुओं तथा घटनाओं में तथ्य और सार समझने की वड़ी चेप्टा की जाती थीं। ये दोनों प्रवृत्तियाँ साहित्य के प्रत्येक अग में अपना प्रभाव दिखा रही थीं। अंग्रेजी उपन्यास भी इस आव्यात्मिक शक्ति से प्रभावित

हो रहा था और समय के साथ-साथ बाह्य प्रकृति तथा आन्तरिक प्रेरणा को अपनी लेखन-प्रणाली में स्थान देता जा रहा था। उसने वड़े उत्साह से "रोमैन्टिक मूवमेन्ट" के दोनों रास्तों पर चलना आरम्भ कर दिया था। काल और देश दोनों के दूरत्व को उसने भली भाँति समझकर कहानी में स्थान दिया और उससे प्राप्त भावना से पूरा लाभ उठाया। भय तथा आश्चर्य से उत्पन्न आवेग से काम लेकर जो रोमास लिखे गये वे "गाथिक" कहलाते है। सामयिक विचारों एवं साहित्य में प्रकृति के प्रवेश के कारण उपन्यासों में दृश्यों का वर्णन आवश्यक समझा जाता था और साथ ही अतीत के प्रति जो दिलचस्पी इस काल में ली जाती थी और जिसने "गाथिक" को जन्म दिया था, वही उपन्यासों में अब इतिहास का रंग भी दे रही थी, जो आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऐतिहासिक उपन्यासों में लोकप्रिय हुआ। एक बड़े काल से उपन्यासों में व्यक्तिगत समस्याएँ प्रधानता पा रही थी और सारी दिलचस्पी भी व्यक्ति के समझने में ही केन्द्रित हो गयी थी। बहुधा उ न्यासकार समाज और व्यक्ति के परस्पर विरोध में व्यक्ति का पक्ष लेते आये थे। वे उपन्यास जिनमें ऐसा किया जाता था, किसी विशेष पक्ष का समर्थन करते थे और उद्दिष्ट उपन्यास (Novels with purpose) कहलाते थे।

अठारहवी शताब्दी के चतुर्थ चरण में इन्हीं स्थितियों के कारण हमें तीन प्रकार के उपन्यास मिलते है, एक तो वे जो व्यक्ति और समाज के जीवन का वास्तविक चित्रण करते थे और जिनमें समय के रिति-रिवाज तथा शिष्टाचार विस्तार से बिणत होते थे। दूसरे ऐसे रोमांस जिनमें प्रकृति और अतीत से सम्बन्धित आवेगों की सामग्री लेकर कथावस्तु तैयार की जाती थी, और तीसरे वे मानवप्रेम से भरे हुए उपन्यास जो बड़ी गम्भीरता से व्यक्ति को समाज के अन्याय तथा अत्याचार से बचाने के उद्देश्य से लिखे जाते थे। ये तीन उद्देश्य, अर्थात् जीवन का चित्रण, जीवन की किठनाइयों से बचना एवं जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाना, उन तीन प्रकार के उपन्यासकारों के विभेद बताते हैं जो यथार्थवादी रोमांसकार और व्रतसन्ध (Missionary) कहलाते थे और जो विविध प्रकार के विभाग-संकरों सहित आज तक उपन्यास में प्रवृत्त चले जाते है।

### "गाथिक" उपन्यास—दि कास्ल आफ़ आटरैण्टो

इस शताब्दी के रोमांसों की लम्बी सूची दि कासल् आफ आटरैन्टो (The Castle of Otranto) से प्रारम्भ होती है, जो सन् १७६४ में हारेस् वालपोल

(१७१७-१७९७) (Horace Walpole) ने लिखा था। वालपोल उस लेखन-प्रणाली के अग्रसर समर्थकों में से था जो "गाथिक" कही जाती थी और जो उच्च कोटि के साहित्य की साबारण सरलता तथा जिप्टता की अपेक्षा विलक्षणता एवं निर्दय वर्षरता को अधिक आदर देती थी। वालपोल ने अपने उपन्यास में जागीरदारी (feudal) के काल के जीवन तथा आचार-ध्यवहार और घरेलू जीवन के दृश्यों का चित्रण किया है। इस जीवन को लेखक ने साबारण दशा में नहीं देखा विलक उसे अलाकिक एवं प्रकृत्यतीत (Supernatural) ज्ञाक्ति के आवेग के वश में ठीक उसी प्रकार देखा, जैसे कि उस काल के मूड्बिश्वासी लोग देखते रहे होंगे। इस बहाने से लेखक ने अपने उपन्यास में अलाकिक वानों को स्थान भी दिया और उसे उनका सत्य होना समझाने तथा मनवाने की चेट्टा करनी नहीं पड़ी।

जपन्यास में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है वे बारहवी अथवा तेरहवीं शताब्दी की कही जाती हैं। मैन्फ्रेड (Manfred) आटरैन्टों का राजकुमार उस वलापहार करनेवाले का पोता है जिसने राज्य के अधिकारी राजा अल्फान्जो को विप देकर मार डाला था । भविष्य वतानेवाले के कथन के अनुसार बलापहार करने वाले के वंशज उस समय तक राज्य करते रहेगे जब तक उनके नर संतान होती रहेगी। जिस्त समय कहानी प्रारम्भ होती है तब मैन्क्रेड के इकलौते पुत्र का विवाह होनेवाला है और वड़ी घूम-वाम हो रही है। नहीं मालून कैसे, विवाह के पहले अकस्मात् लड़के की मृत्यु हो जाती है और यह रहस्य मैन्फ्रेड को वड़े संदेह में डाल देता है । इस भय से कि कही उसकी पत्नी को दूसरा पुत्र न हो, मैन्फ्रेंड उसे तलाक देकर अपना विवाह उस लड़की से करना निश्चित करना है जो उसकी वहू होनेवाली थीं। लड़की जिसका नाम इसाबेला है, एक देहाती किसान की सहायता से भाग जाती है। इस किसान की शकल-मूरत अलकान्जो के चित्र से बहुत मिलती है। इस किसान पर मैन्फ्रेड के पुत्र की मृत्यु के सम्बन्य में सन्देह भी किया जाता है और वह कारागार में डाल दिया जाता है। मैन्क्रेड की पुत्री किसान को छुड़ाती है और उन दोनो में प्रेम हो जाता है। कई घटनाएँ होती है जिनमें वहुत अद्भुन, अलौकिक शक्ति काम करती है और मैन्फ्रेड अपनी पुत्री का वब कर डालता है। अल्फान्जे का भूत, जो महल में ही तास करता है, इतना लम्बा और विज्ञालकाय हो जाता है कि वह महल को तोड़कर वाहर निकलता है और सब लोगों को भयभीत कर देता है। मैन्फ्रेड अपने सारे अपराघों को स्वीकार करता है। अलौकिक एवं प्रकृत्यतीत शक्ति के कारण दीवार पर से एक प्राचीन चित्र स्वयं उतर आता है और इयर-उयर घूमता

है, एक संगममंर की मूर्ति की नाक से रुघिर वहने लगता है, एक वहुत वड़ा शिरस्त्राण खड़खड़ाता हुआ धमाके के साथ आँगन में आकर गिरा और अपने ऊपर की कलँगी हिला-हिलाकर घूमने लगा। इस प्रकार की बीसों अलौकिक घटनाएँ विना किसी क्षमा-प्रार्थना के उपन्यासकार लिखता चला जाता है। केवल एक प्रयत्न वह वास्तिवकता लाने का करता है, वह यह है कि पात्रों से वह स्वाभाविक वार्तालाप कराता है और अपने समय के रीति-रिवाजों का सीधे ढंग से वर्णन करता है। परन्तु इन वातों से वह असम्भव को सम्भव अथवा अलौकिक को प्राकृतिक वनाने में सफल न तो हो सकता था और न हुआ। उसकी सारी सफलता यह थी कि उसके पाठक उन डरावने तथा भयानक दृश्यों से, जिनका उसने चित्रण किया था, भयभीत होते थे।

हारेस वालपोल ने "गाथिक" उपन्यास को वे सारे तत्त्व प्रदान किये थे जिन्हें प्रयोग मे लाकर लगभग पचान वर्ष तक लोग इस प्रकार के उपन्यास लिखते रहे। कथापुरुप उसने ऐसा प्रचलित किया, जो घृणित से घृणित अपराध वड़े सहज स्वभाव से कर सकता था और वीरांगनाएँ भी उसने ऐसी प्रस्तुत कीं जो अनेकों अत्याचार सहती चली जाती थी। उसने किले का सा दृढ़ और वड़ा महल बनाया जिसमें सैकड़ों गुप्त रास्ते, वीसों प्रेतग्रस्त कमरे, दर्जनों अँवेरे कोने है, जहाँ दिन में भी भूत दिखाई देते है और तरह-तरह की अनहोनी तथा भयानक घटनाएं हुआ करती हैं।

वालपोल ने अपने उपन्यास में प्राचीन रोमांस को आधुनिक रोमांस से मिलाकर एक नया ढंग निकाला था, जियमें कल्पना को पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि वह कैसी भी मनगढ़न्त वातों, कथासामग्री में मिलाती चली जाय और जो भी भय उपजाने वाली वाते चाहे उसमें सम्मिलित कर दे। ये सव वातों जो प्राचीन रोमांसों की सी थीं, वालपोल ने अपने समय के उपन्यास के ढंग से वार्तालाप के द्वारा पात्रों को अनुभव करायी और इस प्रकार उनको स्वाभाविक वातों की भाँति पाठकों के सामने लाने की चेप्टा की। अलौकिक तथा प्रकृत्यतीत घटनाओं के समर्थन में वह शेक्सिपयर की दुहाई देता है और अपने उपन्यास की प्रस्तावना में लिखता है— "मैं कह सकता था कि नये प्रकार का रोमांस ईजाद करने के वाद में उसके लिखने की नयी प्रणाली भी निकालता हूँ और उसके निकालने का अधिकार भी रखता हूँ। किन्तु मुझे तो इस वात का अभिमान है कि मैं ने इतने महान् लेखक का अनुकरण किया है, चाहे वह अनुकरण कितना ही फीका और असफल ही क्यों न रहा हो। यदि मुझ में

प्रतिभा एवं मौलिकता होती तो मेरा यह कहने का मुँह भी पड़ता कि मैंने यह प्रणाली अपने मन से निकाली है।

सच तो यह है कि वालपोल ने अलौकिक तया प्रकृत्यतीत तस्त्व यों ही विना किसी कारण विशेष के अपने उपन्यास में प्रविष्ट कर दिये हैं और उनके स्वागत को पाठकों के चिन् में पहले से कोई भावना उत्पन्न नहीं की है. जिसका फल यह हुआ है कि वे तस्त्व केवल वाहरी भय-उत्पादक साधन होकर रह गये हैं। बेक्सिपियर का यह ढंग कभी नहीं रहा, क्योंकि उसके नाटकों में प्रेत एवं अलौकिक घटनाएँ न तो कोरे घोंचे होते हैं और न केवल छायाचित्र। बेक्सिपियर के यहाँ ऐसे भाव सदेह पात्रों के द्वारा उत्पन्न किये जाने हैं और उनके स्वागत का पूरा प्रवन्य किया जाता है। वालपोल ने जिस प्रणाली का अनुमरण किया है, उसे वह समझा नहीं था।

इस विषय को छोड़कर यह मानना पड़ता है कि वालगोल में साहित्यिक प्रतिभा अवस्य थी जो इस उपत्यान ने भन्नी प्रकार दिखाई देती है। उनने एक उपजाऊ एवं विस्तृत तथा रमणीय क्षेत्र का रास्ता दिखाया, जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक तथ्य भरे पड़े है और जिसकी ओर किसी का व्यान नहीं था। विल्क यों कहना चाहिए कि जिस क्षेत्र को बहुया अच्छे लेखक खोज करने योग्य समझते ही नहीं थे, उसे वालपोल ने मया और उसमें से बहुमूल्य बस्तुएँ खोज निकालीं। लेखकों के अतिरिक्त और लोगों का भी ऐसा ही विचार था, जिसके कारण सौर्य की सामग्री वाले रोमास इस काल में न लिखे जाते थे और न पढ़े ही जाते थे। इस समय ज्ञानी तथा विचारवान् होने की पहचान यह हो गयी थीं कि जीवन की रहस्यमय भावनाओं का उपहास किया जाय और सारे रहस्यों को मूड्विद्वास कहकर उनकी ओर से मुँह मोड़ लिया जाय। सत्य की परख का सायन केवल इन्द्रिय-ज्ञान एवं विवेक-वृद्धि को समझा जाना था ओर इन्हीं दोनों त्तावनों का बालपोल ने अनादर किया। उसने एक ऐसे क्षेत्र की छान-बीन के लिए रास्ता साफ़ कर दिया जो अभी तक साहित्य और कला के लिए अँघेरी कोठरी या और बुद्धि के लिए जिस पर चलना वर्जित था। दि कास्ल आफ़ आटरैण्टो (The Castle of Otranto)'' ने यह नो बता ही दिया कि यह संसार और मानव जीवन रहस्यों ने घिरा हुआ है, जिनका खोलना अयवा जिनमें विद्वास करना किसी प्रकार भी मूट्विय्वाम भी नही कहा जा सकता।

# हारेस वालपोल के अनुयायी——मिस क्लैरा रीव

यद्यपि हारेस वालपोल ने "गाथिक" उपन्यास का उद्देश्य नैतिक ज्ञान वताया था फिर भी जो रोमास उसके अनुयायियो ने लिखे और जिनमें उसके उपन्यास का अनकरण किया गया, वे सव पाठको के मनोरजन के हेतू लिखे गये। जिन लेखको ने वालपोल के रोमास का अन्सरण किया उन्होने अपने गुरु को कोसोपीछे छोड-कर भय तथा आञ्चर्य-उत्पादक तरीकों का कुछ इस प्रकार प्रयोग किया कि वे पहले से कही अधिक भदेस एव अप्राकृतिक हो गये। कारण यह था कि इस काल मे उपन्यासकार प्राकृतिक तथ्यो को इतनी अच्छी भाँति नहीं समझते थे कि वे उनमें और अलौकिक सत्य में कोई सम्बन्ध रथापित करके जीवन तथा संसार के रहस्यों को प्रकट कर सकते। यह कार्य रोमेटिक रिवाइवल के समय के कवियों ने करना आरम्भ कर दिया था और उनकी कविता मे दिन पर दिन यह अनुरूपता प्रकट होती जा रही थी, यहाँ तक कि सन् १७९८ में कोल्रिज और वर्डस्वर्थ (Coleridge and Wordsworth) रचित लिग्किल वैलेड्स (Lyrical Ballads) ने इस कार्य को कर दिखाया। वालपोल के अनुयायियो ने जीवन के रहस्यो का कल्पना द्वारा इस प्रकार से अनुभव भी नहीं किया था कि वे प्रकृत्यतीत अथवा अलोकिक (Supernatural) के सत्य को समझकर अपने रोमासों मे उसे प्रकट कर सकते। वे तो केवल यह जानते थे कि वालपोल ने कहानी-साहित्य मे एक नयी प्रथा चलायी हे, जिसने उसके "दि कासल् आफ आट्रैण्टो" (The Castle of Otranto) को लोकप्रियता दी है। उनको यह सन्देह तक नहीं हुआ था कि वह प्रया विचारों को किस और लिये जा रही थी अथवा वालपोल किस कारण असफल रहा था। बालपोल के अनयायियों में से एक मिस क्लैरा रीव भी थी जिन्होने १७७७ मे दि ओल्ड इंग्लिंग वैरन (The Old English Baron) नामक रोमास लिखा था। यह रोमाम अनुकरण होते हए भी वालपोल के दिये हुए नमूने से कई वातों में भिन्न हे ओर भर्छा-भाँति निद्व करता है कि मिस रीव ने अपने गुरु की त्रुटियों तथा अपूर्णता को समझकर ही अपने रोमास मे "गाथिक" की प्रथा मे परिवर्तन किया था। मिस रीव का रोमास पन्द्रहवी शताब्दी की पृष्ठ-भूमि पर लिखा गया है ओर भय तथा आज्चर्य उत्पन्न करने के लिए अनहोनी अथवा अमान्पिक घटनायो का प्रयोग नहीं करता । अछौकिक तत्त्व प्रकट करने के लिए एक ऐसे वैरन के प्रेत को रोमास का पात्र बनाया गया है, जिसका

कुछ काल पहले विष कर डाला गया था। मिस रीव का यह रोमांस लोगों को पसन्द नहीं आया ओर स्वय वालपोल ने उसकी कडी समालोचना करते हुए लिखा— "कहानी को इतनी सम्भव बनाने की चेण्टा की गयी है कि वह इतनी भी रोचक नहीं रह गयी है जितनी किसी मनुष्य-हत्या के मुकदमें की रिपोर्ट होती है।"

विलियम बेकफ़र्ड का कैलिफ़ वाथेक

मिस रीव के अतिरिक्त बहुत-से अन्य लेखको ने "गाथिक" रोमास लिखे परन्त्र किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई ओर न उनमें से किसी का भी लिखा रोमास लोकप्रिय ही हुआ। इन रोमासो का व्यापक एव विशिष्ट गुण यह था कि वे सब इन्द्रिय-जनित ज्ञान पर जोर देते थे ओर उनके लेखक घार्मिक विचारों के विरुद्ध सदा यह सिद्ध करने की चेप्टा करते थे कि सारा ज्ञान इन्द्रियो द्वारा ही प्राप्त होता है और जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं होना वह ज्ञान नहीं होता। यह ढेरों रोमास मालुम नहीं किस कुडेखाने में पडकर साहित्य से विजुप्त हो गये। रोमैण्टिक कहानी-साहित्य मे जिस पुम्तक ने वालपोल के कास्ल आफ आट्रैण्टो (The Castle of Otranto) के समान कुछ प्रभाव डाला ओर जिसने नयी रीति भी चलायी, वह विलियम वैकफर्ड (William Backford) की लिखी हुई दि हिस्ट्री आफ कैलिफ वायेक (The History of Caliph Vathek) थी। इस पुस्तक में अतीत की रोचकता के साथ दूरस्य देशों की अद्भुत वाते जोड़ दी गर्यी थी और इस प्रकार रोचकता मे विशेष गुण उत्पन्न हो गये थे। मध्यकालीन मूटविश्वासों की मिथ्या वातो की जगह इस रोमास मे पूर्वी देशो की जादूगरी अयवा भूत विद्या का प्रयोग किया गया और कहानी में इन्द्रियों से भोगने और आनन्द लेने की सामग्री द्वारा विलासिना का पुट देकर विशेष दिलचस्पी उत्पन्न की गयी थी।

यह पुस्तक पहले फ्रेन्च भाषा में लिखी गयी थी, फिर कुछ सत्य के उपरान्त लेखक ने स्वय ही उसका अग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था (१७८४)। उसकी कथावस्तु उन कहानियों पर आधारित हैं जो हारूँनुलरशीद के सम्बन्ध में दूर-दूर कहीं जाती थी। खलीफा बायेक हारूँनुलरशीद का पोता था जो अपनी असीम जिजासा के वश तथा अपनी जादूगरनी माता के प्रभाव में आकर इवलीस का आजाकारी दास हो गया था और जिसने अपनी अभिलापा प्राप्त करने के लिए पचास बच्चों की विल भी शैतान को दी थी। वायेक इवलीस के खजाने की खोज में भूमि के नीचे की गुफाओं में जाता है किन्तु वहाँ उसे केवल अहंकार तथा वृथा अभिमान के ढेर मिलते है, जो खजाने में दवे पड़े है और जिनके इघर-उघर अद्भुत प्रकार की दारण वेदनाएँ एवं यन्त्रणाएँ है, जिनका वह अपने अपराधों के कारण स्वयं शिकार हो जाता है। वेकफर्ड की लेखन-प्रणाली का चमत्कार उन स्थानों में दिखाई पड़ता है जहाँ पुस्तक में पाताल अथवा नरक के दृश्यों का वर्णन किया गया है और जहाँ वाथेक की पीड़ा तथा उसकी मृत्यु का निरूपण हुआ है।

## जॉन मुअर का जिलूको नामक रोमांस

पूर्वोत्त रोमांस का वहत से लेखको ने अनुसरण किया और भिन्नता के लिए कोई न कोई नयी वात अपनी पुस्तकों में उत्पन्न करने की चेप्टा की। कई लेखकों ने चरित्र-चित्रण करके भिन्नता उत्पन्न की और कई ने तत्कालीन विचारों तथा घारणाओं को लेकर कथावस्तू तैयार की। कुछ लेखकों ने समय की अवस्था एवं उससे उत्पन्न गुण और स्वभाव का चित्रण किया और ऐसे चित्रण द्वारा नैतिक शिक्षा भी देने का प्रयत्न किया। इन उपन्यासों में जान मुअर (John Moore) का सन् १७८६ मे लिखा हुआ जिलूको (Zeluco) नामक रोमास इस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। जान मुअर ने जिल्को में एक ऐसे कथापुरुप के गुण और स्वभाव का चित्र खीचा है जो यूरोप में इस समय प्रचलित हो रहा था और जिसका चित्र गेटे (Goethe) ने १७७४ में अपने सारोज आफ़ वर्टर (The Sorrows of Werther) नामक रोमांस में दिया था। यह कथापुरुप तत्कालीन समाज की देन था और अनोखा होने के कारण मनोविज्ञान के अध्ययन की सामग्री हो रहा था। मुअर ने उसके गुण इस प्रकार गिनाये है--"वह अभिमानी, चिड्चिड़ा तथा निन्दाशील मनुष्य है, जिसके चेहरे से अवज्ञा एवं व्यतिक्रमण प्रकट होता है और जिसके हृदय मे दु ख तथा विपत्ति के भाव भरे हुए है, जो बदला लेने मे कभी चूकता नहीं, जिसे मानसगंघ आती है और जो मनुप्यजाति से घृणा करता है; इस पर भी उसमें प्रगाढ़ प्रेम की क्षमता है और वह सारे संसार को अपने सीने से लगाकर गर्म रख सकता है।" यह अद्भुत प्रकार का कथापुरुष लेखकों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। गेटे के रोमांस का अनुवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में १७८० के लगभग हो चुका था और पुस्तक ने कई देशों में वड़ा प्रभाव डाला था । इस कथापुरुष को लेकर कई रोमास लिखे गये और कई लेखकों ने ऐसे चरित्र की व्याख्या की और समार्जाृकी उन त्रुटियों को भी वताया जिनके कारण ऐसे चरित्र

के पुरुप उत्पन्न होते हैं। इन रोमांसों में ऐसे लोगों की वकालत की गयी है जो अपने हृदय की प्रवृत्तियों के वश में होकर समाज-निर्मित व्यवस्था को तोड़ते हैं और अपने आचरण से सिद्ध करते हैं कि कृत्रिम नीति की अपेक्षा सहज व्यवहार में कहीं अधिक पुनीत एवं धर्मनिष्ठ जीवन होता है। इस प्रकार के रोमांस हृदय की प्रवृत्तियों को लेकर कथावस्तु तैयार करते थे, जिसके कारण रोमैण्टिक भावों को उन्होंने पुष्ट किया और उस परिवर्तन की जो इस समय साहित्य में बड़ी तेजी से हो रहा था गित को उत्तेजित किया।

### मिसेज ऐन रैडिक्लफ़—िद मिस्ट्रीज आफ़ यूडाफ्लो

"गाथिक" रोमांस साहित्य में सब दूसरे लेखकों से सफल मिसेज ऐन रैड-क्लिफ़ (१७६४—१८२३) थीं, जिन्होंने अठारहवी शताब्दी के अन्तिम दशक में पाँच रोमांस पूरे विस्तार से लिखे थे। इन रोमांसों में से जगत्-विख्यात दि मिस्ट्रीज आफ़ यूडाल्फ़ो (१७९४) नामक रोमास था। इन्ही का दि इटैलियन (१७९७) नाम का दूसरा रोमांस भी लोकप्रिय हुआ। इन दोनों रोमासों में "गाथिक" प्रतिरूप के गुण और दोप दोनों ही मौजूद हैं। उनमें रहस्यमय घटनाएँ है जिनका वड़ी चतुराई से प्रयोग किया गया है और प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक रहस्यमय घटना तथा अलौकिक अनुभव की विवेकपूर्वक व्याख्या की जाय। उनकी कथा-वस्तु इतनी अच्छी तरह सँवार-सुधारकर ठीक की गयी है कि पाठक विचारते रह जाते हैं कि जितने ढंगों से व्याख्या की गयी है उनमे से कौन-सी व्याख्या माननीय है। प्रत्येक रोमांस में बड़े सुन्दर दृश्यों के वर्णन दिये गये है जिनमें इटली की प्राक्त-तिक सुन्दरता तथा उस देश का वातावरण सजीव करके दिखलाया गया है। परन्तु ये दृश्य और यह वातावरण किल्पत है और रोमैण्टिक भाव उत्पन्न करने के लिए विज्ञेय स्थानों पर चित्रित है । जिन रीति-रिवाजों या सामाजिक सस्थाओं का वर्णन किया गया है वे भी कल्पित है और विशेष भाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाये गये हैं। कहानी के पात्र भी या तो विल्कुल ही कल्पित है या लौकिक रीति से जीवन विताने और काम करनेवाले हैं।

लेखक को इटली का अनुभव न होने के कारण ये सारे चित्र ऐसे है जैसे कहानी में आवश्यक समझे गये हैं। कल्पना को इस प्रकार काम में लाने के कारण पात्रों में से कई एक गेटे के वर्टर की भाँति उन गुणों और दोषों के पृतले वन गये हैं जो इस समय प्रचलित हो रहे थे। मिसेज रैडिक्लफ ने एक विशेष ढाँचे के अनुसार चरित्र- चित्रण किया है। जान पड़ता है कि उन्होंने कोई सूत्र अथवा नुसखा बना रखा था जिसके अनुसार विना किसी परिवर्तन के वे पात्रों को कठपुतली के समान अपनी कहानियों में रखती है।

दि मिस्ट्रीज आफ युडाल्फो एक सुन्दर युवती की कहानी है जो माता-पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अपनी चाची के रक्षण में रहती है। इस चाची को सामा-जिक उन्नति की उत्कट आकांक्षा रहती है। युवती सामान्य आय के एक मनुष्य से विवाह करना चाहती है जिसे उसकी चाची स्वीकार नहीं करती। युवती को उसकी चाची ऐपिनाइन्स में छे जाकर एक पुरानी गढ़ी में वन्द कर देती है। गढ़ी में उसी प्रकार के अँघेरे कमरे, गुप्त रास्ते, छिपे हुए दरवाजे, खुलने वाली दीवारें आदि हैं जैसी ''गाथिक'' रोमांसों के सूनसान और भृतहरे घरों में होती है। अलौकिक अथवा प्रकृत्यतीत घटनाओं का भयभीत करनेवाला अन्धकार चारों ओर छाया हुआ है, जो मन में तरह-तरह की भावनाएँ उत्पन्न करता है। ऐसे वाता-वरण में और ऐसे भयानक स्थान में रहस्य से भरी घटनाएँ होती हैं जो भय से हृदय को हिला देती हैं और किसी की समझ में नहीं आतीं। कुछ समय तक गढ़ी में कैद रहने के उपरान्त युवती, जिसका नाम एमिली है, क़ैद से निकल भागती है और अपने पसन्द किये हुए पुरुप से अपना विवाह कर लेती है। कहानी केवल इतनी ही है, किन्तु ऐपिनाइन्स के पहाड़ी का दृश्य तथा एमिली की उदासी एवं चिन्ताकुल दशा और उसका निराघार जीवन, सन्विप्रकाश के लिए उसकी उत्कण्ठा, एकान्त और प्राकृतिक दृश्यों के प्रति उसका अनुराग, इन सबका सुन्दर वर्णन कथावस्तु के अनुरूप है और रोमैण्टिक आन्दोलन तथा उससे प्रभावित साहित्य के स्वर में लिखा गया है।

मिसेज रैंडिक्लिफ के ये सुन्दर वर्णन "रोमैण्टिक मूबमेण्ट" के लिए सहायक हुए। कहानी में जो कुछ होता है उसका प्रभाव तीव्र करने में पृष्ठभूमि के वर्णनों से सहायता मिलती है और बिना कहे वहुतसी बातों का ध्यान पाठकों को हो जाता है। जिस प्रकार इन रोमांसों के पात्र लेखक की कल्पना में उत्पन्न हुए, उसी प्रकार दृश्य भी घटना को भावपूर्ण करने के लिए उसके चारों ओर फैला दिये गये हैं। संकेत से इस प्रकार काम लेने में एक वस्तु की दूसरी से तुलना करना तथा उनका अन्तर बताना आवश्यक होता है। अपनी समानता से अथवा असमानता से हमारे मन में एक वस्तु दूसरी की सूचना देती है और इस प्रकार प्रत्यक्ष से कल्पित की सूचना मिलती है। उपन्यासकार जब पात्रों तथा दृश्यों को अपनी कहानी में

व्यवस्थित करता है तो इसी प्रकार प्रत्यक्ष से उनके विचार किल्पन की ओर जाते हैं और वह कहानी का संसार अपनी कल्पना में वना लेता है। इन किल्पत वस्तुओं का मूल्य अथवा माहात्म्य उनकी नवीनता पर निर्मर नहीं होता, अर्थान् उनका मूल्यांकन करने में यह नहीं देखा जाता कि वे प्रत्यक्ष से कितनी विभिन्न है; देखा यह जाता है कि उनमें और अनुभव किये हुए समार की वस्तुओं मे क्या सम्वन्य है, क्योंकि प्रत्येक किल्पत वस्तु की नीव अथवा जड़ अनुभव मे होती है, कँगूरे अथवा जाखाएँ कितनी ही ऊँचाई पर क्यों न पहुँच जायै।

दृश्यों तथा पात्रों को इस प्रकार प्रयोग में लाने में मिसेज रैंडिक्लफ़ ने काव्य-कला की प्रणाली को गद्य में प्रचलित किया और अपने पात्रों की चित्त-वृत्ति तथा उत्कण्ठा को सूर्य, चन्द्र एवं जलवायु के अधीन कर दिया। प्राकृतिक वस्तुओं में इस प्रकार से एकता (harmony) उत्पन्न करने में समवेदना तथा महानुभूति का होना आवश्यक है, जिसकी मिसेज रैंडिक्लफ में कोई कमी नहीं थी। उपन्यास के अन्य तत्त्व, अर्थात् विशेष स्थितियों में विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण, चरित्र-निर्माण में प्राकृतिक दृश्यों की सहायता, मनुष्य के अनुभव किये हुए मनार का कल्पना की आदर्श स्थितियों में निरूपण करना तथा उपन्याम में परस्पर के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक तथ्यों को प्रकट करना; यह नव मिसेज रैंडिक्लफ ने अपने रोमांसों में कर दिखाया और रोमैंण्टिक आन्दोलन को वल देकर उसे प्रावता प्रदान की।

# मैथ्यू ग्रेगरी लेविस और उसका 'मंक'

मिसेज रैडिक्लफ़ के रोमांसों का कोमल समार और उसकी मूक्ष्म चेतना तथा उसकी निष्कपट आशंका बहुत समय तक ज्ञान्त नहीं रह सकी। त्रास उप-जाने वाले उपन्यासों के सारे अस्त्र-शस्त्र लेकर मैथ्यू ग्रेगरी लेकिम ने उस ससार पर आक्रमण कर दिया और लोग भयभीत हो गये। यह लेखक इम समय के मन्य साथियों में, किव तथा हँसमुख होने के कारण, मर्विष्रय हो रहा था और बड़ा साहि-त्यिक एवं रिसक समझा जाता था। उसे जर्मन साहित्य का अच्छा ज्ञान था और वह इस ज्ञान का अंग्रेज़ी साहित्य की उन्नति के लिए अच्छा प्रयोग करता था। उसने जर्मनी के रोमैण्टिक मूबमेण्ट से प्रभावित होकर किवता तथा उपन्यास में कुछ नयी वातें अंग्रेज़ी साहित्य को दीं जो आगे चलकर प्रयोग में आयी। लेकिस के ऊपर गेटे के सारोज आफ़ वर्टर का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, परन्तु जी घ्र ही वह उसके सूक्ष्म बोघ तथा अश्रुपूर्ण कोमलता के भावों की पहुँच के बाहर निकल गया।
सन् १७९४ में उसने वर्टर की हँसी उड़ाने के लिए एक छोटी पुस्तक भी लिखी
जिसमें भावुकता को मनुष्य की दुर्वलता बताया तथा रोमासकारों को उन आपित्तयों
की सूचना दी, जो भावुकता के घिनौने मार्ग पर चलनेवालों के सामने आती है।
मिसेज रैडिक्लिफ के रोमासों से प्रभावित होकर उसने ऐम्ब्रोजिओ ऑर दि मक
(Ambrosio, or the Monk) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने वे सारे प्रतिरोध तोड़ दिये जो मिसेज रैडिक्लिफ ने लगाये थे और ऐसे छायाचित्रों द्वारा आतंक
उत्पन्न करने की चेप्टा की जो प्राकृतिक तथ्यों के विरुद्ध कभी-कभी भदेस भी हो गये।

लेविस कभी आतक की व्यारया नहीं करता और न उन हुर्वोघ आभासों के विस्तृत वर्णन ही देता है जो दुर्घटनाओं की भयानक छाया पहले से डालकर उन्हें ओर भी भयकर बना देने हैं। कभी-कभी वह इस छाया की आकृति दिखाकर ही अपना काम निकाल लेता है ओर घटना की आवन्यकता नहीं रहनीं। उसकी कल्पना नवीन प्रकार के आतक तथा नयी-नयीं भयकर घटनाओं के निर्माण में वडीं निपुण है। अलोकिक वातों का वह अच्छा प्रयोग नहीं करता और न उनकीं ओर सकेन ही करके काम निकालता है। भय तथा आतक उत्पन्न करने के लिए वह एलिजवेथ काल के प्रचलित विचारों से काम लेता है। यदि लेविस की लेखन-प्रणाली इतनीं अच्छी न होतीं तो कदाचित् उसकीं पुस्तक भी इसीं प्रकार के सैकडों रोमांसों की भाँति साहित्य से लप्त हो गयी होतीं।

# चार्ल्स रावर्ट मच्यूरिन—मेलमथ दि वाण्डरर

इस काल का वह लेखक जो मिसेज रैडिक्लिफ तथा लेविम दोनो से ही इस प्रकार के उपन्यास लिखने में वाजी मार ले गया, चार्ल्स रावर्ट मच्चूरिन (Charles Robert Maturin) था। उसका जन्म सन् १७८२ में हुआ और पचीस वर्ष की अवस्था में उसने अपना पहला उपन्यास दि फेटल रिवेज ऑर दि फैमिली ऑफ मोण्टोरियो' (The Fatal Revenge, or the Family of Montorio) लिखा था। उसका कथन था कि भावना का कोई भी स्रोत इतना प्रवल तथा सार्वलौकिक नहीं होता, जितना वह भय होता है जो अदृग्य कारण से उत्पन्न होता है। मच्यूरिन आयरलैण्ड का पादरी था और उन सव उपन्यासकारों का मार्ग-दर्शक कहा जाता है जो आतक की सामग्री लेकर अपनी कथावस्तु तैयार करते हैं। वह अपने जीवन में उतना ही असफल रहा जितना ऐसे उपन्यास लिखने में सफल हुआ। उसे भय की सूचना (suggestion) देने की रीतियों का जैसा अच्छा जान था वैसा न तो मिसेज रैडिक्लफ को था न लेकिस को। मानिमक अवस्थाओं का विश्लेषण करने की उसमें वड़ी अमता थी और अलाकिकता (The Supernatural) का जितना गम्भीर प्रयोग उसने किया है उतना किसी दूसरे लेकिक ने नहीं किया। भयसूचक संकेतों से उसकी जानेन्द्रियाँ इतनी तीव्र हो जाती है और वह ऐसा तन्मय होकर संकेतों से काम लेता है, मानो वह स्वयं उस आतंक से काँप रहा हो जिसका वह चित्रण करता है। उसे मुन्दरना भी वही पसन्द आती है जो भय के भावों को उत्पन्न करती हो। प्राकृतिक कृष्य नया मनुष्य भी वह ऐसे लेकर अपनी कहानियों में रखना है जो नहज ही भय उत्पन्न करते है अथवा नयकर घटनाओं से सम्बन्य रखते है।

मच्यरिन की सबसे अच्छी पूस्तक मेलमय दि वाण्डरर (Melmoth the Wanderer) है जो उसने सन् १८२० मे प्रकाशित की थी। इस उपत्यास में सत्रहवीं गताब्दी के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी आयु वडाने के लिए आत्मा को शैतान के हाथ वेच देता है। वह संविदा केवल एक ही शर्न पर तोड़ी जा सकती थी और वह शर्त यह थी कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं शर्नों पर अपनी आत्मा को वेच दे। यद्यपि यह संविदा सत्रहवी जनाव्दी मे हुई थो किन्तु मेलमय दि वाण्डरर उपन्यास लिखे जाने के काल में जीवित था । कयावस्तु कुछ इस प्रकार सँवारी-सुघारी गयी है कि उपन्यास मे काल और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाना। संविदा की शर्ते मेलमय ने वारी-वारी से कई दुःवी मनुष्यों के नामने रखी और उनके दुःखदूर करने का जिम्मा लिया, परन्तु किनी ने भी वे स्वीकार नहीं की । उपन्यास में उन दुःखी मनुष्यों की कहानियाँ है जिन्हें वारी-वारी से मेलमय ने सविदा की शर्ते मनवाने की चेप्टा की थ<del>ी —ह्टे</del>ण्टन जो पागलखाने में बन्द पड़ा है, एलिबर मार्टिमर जिसके भयंकर अनुभव नरक के वर्णनो से अविक रोमांचकारी है, वेस्रवर्ग जो अपने प्यारे बच्चों को अपनी आँखों के नामने भूव से तडपते देखता है, और मेलमथ की पत्नी इसीडोरा—सभी लोग अपनी आत्ना को जैतान के हाथ वेच-कर संसार में मुखी होने से इन्कार कर देते है। मेलमथ का प्रस्ताव इन सब कहा-नियों को एक दूसरी से मिलाता है और उनको जीवन की घोर वेदनाओं की अपेक्षा अविक घृणित वताता है। मच्यूरिन की कल्पना में प्राकृतिक सत्य का निर्वाह आवश्यक नहीं समझा जाता। आयी रात को मेलमय और इसीडोरा का विवाह अनहोनी वातों के लिए साहित्य में प्रसिद्ध है।

मच्यरिन ने जो दृश्य खीचे है उनमें अद्भुत वस्तुएँ एकत्रित कर दी हैं। हाहाकार मचानेवाली ऑघियाँ जो एक-एक क्षण में गरम और ठण्डी होती है, जल के वहने की गरज जिससे कान-पड़ी आवाज मुनाई नहीं देती परन्तू जो दिखाई नहीं देता, भॉति-भॉति के पेड़-पोबे जिनका गहरा हरा रग ओर लिवलिवी चमक रात्रि के अँघरे में दूर से दिखाई दे, आग की ऊँची लपटे जो कभी भयानक रूप घारण करके एक ओर लपके और कभी नीची होकर पृथ्वी पर फैल जायेँ—इस प्रकार की अन-होनी घटनाएँ एक स्थान पर एकत्रित करके मच्युरिन आतंक उत्पन्न करता है। ऐसे दृश्यों के वीच में मेलमथ की पत्नी एक खिड़की में से चन्द्रमा की ओर देखती है "और अपने उस जीवन का स्मरण करती है जब वह आकाश में विचरण करती और चन्द्रमा को अपना पिता तथा तारों को अपना वन्य समझती थी।" मच्युरिन छाया को काया से पहले देखता है और वे अद्श्य आत्माएँ जिनका प्रयोग वर्ड-स्वर्थ अपनी कविता मे करता है, कभी-कभी मच्युरिन आतक उत्पन्न करने को अपने उपन्यासों मे बड़े तीव्र प्रभावों के सिहत व्यवहार मे लाता है। कभी-कभी वह रहस्यों की ओर सकेत करके दृश्यों तथा अनुभवों की गम्भीरता वड़ा देता है, जैसे "वह समुद्र जिसका विस्तार तथा जिसकी निस्तव्यता हृदय को शान्ति प्रदान करती है", ''वह पहाड जिनकी सीवी चट्टाने तथा गहरी खोहे आञ्चर्य के साथ मन में भय उत्पन्न करती हैं", "ऐसे जगल जिनकी घनी छाया गम्भीर एवं पवित्र विचारों द्वारा आत्मा को वल देती है।"

# उपन्यास में सिद्धान्त-प्रचार-शिक्षाप्रद साहित्य

वालपोल के उस कथन के होते हुए भी, जो उसके कास्ल आफ़ आटरैन्टो की भूमिका में उसने किया था और जिसमें उसने "गाथिक उपन्यास" का उद्देश्य सदाचार और पुण्यशीलता वताया था, हमें यह कहना पड़ता है कि मच्यूरिन तथा दूसरे इसी प्रकार के लेखकों के उपन्यास कोई ऐसा उद्देश्य पूरा नहीं करते। उनका एक मात्र उद्देश्य पाठकों का मनोरजन है। इसी काल में क्रान्तिकारी रोनैन्टिक लेखकों के एक संघ ने उपन्यास में गम्भीर विषयों का आयोजन प्रारम्भ किया और उससे वह अपने विशेष सिद्धान्तों के प्रचार का काम लेने लगा। धीरे-धीरे इन उपन्यासकारों के हाथ में कथावस्तु और पात्र सामाजिक समस्याओं के अघीन होकर सुधार का काम करने लगे। व्यक्ति और समाज की बुराइयों की ओर उपन्यासों में ध्यान दिया जाने लगा और उन बुराइयों को दूर करने की रीतियों पर विचार किया जाने

लगा। जो उपन्यास इस उद्देश्य से लिखे जाने थे उनमें कलात्मक गुणों की अपेक्षा सिद्धान्तों के वादिववाद पर अधिक ध्यान दिया जाना था। जैसे-जैसे ये मिद्धान्त समाज में स्वीकार होने गये उनके प्रचार करनेवाले उपन्यामों को लोग मूलने गये, यहाँ तक कि शीख्र ही ऐसा समय था गया जब उनका नाम भी लोग मूल गये।

इन उपन्यासों में जिन मुत्रारों पर अधिक विचार किया गया वे बालकों तथा युवकों के लालन-पालन एवं उनकी शिक्षा ने मन्वन्य रखने थे। नवयुन में भी इन्हीं विषयों पर बहुत-सी पुस्तकों लिखी गयी थी। उस मनय की शिक्षाप्रणाली में प्राचीन साहित्य के अध्ययन पर विशेष जोर था और जीवन को मफल बनाने के लिए उसी साहित्य से प्ररणा ली जाती थी। इस काल में जिस शिक्षा-प्रणाली का प्रचार उपन्यासों द्वारा किया जाता या वह प्रकृति में केन्द्रित थी। प्राकृतिक प्रभावों के वश में व्यक्ति का स्वभाव बनता और विगइना है. ननु य की प्रकृति उम किया और प्रतिक्रिया का कल होती है जो व्यक्ति और ममार के बीच मदा एक बन्यन के रूप में व्यक्ति होती हैं।

सन् १७६२ में रूसो (Rousseau) ने एमिकी (Emily) नामक पुल्क में अपने विका सम्बन्धी विचारों को प्रकट किया था। उसका मन था कि मनुष्य की सारी विका प्रकृति के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा और काँतुहल को उत्तेजित करके. उसकी बुढ़ि को प्रोत्साहित करके जान की ओर उसके मन को ले जाना चाहिए। कभी बच्चे में दूसरों के मीचे हुए विचारों को जबदेस्ती मनवाने की चेटा नहीं करनी जहिये। अठारहणी बनाब्दी ने चपुर्य चरण में विकासिद्धान्तों को लेकर जिनने उपन्याम लिये गये उनकी नह में क्सो बह पुन्तक किसी न किसी रूप में उपन्याम लिये गये उनकी नह में क्सो की यह पुन्तक किसी न किसी रूप में उपन्यास है। चीहिए उन सारे उपन्यासों में व्याप्त है।

इस प्रकार के उपत्यामों में बहुदा दो बच्चों को लेकर एक को मानाजिक रूड़ियों के अनुसार पाल-गोसकर प्रचलित प्रणालो द्वारा गिका दी जाती है और दूसरे को प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतन्त्रता से बातावरण ने बड़ा होने विया जाता है और उसकी गिका भी उन्हीं नियमों के अनुस्य होती है। उपन्यामकार उन बच्चों के बड़े हो जाने पर एक दूसरे की आत्म ने नुलना करना है और प्राक्व-तिक ढंग को उत्तम सिद्ध कर दिखाता है। इन गिक्षा सम्बन्धी उपन्यासों ने हेनरी बुक (Henry Brooke) का लिखा हुआ दि फूल आफ़ क्वालिटी (१७६६) (The Fool of Quality) और टामस हे (Thomas Day) का सैण्डफ़र्ड एन्ड मर्टन (१७८६) (Sandford and Merton) तथा एलिज़वेथ इंचवाल्ड (Elizabeth Inchbald) का लिग्वा हुआ नेचर एन्ड आर्ट (१७९६) (Nature ard Art) वहुत प्रसिद्ध हुए और अब तक पढ़े जाते हैं।

### विलियम गाडविन और उसका उपन्यास केलेव विलियम्स

फेन्च रिवोल्युशन के काल में व्यक्ति-जीवन तथा सामाजिक स्थितियों पर नया प्रकाश पड़ा और विविध रूपों में उन्हें देखने की चेप्टा की गयी। उसी प्रवृत्ति में प्रभावित होकर उपन्यासों में भी सारे मनुष्य-जीवन की समीक्षा की गयी और विवाह तथा वैयक्तिक सम्पत्ति एव जासनप्रणाली, सभी विषयों को नये दिष्टकोण से विचारा गया और बड़ी स्वतन्त्रता से लोगों ने अपने विचार प्रकट किये । विलि-यम गाडविन (१७५६---१८३६) इंग्लैण्ड में उन सब लोगों का नेता था जो कान्तिकारी रोमैन्टिक विचारों का अपने उपन्यामों मे प्रचार कर रहे थे और फेन्च रिवोल्यूबन के सिद्धान्तों से सहानभित रखते थे। विलियम गाडविन (William Godwin) का लिखा हुआ केलेब दिलियम्स (Caleb Williams) नामक उपन्यास इस समय बहुत प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो रहा था। विश्वविद्या-लयों के युवकों के लिए तो यह उपन्यास मानो बाइविल हो गया था। गाडविन ने यह उपन्यास इंग्लैण्ड की सांविवानिक रीति तथा सामाजिक व्यवस्था के दोष दिखाने के लिए लिखा था। उसने पूस्तक में यह सिद्ध करने की चेप्टा की थी कि समाज और व्यक्ति दोनों की दुर्गति का कारण अभिजातवर्ग के आदर्ज तथा संबटन है। केलेव विलियम्स का कथापुरुप फ़ाकलैण्ड कठिन प्रकोप के वश एक मनुष्य का वय कर टालना है और अपनी बदनामी के डर से उस समय भी कुछ नहीं कहता जब एक गरीव किसान उस अपराध के लिए दण्ड पा जाता है। अपने सुयंग की रक्षा मे वह घोर अन्याय हो जाने देता है और विरादरी में भला बना रहता है। विधिवयान् फ़ाकलैण्ट का सेकेटरी केलेव विलियम्स इस गुप्त भेद को जान जाता हे आर उसके इस अपराध के कारण फ़ाकलैण्ड उसे नष्ट कर देना चाहता है। गाड-विन ने उन ढगों का बड़ा प्रभावयुक्त वर्णन दिया है जिनसे फ़ाकलैण्ड और सारा अभिजातदर्ग अपने सामाजिक तथा कानूनी बल का प्रयोग करके निम्न श्रेणी के लोगों का सर्वनाब कर देता है । निम्न श्रेणी के ऐसे लोगों का भी वड़ा मुन्दर वृत्तान्त गाडविन ने दिया है जो इन ढंगों के शिकार होते है। इस वृत्तान्त से भी अधिक

प्रभावयुक्त वर्णन उस विष्वस का है जो ऐसे अन्याय करनेवालों का होता है। अभिजातवर्ग के उदारिचित्त तथा गुभिचिन्नक एव उन्नत व्यक्तियों के सर्वनाश का वृत्तान्त गाडविन ने वड़ी सहानुभूति के साथ लिखा हे ओर वताया है कि किम प्रकार उनका वर्गीय पक्षपान तथा समाज का वल दूसरों को नाट करने के माय-माथ उनकी आत्मा को भी घायल करता है आर अन्त में उन्हें भी नष्ट कर देना है। उपन्यास का अवम पात्र सुयश है जो हजारों झूठी तानों का मूल कारण होना हे आर इमी अवम पात्र के केलेव विलियम्स तथा स्वय फाकलैंग्ड भी शिकार होने है। फाकलैंग्ड के जीवन तथा उसके भाग्य से पाठकों को क्या शिक्षा मिलनी है, उसके मम्बन्ध में गाडविन एक स्थान पर लिखना ह— मनुष्य की बुद्धि तथा चानुरी एव उनके गुण जोर सद्भावनाएँ भ्रष्ट समाज आर दूपिन वानावरण में उसके काम नहीं आ सकते, चाहे वह किमी श्रेणी का मनुष्य क्यों न हो।"

अलोकिक अथवा प्रकृत्यतीत के यन्त तथा उपकरण का प्रयोग न करके भी गाडिवन ने इस उपन्यास में दिखाया है कि कॅमें तत्कालीन ममाज की लिटियों ओर कानून की कूरता को अनुभव करके आतक्पूर्ण कहानी बनायी जा नक्ती है। केलेब विलियम्स (१७९४) की कथावम्तु एक दुस्वप्न हे जिसने एक प्रभावराली लेखक के हृदय को व्याकुल कर दिया है। गाडिवन का दृढ विश्वास था कि मनुष्य अपनी विवेक-बृद्धि के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना आर अपने मव कार्य करता है; ऐसा न करना उसके लिए असम्भव ह, कृपा और सुजनता का एकमात्र आयार तथा उद्गम विवेक-बृद्धि होती है। यही कारण है कि चेनन प्राणी विना कानून ओर बिना समाज एवं सस्था की व्यवस्था के जीवित रह मकता ह। इस सत्य में उसका ऐसा दृढ निश्चय था और तत्कालीन दुर्गित का इतना अच्छा अनुभव था कि उसकी कल्पना तथा तीन्न भावना ने मनुष्य-जीवन के आतक को सदेह उसके सम्मुख खड़ा कर दिया।

गाडिवन से पहले के उपन्यासकार विशेष कर रावर्ट वेज (१७२८—१८०१) ओर टामस होलकाफट (१७४५—१८०९) क्रान्निकारी युवको के काम तथा अभिजातवर्ग के विरोध को अपने उपन्यामों में दिखाते थे आर इन दोनों वगा के विचारों की तुलना तथा समीक्षा करते थे। गाडिवन ने अपने उपन्यामों में मनुष्य के दुखों का चित्र खींचा और अपने मुख्य पात्रों के जीवन को दुस्वप्न के रूप में देखकर उसकी भयकर दशा का वर्णन किया, विचारों पर से ध्यान हटाकर वास्त-विक अनुभवों पर जोर दिया और अपने दूसरे सेन्ट लिओन (१७९९) नामक

उपन्यास में उसने क्रान्तिवाद को भी छोड़ दिया। मिसेज रैडिक्लिफ़ के प्रभाव में आकर उसने समकालीन इन्लैण्ड की देशा पर से भी घ्यान हटाकर स्पेन देश की सोलहवी शताब्दी को पृष्ठभूमि बना लिया। अब उसने सार्यकाल तया सिन्ध-प्रकाश और ऑघी-पानी एवं काल कोठिरयों और गुफाओं के दृश्यों का प्रयोग करना आरम्भ किया और इस प्रकार आतकपूर्ण उपन्यास लिखने की चेण्टा की यह चेण्टा अनफल इस कारण रही कि गाडिवन बाहिक प्रवृत्ति का लेखक था और इम प्रणाली के लिए सबेदना तथ इन्द्रियग्राहिता की विशेष आवश्यकता होतीहै॥ इसके बाद के उपन्यासों में गाडिवन ने यह प्रणाली छोड़कर दूसरे नमूनों का अनुसरण किया ओर साधारण जीवन, बिन्क नित्यप्रित की समस्याओं को लेकर पुस्तकें लिखी। उसके सामने मिसेज इचवाल्ड (Mrs Inchbald) की एक सिम्पल् स्टोरी (१७९१) का बड़ा अच्छा नमूना था, जिसमें लेखिका ने अच्छी शिक्षा का फल दिखाया है।

सन् १८०५ मे गाडविन ने फ्लीटबुड (Fleetwood) नामक उपन्यास लिखा. जिममे वह अपने विचारों मे बहुन कुछ वदला हुआ जान पड़ता है। अति की ओर झुकते हुए विचार इस उपन्यास मे बहुन कुछ समभाव प्रकट करने लगे हैं और मुवार तथा परिवर्नन सम्बन्धी घारणा भी वदल गयी है। वह अब न तो अधीर है न व्यग्र, और भली प्रकार यह समझने लगा है कि सुधार की जड़े जब तक समाज में दूर तक नहीं फैलायी जाती और उनमे से दूसरे पाँचे नहीं निकलते, वह फलीमूत नहीं हो सकता। इस कम मे काफी देर लगती है जिससे अब वह घवराता नहीं। उपन्यास मे उसकी विशेष सफलता, आचारनीति को तीव्र भावना द्वारा कल्पना में उरम्ब की हुई वस्तुओं तथा व्यक्तियों से एकरूप करके पाठकों के सामने लाने में रही है। इस सफलता के बड़े मुन्दर उदाहरण उन पुस्तकों में मिलते हैं जो गाडविन ने वालकों तथा नवयुवकों के लिए लिखी है। इन्ही पुस्तकों में हमें उसका दृश्यों का सूक्ष्म वोघ तथा उसकी तीव चेनना का भी पूरा ज्ञान होता है और उसकी वालकों के विचार एव भावना को समझने की शक्ति का पता चलता है। इन विचारों एव भावनाओं को उसने ऐमी अनुभदर्मण रीति से लिखा है जैसे कि वह अपनी वाल्यावस्था के अद्भृत काल को फिर से व्यतीत कर रहा हो।

#### उपन्यास में विभिन्न प्रणालियों का मेल

अठारहवी शताब्दी के अन्तिम दशक में विभिन्न प्रकार के पूर्वकालीन उपन्यास

एक दूसरे में ऐसे घूल-मिल गये कि उनकी विशेषताओं के कारण विविध नयी परिपाटियाँ उत्पन्न हो गयीं। शताब्दी के समाप्त होते-होते आचार-व्यवहार के जपन्यासों (The Novels of Manners) में सिद्धान्तों पर वाद-विवाद ोने लगा और धीरे-धीरे उनमें मानवता तथा प्रकृति के ऐसे आदर्गों का भी प्रयोग किया जाने लगा जिनके तथ्यों को हाल में ही भावनात्मक उपन्यासों में स्वीकार किया जाने लगा था। इसके साथ ही आतंकपूर्ण उपन्यासों (Terror Novels) में प्राकृतिक दृश्यों को रसयुक्त तथा भावपूर्ण होना आवश्यक होता जाता था और पृष्ठभूमि ऐसी रची जाने लगी थी जो किसी सिद्धान्त को वीच में न लाकर भी मन में गम्भीर विचार उत्पन्न करने की क्षमता रखती हो। स्वयं गाडविन ने भी इस सिम्मश्रण के कार्य में योग दिया था और उसने आतंकपूर्ण उपन्यास के यन्त्र और उपकरण क्रान्तिकारी अभिप्राय सिद्ध करने के लिए अपनी पुस्तकों में प्रयुक्त किये थे। इस सम्मिश्रण का फल यह हुआ कि दिन पर दिन उपन्यास में पेचीदापन और उसकी कथावस्तू में विस्तार आता गया, यहाँ तक कि उसमें जीवन और उसकी जटिल समस्याओं के चित्रण की सामर्थ्य उत्पन्न हो गयी। कहानी-साहित्य के तीनों विभाग पहले की भाँति बने तो रहे, परन्तु जैसे-जैसे समय वीतता गया उनमें से प्रत्येक के प्रसार तथा अभिसीमा में विस्तार होता गया। क्या रोमांस, क्या आचार-व्यवहार के यंथार्थ चित्रण करनेवाले उपन्यास और क्या सिद्धान्तवादी उपन्यास; सभी में समयानुसार ऐसा परिवर्तन हुआ । अतीत के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गयी थी और दूरस्य देशों के वारे में जानकारी अधिक हो गयी थी, जिस कारण रोमांस के लिए प्रचुर सामग्री एकत्र थी, जिसका लेखकों ने अच्छा उपयोग किया। पाठकों की संख्या वहुत वढ़ गयी थी और लोगों में मानव-जीवन की विविध परिस्थितियों के जानने की उत्कण्ठा वहुत हो गयी थी, जिसके कारण यथार्थ चित्रण (Realistic Novels) के उपन्यासों के लिए भी संसार अविक विस्तृत हो गया था।

इस शताब्दी के चतुर्थ चरण से पूर्व कहानी-साहित्य का संसार अति संकीर्ण था और उस संसार के स्त्री व पुरुप बहुवा वे लोग होते थे, जिन्हें रोटी कमाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी और जिनके जीवन में मनुष्यों के अतिरिक्त उपन्यासों के कुछ पात्र इन्हीं के आश्रित लोग भी होते थे, जो इनसे अलग नहीं किये जाते थे। ये सब लोग कथावस्तु के कम को आगे बढ़ाने के लिए ही मानो जीवित रहते थे, और कोई काम नहीं करते थे। अठारहवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते ऐसे उपन्यास लिखे जाने लगे जिनमें किसी विशिष्ट जीवन तथा विशिष्ट व्यवसाय अथवा किसी विशिष्ट स्थान की समस्याओं पर विचार एवं उनकी अवस्था का वृत्तान्त होता था।

उन्नीसवी शताब्दी का आरम्भ होते ही हमें समुद्री जीवन, सैनिक जीवन तथा अपराधियों के जीवन के उपन्यास मिलते है। वाणिज्य एवं राज्य-शासनपद्धित तथा खेल-कूद से सम्बन्ध रखनेवालों और गिरजे के कर्मचारियों तथा दूसरे परिश्रम करनेवालों के जीवन की सामग्री के भी उपन्यास मिलने लगते है। इन उपन्यासों मे इन सबके जीवन की विशेष किठनाइयों, खतरों और प्रलोभनों का वास्तविक चित्रण है। जो उपन्यास किसी उद्देश्य को लेकर लिखे जाते थे उनमें भी परिवर्तन तथा उन्नति हुई और तत्कालीन गम्भीर विचारों को लेकर तथा उनके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन हुआ था, उसके ऊपर वड़े प्रभाव डालनेवाले और महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखे गये। शासन-पद्धित में सुधार की जो चेप्टा की गयी, अथवा श्रमिक वर्ग ने जो आन्दोलन किया और धर्म तथा साइन्स के वीच जो झगड़ा रहा, इन सब गम्भीर विषयों को लेकर बड़े महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखे गये, जिनका पाठकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार जैसे-जैसे उपन्यास का संसार विस्तृत होता गया, कहानी-साहित्य के तीनो विभागों की विशेषताएँ समाप्त होती गयीं अोर उनके सम्मिश्रण के फलस्वरूप उपन्यास का महत्त्व वढ़ता गया। रोमांसकार यात्रा अथवा अपने अध्ययन से सामग्री प्राप्त करता, परन्तु उसका प्रयोग करते समय वास्तविकता तथा यथार्थ का पूरा ध्यान रखता; वास्तविक जीवन के चित्रण में उपन्यासकार छोटी से छोटी घटना और सावारण से साधारण अनुभव में रोमांस-जैसा ही लालित्य एवं रहस्य तथा सौन्दर्य पाता। साइन्स की उन्नति और उसके आविष्कारों में मायावी तथा आतंकपूर्ण तथ्यों को देखकर उपन्यासकार जो भय और अचम्भा पाठकों के मन में उत्पन्न करने में अब सफलता प्राप्त करता था, वह पहले के लेखकों को "गाथिक" यन्त्रों और उपकरणों के द्वारा उपलब्ध नहीं हुई थी। इसी प्रकार उद्देश्यपूर्ण उपन्यास (The novel with a purpose) में लेखकों को वास्तविकता के द्वारा कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालने का अवसर मिला और उनके कान्तिकारी विचार पाठकों को स्वीकार होने लगे।

मिस एजवर्थ और उनके उपन्यास तथा वच्चों के लिए कहानियाँ अठारहवीं और उन्नीसवी जताब्दी के उपन्यासों का सम्बन्य मिस एजवर्थ की पुस्तकों में भलीभाँति दिखाई पड़ता है। इन पुस्तकों को एक लम्बी जंजीर की सुन्दर तथा मजबूत कड़ियाँ समझना चाहिए। मिस एजवर्य का जन्म सन् १७६७ में हुआ था। उनके पिता आयरलैन्ड के सुविख्यात शिक्षक थे जिन्होंने कई पुस्तकें शिक्षा के सिद्धान्तों पर लिखी हैं, जिनसे पता चलता है कि वे रूसो के सिद्धान्तों से वहत प्रभावित थे। मिस एजवर्थ के घर का वातावरण अठारहवी गताब्दी के उयले सामाजिक रुघारों की माँग से गूँजता था। वचपन में ही उन्हें इंग्लैण्ड भेज दिया गया था जहाँ वे अपने पिता के मित्र टामस डे को रक्षा में वड़ी हुई और शिक्षा पाकर सोलह वर्प की अवस्था में आयरलैन्ड लौट गयी। शिक्षकों के सम्पर्क से उन्होंने बचपन से ही बच्चों की देख-रेख तथा शिक्षा पर विचार करना आरम्भ कर दिया था। आयरलैण्ड लौटकर उन्होंने मडाम डि जेनलिस के शिक्षा के विषय पर लिखे हुए पत्रों का अनुवाद किया और अपने पिता को प्रैक्टिकल एजूकेशन नामक पुस्तक (जो १७९८ में प्रकाशित हुई) लिखने में सहायता दी और अपनो पेरेन्ट्स असिस्टेन्ट (१८००) और अर्ली लेसन्स (१८०१) नाम की पुस्तकें लिखीं। उनके पिता के कथन के अनुसार ऐसा कोई समय नहीं था जब मिस एजवर्घ ''पालने से लेकर कब्र तक की शिक्षा के बारे में सोचती और लिखती न रही हों।" इस पर भी उन्होने तत्कालीन आयरलैण्ड के लोगों के जीवन का निरीक्षण किया और क्या अमीर क्या गरीव, सभी श्रेणियों के साथ सहानुभूति का भाव रखा। सन् १७८७ में, जव उनकी अवस्था केवल बीस वर्ष की थी, उन्होंने पेट्रनेज (Patronage) नामक उपन्यास लिखा जो बहुत काल व्यतीत हो जाने पर सन् १८१४ में प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास की भूमिका में उन्होंने अपना उद्देश्य वताते हुए लिखा कि वे उस ओछे तया बनावटी काल में लोगों को सीबे-सादे एवं सदाचारी जीवन के गुण सिखाना चाहती थीं। सौ वर्ष पहले इसी उद्देश्य से एडिसन ने अपने सुन्दर निवन्य लिखे थे, जो स्पेक्टेटर में प्रकाशित हुए थे। किन्तु मिस एजवर्थ का मन्तव्य इस से अधिक निर्णीत तया निश्चित था, क्योंकि उनके उपन्यासों ने बहुत-सी बातों में उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ में ही आगे आनेवाले उपन्यासकारों का पय-दर्शन कराया और बहुत से विपयों पर मत प्रकट किया जो आगे चलकर स्वीकार किया गया। उन्होंने आयर-लैण्ड की सामाजिक दशा सुघारने के उद्देश्य को सामने रखकर अपने उपन्यास लिखे थे। सुवार की यह चेप्टा सदा उनके कामों और पुस्तकों की तह मे रही।

जबसे उन्होंने शिक्षा के विषय पर पुस्तकें लिखना आरम्भ किया, कभी उनका चित्त इस उद्देश्य से अलग नहीं हुआ और एकाग्रचित्त से विचारने के कारण उन्हें वे वातें सूझीं जो इस से पहले किसी लेखक ने शिक्षा के सम्वन्य में नहीं लिखी थीं। शिक्षा को समाज के वातावरण से अलग न करके उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली द्वारा चित्र की ऐसी सारी त्रुटियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो वालकों की आत्मा को दूषित करती थी और वड़े होने पर उनके जीवन को अव्यवस्थित रखती थी। इस प्रकार शिक्षा के विषय को उन्होंने समाज के सुधार से मिला दिया और अपने उपन्यासों में समाज के चित्रों के साथ ही साथ जीवन को व्यवस्थित करने के सिद्धान्त भी दिये। उनके घर में रूसो के सिद्धान्तों का वड़ा मान था और सारे विचार उन्हीं पर केन्द्रित हुआ करते थे। जव मिस एजवर्थ ने शिक्षा पर पुस्तकें लिखना आरम्भ किया तो उन्होंने उन सिद्धान्तों में आंशिक परिवर्तन तथा रूपभेद करके लड़िकयों की शिक्षा के अनुकूल किया।

सन् १८०० में कासल रैकरेन्ट (Castle Rackrent) और १८०१ में वेलिन्डा (Belinda) नामक उपन्यास लिखकर मिस एजवर्थ ने विस्तीर्ण पाठक-जनता को अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में आयरलैण्ड की सामाजिक दशा के चित्र दिये। इन दोनों उपन्यासों का बडा आदर किया गया और इनसे तत्कालीन लेखक बहुत प्रभावित हुए। कासल रैकरेन्ट में उन्होंने एक ऐसे परिवार का वृतान्त दिया जिसकी आर्थिक दशा विगड़ रही थी। थेडी क्वर्क (Thady Quirk), जिसके मुँह से कहानी कहलायी गयी है वह उस परिवार का पूराना नौकर है, जो बड़ा चतुर मनुष्य है और हँसी-हँसी में अपने सब मालिकों की मुर्खता बताता है—िकसी को मुकदमे लड़ने का शौक है तो कोई नशेबाजी में पड़ा हुआ है, किसी के सर पर औरत का भूत सवार है तो कोई झूठी शान में रुपया-पैसा नष्ट करता है। यह उपन्यास उन जमींदारों का वड़ा सुन्दर चित्रण करता है जो अठारहवीं शताब्दी में दोनों हाथों से अपनी सम्पत्ति को लुटाकर अपनी दुर्दशा स्वयं कर रहे थे। यह उपन्यास साहित्य में इस कारण और भी प्रसिद्ध है कि इसी को पढ़ कर सर वाल्टर स्काट ने निर्णय किया था कि किसी समय अथवा स्थान-विशेष की वास्तविक दशा के वर्णन से वैसा ही प्रभावपूर्ण काम उपन्यास की पृष्ठभूमि तैयार करने में लिया जा सकता है जैसा कल्पना से और जीवन का ठीक तथा वास्तविक चित्र भी खीचकर कहानी में रोमैन्टिक दिलचस्पी उत्पन्न की जा सकती है। मिस एजवर्थ का दि एँब्सेन्टी (The Absentee) नामक उपन्यास, जो उन्होंने सन् १८१२ में लिखा था, उपहासपूर्ण वृत्तान्त आयरलैण्ड के एक ऐसे जमींदार-परिवार का है, जिसके लोग लंदन की सोसायटी में फँसकर अपने को नष्ट कर देते है और अपने देश को वदनाम करते है।

### जेन आस्टेन

मिस एजवर्थ के उपन्यासों का विस्तृत ससार जेन आस्टेन (Jane Austen) के संकीर्ण जगत् की विशेपताओं को वलपूर्वक पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। जेन आस्टेन के उपन्यास इंग्लैण्ड के ग्रामीण जीवन का चित्रण करते है जिसमें अठारहवी शताब्दी की परम्परा अनवरत चली आ रही थी। उनका जन्म सन् १७७५ में हुआ था और उनके पिता हैम्पणायर के स्टीवेन्टन नामक गाव के पादरी थे, जहाँ जेन आस्टेन के जीवन के लगभग पच्चीस वर्ष व्यतीत हुए थे और जहाँ रहकर उन्होंने अपने प्रथम तीन उपन्यास लिखे। उनका जीवन घटना रहित और उनका साहित्यिक व्यवसाय इतना स्वच्छन्द था कि उपन्यासों की रचना के अतिरिक्त चरित्र सम्बन्धी कोई विशेप बात उनके बारे मे किनी ने नहीं लिखी। स्टीवेन्टन के एकान्त वास मे रहकर सन् १७९६ के अक्टूबर और सन् १७९७ के अगस्त मास के भीतर उन्होंने प्राइड एन्ड प्रेजुडिस (Pride and Prejudice) और उसके उपरान्त सेन्स एन्ड सेन्सिविलिटी (१७९७) (Sense and Sens:bility) तथा अगले वर्ष मे नार्थेजर ऐवी (Northanger Abbey, १७९८) नामक तीन उपन्यास लिखे।

सन् १८०१ में उनके पिता ने स्टीवेन्टन छोड दिया और लगभग आठ वर्ष पर्यन्त वाथ और उसके समीप के कई स्थानों में रहे, जिसके उपरान्त वे फिर एकान्त वास में चाटन जाकर वस गये। यहाँ मिस आस्टेन ने दूसरे वर्ग के तीन उपन्यास लिखे—एमा (१८१४), मैन्सफील्ड पार्क (१८१५) और परसुएशन (१८१६)—जो पहले तीनों उपन्यासों के समान ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि पर लिखे गये है और अठारहवी शताब्दी के चतुर्थ चरण के सबसे मुन्दर फूल कहलाते है। ये उपन्यास लिखे जाने के बहुत साल बाद तक छपे नहीं, क्योंकि सामयिक प्रणाली से उनकी प्रणाली इतनी भिन्न थी कि किसी प्रकाशक ने उन्हें छापना स्वीकार नहीं किया। सेन्स एन्ड सेन्सिविलिटी पहला उपन्यास था जो १८११ में प्रकाशित हुआ था, जिसके दो वर्ष उपरान्त १८१३ में प्राइड एन्ड प्रेजुडिस मुद्रित हुई थी। नार्यजर ऐवी सन् १७९८ में लिखी जाने के उपरान्त एक प्रकाशक के हाथ वेच दी गर्यी थी परन्तु उसके छपने की नौवत १८१६ तक नहीं आयी। परमुएशन (Persuation) के समाप्त करने पर मिस आस्टेन का स्वास्थ्य विगड़ने लगा ओर वे सन् १८१७ में इतनी वीमार हुई कि वर्ष समाप्त होने के पहले ही उनका

देहान्त हो गया। "नार्थेंजर ऐवी" और "परसुएशन" उनके देहान्त के बाद प्रकाशित हुए।

मिस आस्टेन ने अपने जीवन में वह ख्याति नहीं प्राप्त की जो उनके वाद उनके उपन्यासों को मिली। उन्हें अपने उपन्यासकार होने का कोई गर्व नहीं था और न वे अपने काम को महत्त्व ही देती थी। जिस प्रकार वे अपनी विहनों के वालकों को मायावी कहानियाँ सुनाती थीं उसी तरह पुस्तकें लिखकर अपने प्रौढ़ पाठकों को मानवजीवन का सुखान्त वृत्तान्त सुनाती थीं। अपने सुख-दुःख तथा विचारों एवं सिद्धान्तों को उन्होंने उपन्यासों में आने नहीं दिया और अपने धर्म तथा राजनीति अथवा सामाजिक सुधार की भावनाओं का उपन्यासों को माध्यम नहीं बनाया। शेक्सपियर तथा संसार के अन्य वड़े लेखकों के समान आस्टेन ने भी कलात्मक अध्यक्तित्व (artistic impersonality) की स्थिति धारण करके चित्र तथा समस्याओं को देखा। उनकी वह प्रवृत्ति जो उन्हें वास्तविकता की ओर ले गयी, वहुत कुछ रोमैन्टिक अथवा भावुक विचारों से उनके विरोध की सूचक है। इसी विरोध की सूचना उनसे पहले फील्डिंग और उनके वाद थैकरे की पुस्तकों में हमें मिलती है। इन तीनों उपन्यासकारों ने इस प्रवृत्ति को पहले परिहास द्वारा तथा हसी उड़ाकर प्रकट किया।

मिस आस्टेन के पहले दो उपन्यास, नार्थेंजर ऐवी तथा सेन्स एण्ड सेन्सिविलिटी अपने विशेष ढंग से भावुकता का परिहास करते हैं। मिसेज़ रैडिक्लफ के उपन्यासों की अनहोनी घटनाओं तथा वनावटी आवेगों और भावनाओं के विरोध में मिस आस्टेन अपने उपन्यासों में हास्ययुक्त एवं सज्जनतापूर्ण चित्र वास्तिवक जीवन तथा प्रेम के देती है। अपने एक मित्र को उन्होंने लिखा था—"मेरी समझ में उपन्यास की सामग्री के लिए तीन या चार देहात में रहनेवाले परिवार बहुत काफी है।" यह कथन उनके उपन्यासों का सार अथवा आत्मतत्त्व और उनकी कहानीकला की सीमा वताता है। अंग्रेजी उपन्यासों में कुछ काल पहले से अठारह्वीं शताब्दी के ग्रामीण जीवन के चित्र दिये जाने लगे थे और इस जीवन की विशेषताएँ भी निश्चित हो गयी थीं। उस समय के ग्रामीण भद्रलोगों का सुखसाध्य जीवन विना किसी उद्देश्य के और विना किसी उत्कट आकांक्षा अथवा अभिलापा के सन्तोपपूर्वक व्यतीत होता था। न तो उन्हें किसी उद्यम से मतलब होता था, न किसी धन्वे से काम, और उनका मन किसी सिद्धान्त अथवा विचारघारा से विचलित भी नहीं होता था। मिस आस्टेन ने आरम्भ से ही इस जगत् के एक ऐसे कोने को अपने उपन्यासों

के लिए निश्चित कर लिया था जिसे वे भली-भाँति जानती और नमझती थी और जहाँ के समाज पर प्रभाव डालनेवाले सावनों का उन्हे पूरा ज्ञान था। उनका परिचय गाँव के परिवारों के अलावा पादरी लोगो और जहाजी अफसरों से था, क्योंकि उनके भाई तथा और दूसरे सम्बन्धी लोग जहाजी नोकरियाँ करते थे। इन सभी लोगो का घ्यान विशेष कर सामाजिक कर्नव्यो पर रहना था ओर शादी व्याह मे उन्हें वडी दिलचस्पी रहा करती थी। मिस आस्टेन ने इस दिलचस्पी ओर ध्यान को वहन अच्छी तरह देखा और समझा था और इमी ससार तथा उसके सावारण जीवन को उन्होंने अपने उपन्यासो में स्थान दिया और उसका वास्तविक चित्रण किया। इस छोटे संसार के बाहर उन्होंने कदम नहीं निकाला, विन्क यो किहए कि इस मसार में भी वे उसके छोटेपन पर ही विशेष घ्यान देती थी। जीवन की गम्भीर समस्याएँ, तीव्र भावनाएँ, नैतिक सिद्धान्त तथा सदाचार, ये हैं वे विगय जिनकी ओर कलाकार और प्रेमी सहज ही आकर्षित होते है, ओर जो छोटी से छोटी तया वडी से बड़ी रंगभूमि पर एक-सी सुगमता से दिखाये जा सकते हे, और जो गांव एव कसवे की विरादरी के वातावरण में उसी बहुतायत से पाये जाते हे, जैसे गहरो के वातावरण मे ये सब बाते मिस आस्टेन के अनुभव मे नहीं आयी और न उनमे वह क्षमता ही थी कि करपना द्वारा वे उनके तथ्यों को समझकर अपने उपन्यासो मे दिखा सकती।

मिस आस्टेन की कुशलता किमी दीर्घकाल के अम्यास से उत्पन्न नहीं थीं विल्क उनकी प्रकृति तथा मनोवृत्तियों के मतुलन का फल थी। उनका जैसा कोमलतापूर्ण उपहास, उनका जैमा परिज्ञान तथा चातुर्य केवल उसी व्यक्ति के लिए सम्भव हो सकता था, जो बचपन से ही उस ससार और उसमे रहनेवालों से पूरी तरह परिचित हो और जिसे उसके दुख-मुग्ग से उन्हीं के समान सहानुभूति भी हो। मिस आस्टेन अपने समाज का अन्दर से निरीक्षण करती है ओर यद्यपि उनकी आलोचना कड़ी होती है, फिर भी उसके पीछे किसी मुचार की धारणा नहीं होती। यह कहना असम्भव है कि वे देख-रेख एव जिसा को स्वभाव से अधिक महत्व देती है, किन्तु यह जरूर है कि वे छोटी सी छोटी वानों में लोगों की मिन्नता देखती है और उसकी तह में पहुँचने की चेप्टा करती है। जिम प्रकार उनका समाज उद्योग के उत्साह से दूर भागता है और कामकाजी जनता से सम्पर्क नहीं रखता, उसी तरह मिस आस्टेन भी शारीरिक एव मानसिक उत्साह तथा उत्तेजना से अलग रहती है। किवयों में उन्हें कूपर (Cowper) और कैव (Crabbe) बहुत पसन्द थे और रिचर्डसन (Richardson) के उपन्यासों को वे वहें चाव से पहती

थीं, क्योंकि इन सवको वे स्वजातीय समझती थीं, अपना गुरु नहीं। अपने उपन्यासों को किसी प्रकार उनके प्रभाव के कारण वदलने का प्रयत्न नहीं करती थीं। यद्यपि उनकी संवेद्यता में मन्दगित नहीं तो भी वे रिचर्डसन् की भांति भावना-संघर्ष को तीव्र नहीं करतीं; यद्यपि वे प्राकृतिक सौन्दर्य से प्रभावित होती हैं, किन्तु कूपर की तरह वे प्रकृति के गुण नहीं गातीं, और यद्यपि वे निर्धनता तथा उसकी गन्दगी और फटे हाल पर तरस खाती हैं, तो भी कैव की भांति वे उसे उछालती या हर जगह लिये नहीं फिरतीं, विल्क उसे अपने चित्रों में इस तरहं पीछे रखती हैं कि आँख उठते ही उसकी झलक दिखाई दे जाय। यह मूकभाव उनको मिसेज रैडिक्लफ तथा उनके अनुयायियों से पृथक् करता है और दोनों प्रणालियों के भेद दर्शाता है।

मिस आस्टेन के यहाँ लम्बे लम्बे वर्णनों की निदयाँ नहीं बहतीं और न वे अपने उपन्यासों की नायिकाओं की सुन्दरता दिखाने के लिए नख-शिख का वर्णन करती हैं। उनके उपन्यासों में दूर देशों की यात्राएँ भी वर्णित नहीं हैं और न कोई ऐसे अन्वेपण होते है जिनका हाल पढ़कर पाठक चिकत रह जाये। वे अंग्रेजी समाज का वैसा चित्रण नहीं करतीं जैसा आयरलैण्ड का मिस एजवर्थ ने अथवा स्काटलैण्ड का स्काट ने किया है। जिस समाज का चित्र वे खीचती हैं उसमें भी वे उन श्रेणियों के लोगों को छोड़ देती है जिनसे ग्रामीण व्यवसायों तथा खेती-बारी के कामों का पता चलता है। दृश्य चाहे किसी स्थान का हो, चाहे स्टीवेन्टन का वर्णन हो चाहे वाथ का, मिस आस्टेन के उपन्यासों के पात्र लगभग एक से ही होंगे। सेन्स एन्ड सेसिविलिटी में वे लिखती हैं—"वृद्धि ही वह दृढ़ नींव है जिस पर सब अच्छाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।" वुराई के प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ वहुत गहरी विचारघारा का पता नहीं देता। जान पड़ता है कि जीवन सम्बन्धी उनके विचार प्राइड एन्ड प्रेजुडिस के मिस्टर वेनेट के विचारों से भिन्न नहीं थे। मिस्टर वेनेट कहते हैं— "सिवा इसके कि हम अपने पड़ोसियों से अपना मजाक उड़वायें और वाद को हम खुद उन पर हंसे, हमारे जीवन का कोई सार नहीं।"

यद्यपि मिस आस्टेन की परिसीमा इतनी संकीर्ण थी परन्तु उस के भीतर कार्य करके उन्होंने वड़ा मह व प्राप्त किया। अपनी सामग्री पर उन्हें पूर्ण अधिकार था, बाह्य जगत् के विघ्न उन्हें विचलित नहीं करते थे और उन्हें किसी ओर से अनि-श्चय व्याकुल नहीं करता था। ऐसी मानसिक दशा में लिखे जाने के कारण उनके उपन्यासों का ढाँचा तथा संरचना गठी हुई एवं फ्रेन्च उपन्यासों के समान ठीक है। उनका आकार यथाप्रमाण और सुडौल है। इन सारी विशेषताओं का बहुत सुन्दर

उदाहरण प्राइड ऐन्ड प्रेजुडिस में मिलता है। इस उपन्यास मे कथावस्तु का ही विशेष महत्त्व है और वही दिलचर्स्पी का कारण है। यद्यपि कथावस्त्र विलकूल सीघी-सादी और सरल है परन्त्र वह सारी पुस्तक पर छायी हुई है और प्रत्येक घटना को अपने वश में किये हुए है। स्वयं कथावस्तु अपने परिणाम अथवा फल के लिए मुख्य पात्रों के स्वभाव तथा उसकी वृद्धि और विस्तार एव प्रकाशन पर निर्भर है। इन पात्रों के चारों ओर प्रान्तीय संसार और वहाँ के लोगों का साधारण जीवन है जिसे मिस आस्टेन खूब जानती और समझती है और जिसका चित्रण उन्होने वड़ी कुंशलता से किया है। इस संसार के मुख्य पात्र, जिनके जीवन की यह कहानी है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते तथा उसे प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक पात्र के स्वभाव में कोई न कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी उनकी प्रकृति मे प्रधानता है और जो किसी जारीरिक त्रिदोष से उत्पन्न हुई है। मिस्टर वेनेट निन्दाशील और चिड़-चिड़े है तो उनकी पत्नी कमजोर दिमाग की मूर्ख है; मेरी वेनेट गर्वपूर्ण, अपने सव कुछ जानने के मिथ्या अभिमान में चूर है तो लिडिया अपने त्रोचले दिखाती, प्रेम से खेल करती फिरती है; मिस्टर कालिन्स घमण्ड मे डुवे, अपना मियाँ मिटठू चेहरा लम्बा करके जग जीत लेना चाहते है तो सर विलियम लूकस दूसरी ओर ऑखें फेर-फेरकर देखते, पर अपनी अस्पष्ट दशा में कुछ कर नहीं पाते है। ये प्रवृत्तियाँ उपन्यास में घीरे-घीरे वार्तालाप के द्वारा प्रकट की जाती है, जिसके लिखने मे वड़ी कुशलता से काम लिया गया है।

मिस आस्टेन ने प्रत्येक पात्र से वही वात उन्ही शब्दो में कहलायी है जो उसकी प्रवृत्ति की सूचक एवं मौके की है। केवल भाव को ही व्यक्त करके सन्तोष नहीं किया गया है, विल्क भावा तथा आवाज के उतार-चढ़ाव का भी ध्यान रखा गया है, और यह उन्हीं पात्रों के साथ नहीं किया गया है जो एक ही प्रकार सब मौके पर प्रतीकार करते हैं, उन दृश्यों में भी जिनमें वार्तालाप खूब गठा हुआ और अर्थपूर्ण हैं, जहां वात चीत करनेवाले भी ऊँचे स्तर के जिक्षित लोग है। मिस आस्टेन ने यही कुशलता दिखायी है और वड़े ऊँचे दर्जे के नाटकों की भाँति स्वभावों को सजीव करके दिखाया है। ऐसे दृश्यों में से एक वह दृश्य है जिसमें एलिजवेथ वेनेट अपनी वाक्पटुता से लेडी कैयरिन डि वरों को चपल पटेवाज की तरह इधर-उधर हेर-फेर करके परास्त कर देती है और लेडी कैयरिन अपने भारी अस्त्र-शस्त्र सभालती रह जाती है और उनकी तर्क-वितर्क की कुशलता कुछ काम नहीं देती।

इसी प्रकार अपने सभी उपन्यासों में मिस आस्टेन खूब गठी हुई कथावस्तु रखती

हैं और एक व्यक्ति के स्वभाव को दूसरे के स्वभाव से टकराकर चरित्र-वल को प्रकट करती हैं और उस समाज का भी चित्रण केरती हैं जिसमें रहकर व्यक्ति का चरित्र-निर्माण होता है। ऐसा करने से कहानी में गित उत्पन्न होती है और वास्त-विकता भी आ जाती है।

प्राइड एन्ड प्रेज्डिस की अपेक्षा बाद की लिखी हुई कहानियाँ अधिक लम्बी तया व्योरेवार हैं परन्तू अन्य कहानियों की भाँति ये भी शान्तिमय एवं शान्त मनुष्यों के वारे में गान्ति से लिखी गयी हैं। मिस आस्टेन के उपन्यास उन लोगों को पसन्द नहीं आते जो कहानियों में आँबी-तूफान चाहते हैं अथवा ऐसी तीव्र भावनाएँ अनुभव करना चाहते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं भोग पाते । जो उपन्यास सावारण जीवन की मुन्दरता तथा सामने की वस्तुओं का रहस्य वर्णन करते है वे ऐसे पाठकों को पसन्द नहीं आते जो उपन्यासों में अनोवा जीवन और अद्भुत घटना ईंड्ते हैं। मिस आस्टेन का एमा नामक उपन्यास वड़े विस्तार से तथा व्योरेवार देहाती जीवन का चित्र देता है और सावारण घटनाओं द्वारा उनका रहस्य दर्गाता है। न कोई भाग-दौड़ है, न कोई अनोखी घटना होनी है। साघारण लोग खेती-बारी के कार्यो में लगे रहते है, जिनसे लेखिका को कोई व्लिज्यम्यी नहीं। इसी संसार में एक छोटी-सी विरादरी ऐसे लोगों की भी है जिनकी दिनचर्या में नाचने-गाने, पड़ने-लिखने, वात-चीत करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रहता। दिन का अविक समय एक-दूसरे के यहाँ जाने और शिप्टाचार के कार्यों में व्यतीत होता है। इस छोटी-सी विरादरी में वनावट और विखावा वहुत है। कई परिवार जिन्होंने कुछ कमाई कर ली है अब अपने रुपये-पैसे के बल पर कूलीन भी बन जाना चाहते हैं। इस संनार में ऑसू वहाना वुरा नही समझा जाता परन्तु तीव्र भावना के वश में सिसकियाँ छेना निषिद्ध कर्म माना जाता है। उनके मन को कोई भय नहीं सताता और न वे किसी रहस्य से ही चिकत अथवा असंतोष से पीड़ित होते हैं। उनके विचार में दुनिया वड़ी मुन्टर और यह जीवन अत्यन्न मुखदायी है। इस संसार में प्रेम की चर्चा वड़ी सावधानी से और वीरे से की जाती है और उसे बहुत गम्भीर विषय माना जाता है तथा उसके प्रभाव से जीवन को उयल-पुयल होने नहीं दिया जाता । प्रेम के साय ऐसा उत्साहरहित वर्ताव तथा गावी व्याह को सावारण घटना समझना इस संसार की मानसिक दबा को बताता है। मिन आस्टेन का भी विचार कुछ इसी से मिलता-जुलता है। वे जानती हैं कि दिल को हिला देने वाला प्रेम अनोखी वात है, और असावारण लोगों को ही ऐसा प्रेम होता है; परन्त्र बादी-ब्याह तो होते ही हैं और

लोग कुछ न कुछ एक दूसरे से प्रेम करते ही हैं। यही प्राकृतिक नियम भी है तथा यही मुनासिव भी है।

प्रेम तथा विवाह के प्रति इसी प्रकार के विचार वे अपने उपन्यासों की युवितयों के मुख से भी कहलाती हैं। उनके उपन्यासों में भावुकता को वह प्रधानता कभी नहीं दी जाती जो हमें अन्य उपन्यासकारों के यहाँ मिलती है, और यह अठारहवी शताब्दी की विशेषता थी भी नहीं। यह तो उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ होने पर धीरे-धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगा था जिसके कारण साहित्य मे प्रेम सम्बन्धी विचारों में रिसकता तथा भावुकता की अधिकता हो गयी थी और कई प्रकार की गड़बड़ उत्पन्न हो गयी थी।

मिस आस्टेन के विचारों के पीछे उनका स्वभाव और वे सिद्धान्त है जिनके कारण उनके मुखान्त उपन्यासों की कथावस्तु विशेष साँचे मे ढली हुई होती है। जीवन की जिटल समस्याओं को दूर खड़े होकर दूसरों के हाथो उनका हाल देख सकता कोई सहल वात नहीं है और ऐसा करने की बुद्धिमानी में कुछ भी सदेह करना मानो सत्य की किठनाइयों का अनादर करना है। जब तक भावनाओं में लेखक स्वयं फँसा हुआ है वह चरित्र तथा घटना का तथ्य नहीं पा सकता, भावना चाहे तीं ज्र हो अथवा घीमी। इसके अलावा, विस्तृत जीवनक्षेत्र का एक छोटा सा कोई कोना लेकर उसके गुष्त रहस्य को समझाने की चेप्टा इस प्रकार करना कि ससार का सारा रहस्य खुल जाय, यह कोई सरल कार्य नहीं है। दृष्टिकोण का ही सारा खेल है जिसके कारण एक लेखक से दूसरा ऊँचा होता है और उसकी पुस्तकें चिरजीवी होती हैं।

एमा एक ऐसी युवती की कहानी है जो प्राप्तावकाश होने के साथ आलसी है और अपनी दशा पर गर्व करती है। अपनी बुद्धि का उसे वडा अभिमान है। मन में वह सदा कोई न कोई अनोखी घारणा वनाये रखती है जिसके अधीन कार्य करने के कारण उससे दूसरों को दुःख पहुँच जाता है और अपनी मानहानि भी होती है तथा वाद को पश्चाताप भी होता है। जिस समय एमा हमारे सामने आती है, हमे तुरन्त यह मालूम हो जाता है कि उसे दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और काम कराने पर कितना अटल विश्वास है। वह हैरियेट स्मिथ नामक एक युवती को, जिसके पिता का कोई पता नहीं है और जिसे कोई विशेष शिक्षा भी नहीं मिली है, अपने प्रभाव में लाकर, अपने समान बनाकर विरादरी में सम्मिलित करा देना चाहती है। उसे वह शुद्धता, विनय तथा शिष्टाचार सिखाती है और शीश्र ही उससे उन्ही सब वातों

की आशा भी करने लगती है जो सम्य समाज में होती है। एमा को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हैरियेट का जीवन वहुत सफल होगा और वह समाज में वहुत ऊँचे पद को ग्रहण करेगी। इन विचारों के कारण तथा ऐसी भावना के वश में होकर एमा उसका एक किसान के साथ विवाह नहीं होने देती, क्योंकि वह उस किसान को हैरियेट के योग्य केवल इसी लिए नहीं समझती कि वह किसान है। वह हैरियेट का विवाह मिस्टर एल्टन (जो गॉव के वड़े पादरी के पद पर नियुक्त होकर आये है) के साथ कराना चाहती है। परन्तु मिस्टर एल्टन उस दोग ली लड़की का तिरस्कार करते है और एमा के साथ विवाह करना चाहते हैं। हैरियेट के मन में और भी कई लोगों की ओर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं जिनके फलस्वरूप रोज कोई न कोई समस्या उठ खड़ी होती है और एमा को उसे सुलझाना पड़ता है। हैरियेट समझने लगती है कि उस से वे महाशय भी प्रेम करते हैं जिनसे एमा का विवाह होना लोग निश्चित समझते थे। इन्ही उलझनों तथा समस्याओं में कहानी आगे वढ़ती जाती है और लोगों की प्रकृति तथा चरित्र सामने आते जाते है। अन्त में सब वाते ठीक हो जाती है और हैरियेट स्मिथ का विवाह उसी किसान के साथ होता है जिसका पहले उसने तिरस्कार किया था।

इस उपन्यास मे मिस आस्टेन की कुशलता का वड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है और हमे पता चलता है कि जीवन के वास्तविक अर्थ को कैसी अच्छी तरह वे समझती है। इस उपन्यास मे चित्तवृत्ति, भावना तथा शिप्टता के एक लय होने से जो गित उत्पन्न की गयी है उसके कारण वड़ी सुन्दरता से किठन से किठन अवसरों पर महन्वपूर्ण सत्य प्रकट किये गये है और पुस्तक का सारा प्रभाव एक शान्तिमय अनुरूपता का हो गया है।

मिस आस्टेन के उपन्यास वड़ी अच्छी तरह से इस समय के यथार्थवादियों की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जिसके अधीन वे ससार को व्यंग्यात्मक रीति से अपना कर उससे अपना मनवहलाव करने की चेप्टा करते थे। वे ऐसी व्याकुलता को उपन्यासो में स्थान नहीं देती जो इस जगत् से परे कल्पना के क्षेत्र में जीवन की आकाक्षाएँ पूरी करना चाहती है और इस सामने के भूरे ससार से दूर एक रंगीन स्वप्नो की दुनिया वसाती है। ऐसा रंगीन जगत् सर वाल्टर स्काट की रोमैन्टिक प्रवृत्ति ने वेवर्ली नामक उपन्यास लिखकर अव से कुछ ही काल के उपरान्त लोगों की दिया और ऐसा करके अग्रेजी उपन्यास के इतिहास में एक नया युग चलाया।

#### अध्याय ८

# वाल्टर स्कॉट और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध सं अंग्रेजी उपन्यास

अंग्रेजी कथा-साहित्य के इतिहास में सर वाल्टर स्कॉट के वेवर्ली (Waverley) नामक उपन्यास का प्रकाशन एक वड़ी महत्त्वपूर्ण घटना है। सन् १८१४ में जब वह प्रकाशित हुआ तो लगभग पचास वर्ष के उस लम्बे काल का अन्त हुआ, जिसमें अंग्रेजी उपन्यास अपने उद्देश्यों तथा लेन्दन-प्रणाली के कारण विभिन्न वर्गों में विभाजित होता था। वेवर्ली के प्रकाशन के समय तक कथा-साहित्य के कई स्रोत तो विलक्चल सूख गये थे और कई बीमे पड़ गये थे। मिसेज रैडिक्फ (Mrs. Radcliffe) ने बहुत वर्षों से उपन्यास लिखना वन्द कर दिया था और उनका अनुसरण करनेवालों ने भी कोई ऐसे उपन्यास नहीं लिखे थे, जिनसे उनकी परम्परा स्थायी होती अथवा आगे वढ़ती। विलियम गाडविन (William Godwin) जैसे कान्तिवादी लेखक ने पारिवारिक जीवन के रोमांस लिखना आरम्भ कर दिया था और ये रोमांस भी वड़ा अन्तर देकर प्रकाशित होते थे। लोगों के विचारों में कान्तिवाद की महिमा घट गयी थी और अब उसमें स्फूर्त देने की शक्ति नहीं रही थी।

वेज (Bage) और हालकापट (Holcroft) दोनों की मृन्यु हो चुकी थी। जेन आस्टेन का संक्षिप्त साहित्यिक जीवन समाप्त होने पर था और उनके थोड़े किन्तु सुयोग्य पाठकों की संख्या गीव्रता से घटनी जा रही थी। उनके उपन्यास समय की रुचि के विरुद्ध थे क्योंकि वे न तो रोमांमवादी ही थी न क्रान्तिकारी। उन्होंने मनुष्य जीवन को एक ऐसे नाटक के रूप मे देखा था जिसमें विचारों एवं भावनाओं के संघर्ष का अभिनय परिवार तथा समाज की पृष्ठभूमि पर होता है। जीवन को विशेष प्रकार से परखने और कला के प्रति ऐसी दृष्टि डालने के कारण उनके उपन्यास तत्कालीन प्रवृत्तियों तथा प्रगति के प्रवाह से वाहर रहे और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके।

इसी प्रकार की लेखिका मिस एजवर्थ भी थीं। मिस आस्टेन की भाँति वे भी उन लेखकों के मत का विरोध करती थीं जो प्राकृतिक तथ्यों की परवाह न करके एवं इतिहास का तिरस्कार करके अपने उपन्यासों में आतंक उत्पन्न करते अथवा अनहोनी घटनाओं पर अपनी कथावस्त् को स्थिर करते थे। मिस एजवर्थ (Miss Edgeworth) की एक विशेषता ने उनको उस उपेक्षा से बचा लिया जो उनके समकालीन लेखकों के प्रति की गंधी थी। वह विशेषता केवल इतनी थी कि उन्होंने आयरलैण्ड के लोगों की वास्तविक दशा के चित्र अपने उपन्यासों में दिये थे। अठारहवी शताब्दी के उपन्यासों में वहुवा आयरलैण्ड तथा स्काटलैण्ड के लोगों की निन्दा की जाती थी और उनकी हँसी उड़ायी जाती थी। मिस एजवर्थ ने अपनी कहानियों में अग्रेजों को आयरलैण्ड के लोगों की आत्मा के दर्शन कराये और वताया कि वे लोग भी मानवता के सारे गुण रखते तथा सूख-दू:ख भोगते एवं अच्छे और बरे होते है, जैसे अग्रेज या किसी दूसरे देश के निवासी। इन उपन्यासों ने आयरलैण्ड निवासियों के प्रति लोगों के हृदयों में सहानुभृति उत्पन्न की और मानवता के भाव तीव किये जिसका प्रभाव वहत अच्छा पड़ा। इन्ही उपन्यासों से प्रभावित होकर सर वाल्टर स्काट ने अपने देजवासियों का ऐसा ही चित्रण करने का निश्चय किया। सन् १८२९ के संस्करण में अपने उपन्यासों की भृमिका में स्काट ने लिखा है-''मेरी सुयोग्य मित्र की रचनाओं में जो विपुल हास्य रस, करुण कोमलता और प्रशंसनीय युक्तियाँ है, उनका अनुकरण करने का साहस में नहीं करता, फिर भी मैं सोचता हुँ कि अपने लोगों के लिए भी कूछ उसी प्रकार का काम करूँ जो मिस एजवर्य ने अपनी योग्यता तथा आयरलैण्ड के सौभाग्य से किया है। कैसा अच्छा हो जो मै भी अनुकुलता से अपने लोगों का ठीक परिचय उनके पडोसियों से करा सक् और उनके गुण-दोबों के प्रति हृदयों में सहानुभूति जगा सकूँ।" सर वाल्टर स्काट के इसी उद्देश्य ने वेवर्ली उपन्यासों को विशेष महत्त्व दिया और उन्हें लेखक के पद्य रोमांसों की गद्य में पुनरुक्ति होने से बचाया।

### स्काट के पहले के "स्काच उपन्यास"

स्काट के वेवर्ली उपन्यासों के पूर्व कई लेखकों ने इसी उद्देश्य से स्काटलैण्ड और उसके निवासियों के स्वभाव दर्शाने की असफल चेष्टाएँ की थीं और "स्काच" उपन्यास लिखे थे। एलिजवेथ हैमिल्टन (Elizabeth Hamilton) और मेरी व्रण्टन (Mary Brunton) ने अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में स्काटलैण्ड के पारिवारिक जीवन का चित्रण किया था और उपन्यासो में घरेलू दृश्य दिये थे, परन्तु उनकी पुस्तकें उपन्यास की हैसियत से बहुन सफल नही रही। सन् १७८६ में मिस सोफ़िया लीज (Aliss Sophia Lees) ने रिसेस (Recess) नामक उपन्यास तीन जिल्हों में प्रकाजित किया और ऐतिहासिक सामग्री का मनो-रंजन के लिए प्रयोग किया। इस पुस्तक ने ऐतिहासिक रोमास की नीव डाली थी। सन् १७९३ में मिस क्लैरा रीव (Aliss Clara Reeve) ने प्लूटार्क की प्रणाली का अनुसरण करते हुए कुछ रेखाचित्र उन महापुष्ट्यों के लिखे, जिन्होंने इंग्लैण्ड के निर्माण में योग दिया था और उनकी मानवता के गुणों को दर्शाया। साथ ही उन्होंने इस वात पर भी बहुत जोर दिया कि उन लोगों की महानता उन लक्षणों पर निर्मर नहीं थीं जो कान्तिवादी उपन्यासकारों ने बताये हैं।

# जेन पोर्टर और स्काटिश चीफ़्स

जैन पोर्टर (Jane Porter) के रोमास उन सारे रोमासो से कही अधिक सफल रहे जिनमें इतिहास की सामग्री का काल्पनिक इग से प्रयोग किया गया था। सन् १८०३ में उन्होंने थड्यूस आफ़ वार्सा (Thaddeus of Warsaw) नामक उपन्यास लिखा जिसमें पोलैण्ड के विभाजन से सम्बन्धित घटनाओं का ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे इतिहासकार लिखा करते है। लेखिका का अपना अश-दान उन घरेलु काल्पनिक द्व्यों के चित्रों में मिलता है जो जगह-जगह पर दिये गये है और जिनसे निरीक्षण तथा भावकता का पता चलता है। परन्तू इस प्रणाली के कारण कथानक विगड़ गया है और उपन्यास वचकाना-सा हो गया है। लेखिका की दूसरी स्काटिश चीपस (Scottish Chiefs) नाम की पुस्तक अविक सफल रही थी, क्योंकि इसकी सामग्री का उन्हें पूरा ज्ञान था और जिन पात्रों को उन्होंने कहानियों के लिए छाँटा था उनके वारे में जो परम्परागत कथाएँ प्रचलित थीं वे सव मालूम थी। इसके अलावा उन्होंने जिन स्थानों तथा दृश्यों का वर्णन किया है उन्हें अपनी आँख से देखा था। एलिजवेथ काल के रोमासों को उन्होने खूव पढ़ा था और उनके जीवन-सत्त्व को अच्छी भॉति समझा था। यही कारण है जो उनकी कहानियाँ रोमांस के सत्त्व से भरी है और गौर्य की ध्वनि से गुँजती है। यह पुस्तक शीघ्र ही कई देशों मे सर्वप्रिय हो गयी और उसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ।

"स्काच" उपन्यासों की विशेषता थी कि वे स्वयं इतिहास को रोमैण्टिक करके

पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे, और ऐसा करने में वे बहुवा इतिहास को तोड़-मरोड देते थे। इस प्रणाली से ठीक उलटी प्रणाली उन ऐतिहासिक उपन्यासों की थी जो इसी काल में प्रकाशित हुए थे और रोमांस के तत्त्वों को इतिहास से पथक रखते थे। ऐसे उपन्यासों के लेखक पहले रोमैण्टिक कहानी बनाते थे और फिर उसे इतिहास की पृष्ठभूमि पर, वेल-बुटों की भाँति, काढ़ देते थे। जैसे-जैसे इतिहास की सामग्री लेकर उपन्यास लिखने की प्रया प्रचलित होती गयी, लोगों में रोमांस तया उपन्यास के वीच का भेद निवाद का विषय होता गया और थोडे ही समय में स्वयं उपन्यासकार इस भेद को स्वीकार करने छगे, यहाँ तक कि एक की प्रणाली दूसरे की प्रणाली में भिन्न समझी जाने लगी। अपनी एक प्रस्तक की भिमका में मिस क्लैरा रीव ने इस भेद के सम्बन्व में लिखा—''उपन्यास वास्तविक जीवन तया उसकी रीतियों और तत्कालीन दशा का चित्रण करता है। रोमांस क्षोजपूर्ण भाषा में ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो न कभी हुई है और न कभी हो सकती है। उपन्यास साघारण रीति से नित्य-जीवन की घटनाओं तथा अनभवों का वर्णन करता है जो हमारे अथवा किसी मित्र के सामने होता है। वह उपन्यास अच्छा होता है जो पाठक के हृदय को ठीक उसी प्रकार प्रभावित करे जैसे वास्तविक घटना करती है और पाठक पात्रों के सुख-दु:ख को अपना सुख-दू:ख समझने लगे।" यह भेद "स्काच" उपन्यासों के सम्वन्य में बहुत कुछ ठीक उत-रता रहा परन्तू उन्नीसवीं जताब्दी के प्रारम्भ में ही कई छेखकों ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया और फिर जब वाल्टर स्काट के वेवर्ली उपन्यास सामने आने लगे तो उन्हें इन श्रेणियों में रखना समालोचकों के लिए असम्भव हो गया।

#### जोजेफ स्ट्रट का क्वीनहु-हाल

इस सम्बन्ध में जोजेफ़ स्ट्रंट (Joseph Strutt) का लिखा हुआ क्वीनहू-हाल (Queenhoo-Hall) नामक ऐतिहासिक उपन्यास विशेष महत्त्व रखता है। जोजेफ़ स्ट्रंट एक पौरातिनक लेखक था जो पुरातत्त्व-अन्वेषण के विषयों को सुगम करके लोगों तक अपना ज्ञान पहुँचाना चाहता था। उसके उपन्यास का यही उद्देश्य था कि शुष्क एवं निर्जीव तथ्यों को कैसे दिलचस्प बनाया जाय और उनमें जान डालकर पाठकों तक कहानी के रूप में पहुँचाया जाय। उसने पन्द्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजों के शिष्टाचार, स्वभाव, आचार, व्यवहार, रूढ़ियों, खेल-तमाशों का जीता-जागता वृत्तान्त क्रिंता और उसके साथ वड़े सुन्दर दृश्यों, अभिनयों तथा लीलाओं के वर्णन दिये। इन सव वृत्तान्तों तथा वर्णनों के लिखने में उसने केवल अपने ज्ञान एवं जानकारी से काम लिया, कल्पना द्वारा न किसी वात को बढ़ाया न घटाया, और इस प्रकार इतिहास को मिथ्या किये विना इस पुस्तक में विगत के लालित्य से कहानी दिलचस्प बनायी गयी। यह पुस्तक अधूरी ही थी जब लेखक की सन् १८०२ में मृत्यु हो गयी। सर बाल्टर स्काट ने उसे समाप्त करके १८०८ में प्रकाशित किया और ऐसा करके मानो ऐतिहासिक उपन्यास की लेखन-प्रणाली तथा उसका कार्यक्रम निर्घारित किया।

वेवर्ली के प्रकाशन के बाद के काल में पहले से कही अधिक संख्या में उपन्यास लिखे गये। इन उपन्यासों में कलात्मक गुणों के साथ-साथ आविष्कार की समृद्धि बहुत श्रेष्ठ रही। इन सब उपन्यासों के पीछे की प्रेरक शक्ति स्काट की रचनाओं के नम्नों से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने न केवल संख्या बढ़ाने बल्कि उस वातावरण के परिवर्तन में भी सहायता दी जिसमें उस समय तक उपन्यास लिखे जाते थे। स्काट ने इंग्लैण्ड में ऐतिहासिक उपन्यास की नीव डाली और उसके ऊपर की रचना के लिए अपने नेवर्ली उपन्यासों में ऐसे नमूने दिये जो "स्काच" उपन्यासों से बिलकुल पृथक् तथा भिन्न ही नहीं बल्कि सिद्धान्त एवं कला में विपरीत थे। उनके सामने पहले के ऐतिहासिक उपन्यास, जैसे मिस रीव का "दि ओल्ड इंग्लिश वैरन (१७७७) (The Old English Baron)" और मिस पोर्टर का "स्काटिश चीन्स (१८०९) (Scottish Chiefs)" बेजान और फीकी रचनाएँ माल्म होती थीं। स्काट के हाथ में ऐतिहासिक उपन्यास अर्थपूर्ण मानव प्रकृति की आलोचना के महत्त्व को पहुँच गया जिसने साहित्य में एक नया ही चमत्कार उत्पन्न कर दिया।

#### सर वाल्टर स्काट

वाल्टर स्काट का जन्म सन् १७७१ में एडिनवरा के एक प्रतिप्ठित तथा प्राचीन घराने में हुआ था। दुर्वलता एवं स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण प्रारम्भिक शिक्षा में देर भी हुई और वह कमहीन भी रही। युवावस्था आरम्भ होने पर उसने वड़े परिश्रम से इस कमी को पूरा किया और वैरिस्टरी के लिए अपने को तैयार किया। सन् १७९२ में वह स्काटलैण्ड के बार का मेम्बर वनाया गया। लड़कपन से ही उसे रोमांस की ओर वड़ी रुचि थी और उसने सैकड़ों रोमांस कथाएँ पढ़ डाली थीं। उसका पहला प्रकाशन गोटे के गोएज फ़ान वर्लीशिन्जेन (Goetz von-

Berlichingen) नामक नाटक का अनुवाद था, जिसमें सोलहवी शताब्दी के एक भ्रमणशील लुटेरे जर्मन नाइट के पराक्रम की कहानी है। स्काट ने यह अनुवाद १७९९ मे प्रकाशित किया था जब वह वकालत के कामों में व्यस्त रहता था। अनुवाद की सफलता के वाद से उसकी प्रातत्त्व सम्वन्धी रुचि तीव्र होने लगी और वह साहित्य की ओर अधिक झुकने लगा। अव उसके चित्त को काव्य ने भी आक-र्षित किया और उसने प्रचलित गीतों तथा दन्तकथाओं एवं स्काटलैण्ड के इतिहास का, जो उनमे विघा हुआ था, अध्ययन करना प्रारम्भ किया। स्काटलैण्ड की सीमा के लोक-गीतो का बहुत बड़ा सम्रह किया और उत्साह के साथ व्यक्ति-जीवन की सारी समस्याओ तथा लोगों की आदतों एवं रिवाजों का निरीक्षण किया। सम-कालीन बैरिस्टरों में वह इन दिनों भी कहानी कहनेवालों का राजा कहलाता था। सन् १७९९ के जाड़े मे उसने कथा-गीत लिखना आरम्भ किया जो मैथ्यू लेविस (Matthew Lewis) की 'दि टेल्स आफ वण्डर' (The Tales of Wonder) नामक पुस्तक मे प्रकाशित हुए और जो उसके जीवन में पहले मोड़ के चिह्न कहे जाने चाहिए। इसी मैथ्यू लेविस के प्रभाव में आकर स्काट ने अपने पहले गद्य रोमांस का खाका खीचा और उसका कथानक निञ्चित किया था। यह पहला रोमास 'दि कास्ल आफ आटरैण्टो' (The Castle of Otranto) की शैली पर लिखी हुई शौर्य की कहानी थी जिसमें स्काटलैण्ड के सीमाप्रदेश के सुप्रसिद्ध कई योद्धा आते है और अलौकिक घटनाएँ भी होती है। सन् १८०५ मे पहले पद्य रोमास की सफलता के उपरान्त स्काट ने फिर गद्य में लिखने की चेष्टा की, परन्तु ले आफ दि लास्ट मिन्स्ट्रेल (Lay of the Last Minstrel) के सामने उसका वह प्रयोग उसके मित्रो को इतना फीका लगा कि उन्होने अनुरोध करके उसे रोक दिया और इस तरह वेवर्ली उपन्यास के प्रारम्भिक अध्याय अवलिखे पड़े रहे और आठ वर्ष तक स्काट ने उनकी सुधि नहीं ली। इस वीच में स्काट ने दो पद्य रोमास मार्मियन (१८०८) (Marmion) और दि लेडी आफ दि लेक (१८१०) (The Lady of the Lake), प्रकाशित किये, जिन्होने कहानी-कला मे एक नया युग चलाया। इन दोनो की रोमैण्टिक कहानियाँ ऐतिहासिक सत्य पर निर्घारित है और कल्पना से केवल कविता के वनाने-सँवारने में काम लिया गया है। इन हीन काव्य ग्रन्थो के लिए स्काट को जितना रुपया मिला, उतना किसी लेखक को उस समय तक नही मिला था। इसी समय वह प्रकाशकों तथा पुस्तक-विकेताओ के एक समृद्धिशाली सार्थ में भागी वनाया गया, जिससे उसकी

आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो गयी। उसने अब जायदाद खरीदकर मकान वनवाया और वारह वर्ष के परिश्रम के फलस्वरूप आनन्द का जीवन व्यतीत करने लगा।

फरवरी सन् १८१४ में किसी वस्तु को डूँड़ते हुए उसे अपने वेवर्ली उपन्यास के वे अध्याय मिले जो उत्तने आठ वर्ष पहले लिखे थे। कुछ ही तमय में उत्तने आने के अध्याय लिखकर उपन्यास को पूरा किया और विना अपना नाम दिये उसे प्रकाशित किया। ज्यन्यास तुरन्त विकते लगा और सर्वेत्रिय हो गया। मित्रों तथा चतुर समीक्षकों ने लेखक का पता भी चला लिया और चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। सन् १८१४ से लेकर सोलह वर्ष तक वरावर वैलैण्टाइन प्रेस (Ballantyne Press) से वेवर्ली उपन्यास कम के अनुसार निकलते रहे। जिस प्रकार इन जपन्यासों के प्रकाशन की लन्दन में उत्मुकता से प्रतीक्षा की जाती थी, उसी प्रकार पेरिस और वेमर में उनके पहुँचने का इन्तजार होता था। इन उपन्यासों ने सारे यूरोप की वौद्धिक परिघि को विस्तार दिया तथा लगभग आघे दर्जन देशों में राष्ट्रीय उपन्यास लिखने का रास्ता दिखाया और इतिहास के अध्ययन तथा विगत के समझने का दुष्टिकोण बताया। तन् १८२६ मे वह सार्थ जिसमे स्काट भागी था, एक वाणिज्य-संकट में पड़कर दिवालिया हो गया, जिस कारण स्काट पर एक लाख सत्रह हजार पौण्ड की देयता आ पड़ी और उसका सारा सुख समाप्त हो गया। युरोप और अमेरिका मे स्काट के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गयी। क्या दूर क्या निकट, चारो ओर से सहायता के प्रस्ताव आने लगे परन्तु स्काट ने किसी से आर्थिक सहायता लेना स्वीकार नही किया। उसने केवल समय के लिए प्रार्थना की और लेखनी द्वारा उस भारी कर्ज को उतारने की प्रतिज्ञा की। कड़े परिश्रम ने उसके स्वास्थ्य को नप्ट कर दिया और उसकी आयु के न मालूम कितने वर्ष कम हो गये, परन्तु उसने इस ऋण का अधिकाश वेवर्ली उपन्यास लिख कर अपने जीवन-काल के अन्तिम छ: वर्षों में चुका दिया। इस तीव्र उद्योग तथा आयास की दशा में उसने छः उपन्यास लिखे जिसके बाद डाक्टरों ने उसे दक्षिण यूरोप के देशों में रहकर स्वास्थ्य ठीक करने को अप्रैल सन् १८३२ में भेज दिया। वह इतना शक्तिहीन हो गया था कि तुरन्त ही उसे लौटा लाना पड़ा और उसी वर्ष के सितम्बर मास में उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी पहले लिखी हुई पुस्तकों का अधिकारशुल्क वेचकर वाक़ी कर्जा चुका दिया गया।

### स्काट का रोमैन्टिक स्वभाव तथा प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग

वाल्टर स्काट के जीवन में नूतन और पुरातन का मेल था। एक ओर तो वह सामन्त-तन्त्र का-सा जागीरदार था, दूसरी ओर आधुनिक व्यवसायी। उसकी यह दोनों प्रवृत्तियाँ वड़े अद्भुत प्रकार से उसके साहित्यिक जीवन से सम्व-न्घित थीं। वह अपनी पुस्तकों में सामन्त-तन्त्र के उन आदर्शों का चित्रण करता और उन्हें सराहता है जिन पर वह अपना जीवन ऐबट्सफर्ड में व्यतीत करता था। पुस्तकें लिखकर वह धनोपार्जन भी करना चाहता और करता था क्योंकि जागीर-दार के जीवन के खर्चे बहुत होते थे जिनके लिए घन आवश्यक था। अपने समय में ही जो उसे इतनी सफलता प्राप्त हुई और उसने इतना धन कमाया उसका कुछ तो कारण यह था कि उसकी सांसारिक दिलचस्पियाँ वही थी जो दूसरे लोगों की थीं और जिन्हें वे समझते थे। स्काट रोमांसवादी जरूर था परन्तू न तो कोलरिज (Coleridge) का-सा, न शेली का-सा, क्योंकि उसे न तो आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की आकांक्षा थी, न रूढ जीवन और उसकी व्यवस्था की कठिनाइयों का कटु अनुभव। समाज तथा राजनीतिक संस्थाओं से उसे कोई कप्ट नहीं था और वह उन्हें बुरा भी नहीं समझता था। क्रान्ति की ओर कभी उसके विचार नहीं झुके थे और न वह कान्तिवाद से सहानुभूति ही रखता था। उसके हृदय में स्काटलैण्ड के लिए प्रचप्ड प्रेम और अपने देशवासियों के प्रति आरिमक सहानुभूति थी। स्काटलैण्ड के विगत के प्रति उसके हृदय में अत्यन्त आकर्पण था। इन सव भावों के कारण स्काट का रोमांसवाद ऐसा था जिसे उसके पाठक साघारण रीति से स्वीकार करते थे और यही रोमैण्टिसिज्म (Romanticism) के साघारण तथा चिरस्थायी तत्त्व भी समझे जाते थे।

वे लोग जो वर्ड्स्वर्थ (Wordsworth) की अवहेलना करते थे और शेली का अपमान एवं विरोध करते थे, स्काट को रोमांसवादी लेखक स्वीकार करते थे। यही नहीं, उसे नये युग का पयदर्शक और नये साहित्यिक प्रयोग का नेता मानते थे। रहा प्राकृतिक दृश्यों का सवाल, जो रोमांसवादियों की विशेषता कही जाती थी, स्काट पहला उपन्यासकार था जिसने अंग्रेज़ी में पृष्ठभूमि ऐसे दृश्यों को लेकर रची जिन्हें वह अपनी आँख से देख चुका था और जिनके प्रभाव को अपने मन में अनुभव कर चुका था। ऐसी पृष्ठभूमि को उसने अपनी रचनाओं में प्रधान एवं आवश्यक अंग वनाया। यह ठीक है कि उसके प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन प्राचीन प्रणाली

पर लिखे गये हैं और हमारे विचार से अनावश्यक, लम्बे तया छोटी-छोटी वातों से भरे हैं, किन्तु उनमें सजीव स्पष्टता तथा यथोचित वास्तविकता है जो पाठक के धीरज का अच्छा प्रतिफल देती हैं। अलावा इसके, स्काट के उपन्यासों में जो घट-नाएँ आती हैं अथवा पात्रों के जीवन में जो कुछ होता है, उन सबका दृश्य और पृष्ठ-भूमि से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। स्थानविशेष में ही वैसी घटना हो सकती थी, वैसे अनुभवों के लिए वहीं दृश्य आवश्यक थे जो स्काट ने दिये हैं। दृश्यों के वर्णन सजावट के लिए नहीं हैं, न उन्हें अलग ही किया जा सकता है। वे नाटक के सजावटी परदे नहीं विक्त जीवन-धारा के सजीव अंग हैं।

#### स्काट के उपन्यासों के पात्र

स्काट के उपन्यासों में प्राकृतिक पृष्ठभूनि से भी अविक अर्थपूर्ण तया विलक्षण चित्रण उन पात्रों का है जिनके जीवन और कृत्यों का वर्णन किया गया है। उसने सीमाप्रदेश और हाईलैण्ड्स में बहुन तथा बार-बार भ्रमण किया था और इस प्रकार उसको वहाँ के लोगों का वैसा ही निकट-ज्ञान था, जैना देश की प्राकृतिक शोभा का। उसे अपने इस ज्ञान पर वड़ा भरोसा था और पहले ही उपन्यास से मालून हो जाता है कि स्काच जनता के इन प्रारूपिक वर्गों की पूरी जानकारी को वह कितनी वड़ी बक्ति समझता था। वेवलीं के प्रारम्भ में जरूर कुछ घवराहट है जिसे वह बहुत जल्द दूर करके अपने प्रमुख पात्र को स्काटलैण्ड मेज देता है और वहाँ ठेठ प्रकार के विभिन्न श्रेणियों के लोगों में उसे पहुँचा देना है और कहानी चल पड़ती है । स्यानीय विशेष लक्षणों तथा चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर वह चलता है और उनके द्वारा नानवता के गुग-दोप दिखाता, हँसाता, रुजाना, व्यक्ति तया समाज के परस्तर संवर्ष के दु:ख-सुख का वर्णन करना चला जाना है। हम देखते हैं कि प्रकृति के वनाये स्वभाव पर मानवसंसार कैंमे-कैंसे प्रभाव डालकर किसको क्या बना देता है और फिर भी मनुष्य सैकड़ों आशात सहन करने पर भी अपनी दैवी प्रकृति को अकस्मात् प्रकट करके हमें चिकत कर देता है। मनुष्य सब कुछ सहकर भी अपने को मिटाने को तैयार होता और छोटो-सी वात पर वड़े से वड़े वल का सामना करता है। सन् १७४५ के वलवे के उपरान्त, जिसमें एडवर्ड वेवर्ली भी सम्मिलित होकर आपे से वाहर हो जाता है और अपने को ''नीचता की दुर्बल आकृति'' सिद्ध कर देता है, उपन्यास जैसे-तैसे उसकी उत्साहरहित प्रेमकहानी के सहारे चलता रहता है किन्तु पाठकों का घ्यान आर्कापत करनेवाला पात्र, इवैन दू, जो हाईलैण्ड के जागीर- दार का एक गरीव साथ देनेवाला है, अन्त तक इस ऐतिहासिक नाटक का नायक बना रहता है। जब उसके मालिक को मौत की सजा का हुक्म सुनाया जाता है तो वह बड़े उत्साह और पराक्रम के साथ सामने आकर उसके लिए अपनी तथा छ: दूसरे साथियों की जान देने को प्रस्तृत होता है। उसकी दीन दशा देखकर अंग्रेज अफसर हुँस पडते हैं जिस पर वह उत्तेजित होकर कहता है-- "यदि सैक्सन भद्र पुरुष इस बात पर हँसते है कि मुझ जैसा ग़रीब मनुष्य अथवा मेरे फटेहाल छ: साथी अपनी जान को विक आयेन वोर (Vich Ian Vohr) की जान के वरावर समझते हैं, तो वे भले ही हँस सकते हैं। परन्तु यदि वे यह विचार करके हँसते हैं कि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूँगा और अपने मालिक को नहीं छ्ड़ाऊँगा, तो मैं यह कहँगा कि वे न तो हाईलैण्ड के लोगों के हृदय को जानते हैं न भद्रता की प्रतिष्ठा को।" वाल्टर स्काट के उपन्यासों में ऐसे ही पात्रों के चित्रण पर विशेष वल दिया गया है। ऐसे ही लोगों के चरित्र का वर्णन करके विगत को जीवित किया गया है। 'ऐण्टिक्वेरी' (The Antiquary) में एडी ओक्लिट्री (Edie Ochiltree), वेली जाविस (Baillie Jarvis) 'रावराय' (Rob Roy) में, पीटर पीवल्स (Peeter Peebles), 'रेड गाण्टलेट' (Red Gauntlet) में, तथा इसी प्रकार के अन्य पात्र जिन्हें उपन्यासों में स्काट ने जिलाया है, स्काटिश जाति के पराक्रम के वे नमुने हैं जिनसे उस जाति के गण प्रकट होते हैं। 'दि हार्ट आफ़ मिडलोथियन' (The Heart of Midlothian) नामक उपन्यास में स्काट ने केवल इसी वल तथा पराकम को लेकर कथावस्तू ठीक की और अभिजातवर्गीय नायिका को भी उसमें स्थान नहीं दिया, विल्क निम्न श्रेणी की एक ऐसी स्त्री को नायिका बनाया जो अपने बच्चे का वध करने के अपराध में कारागार में पड़ी है। सन् १७३६ के वलवे की पृष्ठ-भूमि पर यह उपन्यास लिखा गया है।

"हार्ट आफ़ मिडलोथियन" एडिनवरा के एक कारागार का नाम था, जिसमें एफ़ी डीन्स बन्द है और जिस पर आक्रमण करके उसका प्रेमी उसे छुड़ाना चाहता है। एफ़ी कारागार से निकल भागने को तैयार नहीं होती और उसकी बहिन जियनी डीन्स झूठी गवाही देकर उसे छुड़ाने को राज़ी नहीं होती। एफ़ी को मौत की सज़ा होती है जिस पर उसकी बहिन जियनी डीन्स पैदल लन्दन जाती है और महारानी कैरोलीन के सामने इस अच्छे ढंग से अपनी बहिन का मामला पेश करती है कि उसको माफ़ी मिल जाती है। जियनी डीन्स की कहानी अत्यन्त हृदयग्राही तथा करणामय है। कहाँ तक जियनी और एफ़ी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं मालूम नहीं,

परन्तु स्काट ने उन्हें समय की घटनाओं से ऐसा मिला-जुला दिया है कि वे ऐतिहासिक हो गयी हैं। इसके अलावा, मानव प्रकृति का ऐसा अच्छा चित्रण किया गया है कि उपन्यास वास्तव में एक मानवी प्रमाणपत्र हो गया है। स्थानीय जनता के इस अद्भुत जान का प्रयोग स्काट ने रहस्यमय तथा भयानक प्रभावों के उत्पन्न करने के लिए किया है जो अलौकिक एवं मायावी घटनाओं से नहीं किया जा सका। मेज वाइल्ड फायर (Madge Wildfire), मेग मेरिलीज (Meg Merrilies), नार्ना आफ़ दि फ़िटफुल हेड (Norna of the Fitful Head) ऐसे विचित्र तथा मायावी जैसे आकृतिहीन व्यक्ति है, जो भयानक हाईलैण्ड के स्थानों से उपजकर हमारे सामने आते और हमें बताते हैं कि मानव प्रकृति में ऐसे भी तस्व निहित हैं। ये तस्व वे रोमैण्टिक प्रभाव डालते है जो उपन्यासों में भूत और प्रेत लाकर उत्पन्न नहीं किये जा सकते।

### अतीत की ओर वाल्टर स्काट का भुकाव

समकालीन स्काटलैण्ड से जो सामग्री वाल्टर स्काट को प्राप्त हुई उसे उसने प्राचीन काल की कथाओं तथा स्मारक चिन्हों के अध्ययन से बहुत कुछ वड़ाया। वाल्यावस्या से ही उसे पुरातन वस्तुओं को देखने तया उनके सम्बन्य में जानकारी प्राप्त करने में वड़ी रुचि थी। वहुत चाव से वह लोगों से प्राचीन काल की कहा-नियाँ सुना करता था और नहीं मालूम कितने टूटे-फूटे किलों, दुर्गों, स्तम्भों तथा अन्य हवेलियों का हाल सुन-सुनकर एकत्र करता था। बूढ़े लोगों से उनके समय का हाल सुनने का उसे बड़ा शौक था। अपनी माता का हाल लिखते हुए वह कहता है—''यदि मैं विगत का चित्रण करने में कुछ भी सफल हुआ हूँ तो वह उन्ही पुस्तकों के अव्ययन से जो उन्होंने मुझे पढ़ायी थी।" आगे चलकर स्काट ने इस ज्ञान को जो उसने लोगों से प्राप्त किया था, पुस्तकों, प्राचीन समय के लोगों के पत्रों तया रोजनामचों के अध्ययन से पूरा किया। विगत की ऐसी जानकारी ने उसे अपने देगवासियों को समझने में सहायता दी और ऐतिहासिक लोगों के रेखाचित्रों के लिए सामग्री प्रस्तुत की। बहुत-सी प्रासंगिक कथाएँ और छोटी-छोटी घटनाएँ उसे मालूम हो गयीं, जिन्हें अपने वर्णतों में देकर वह अपने दृ**ग्यों तया पात्रों** को वास्तविकता दे सका और उनको सजीव कर सका। अपनी कथावस्तु के ठीक करने में स्काट बहुया असाववान रहता था जिस कारण कभी कुछ अंग छूट जाते थे अथवा किन्हीं वातों पर अनुचित जोर पड़ जाता था । किन्तु वह अपनी कहानियों के पात्रों को ऐसे दृश्यों के सामने और ऐसे वातावरण में रखने में सदा सफल होता था जिसमें सब कुछ सार्थक विदित होता था। दूसरी विशेषता जिसके कारण वह इतना वड़ा उपन्यासकार कहलाता है, पात्रों तथा दृश्यों के परस्पर संघर्ष से निर्मित कार्यसूत्र को अनिवार्य करके दिखलाने को है। इस विशेषता का बड़ा सुन्दर उदाहरण 'ओल्ड मारटैलिटी' (Old Mortality) में मिलता है। इस उपन्यास में मार्टन (Morton) वर्ले (Burley) से मिलने जाता है जो एक गुफा में रहता है। गुफा तक पहुँचने में एक बहुत गहरे दरें को, जिसके नीचे जलप्रपात है, एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर पार करना होता है। मार्टन को दूर से ही वृद्ध कवेनैण्टर (Covenanter) के चीलने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यह वृद्ध धार्मिक सन्ताप से पागल हो रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर मार्टन को वर्ले की भयानक आकृति दिखाई देती है, जहाँ वह उन पिशाचों और दैत्यों से लड़ रहा था जो उसे घेरे हुए थे। इस दृश्य में डरावने स्थान तथा पागल मनुष्य की आकृति एवं चिल्लाहट के एकत्रित कर देने से बड़ा प्रभाव उत्पन्न हो गया है, बिशेष कर उस मौक़े पर जब वर्ले पेड़ के तने को नीचे घाटी में ढकेल देता है और मार्टन के लिए सिवा गूँजती हुई घाटी में कूद पड़ने के कोई और तरीका जान बचाने का नहीं रहता।

### स्काट के उपन्यासों में इतिहास का प्रयोग

स्काट के जन्म से पहले की शताब्दी उसका किला थी, जिसमें बैठकर वह अपनी जन्मभूमि तथा देशवासियों के पराक्रम और गौरव का प्रदर्शन करता था। इस काल का वहुत कुछ हाल उसने उन लोगों से सुना था जिनके पिता उस काल में जीवित रहे थे। इस काल के ऐतिहासिक लोगों का चित्रण एवं ऐतिहासिक घटनाओं तथा गतिविधि का वर्णन बहुत निश्चित और निर्णीत रूप में किया गया है जिसके कारण चित्र सजीव एवं घटनाएँ आँखों देखी मालूम पड़ती हैं। गतिविधि को स्काट ने व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके कारण ऐतिहासिक तथ्यों को वह साकार तथा सजीव कर सका है और कल्पना द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण करके दिखा सका है। जब यह सामग्री समाप्त हो गयी या जब उसे अपने पाठकों को नवीन सामग्री देकर उत्तेजित करने की जरूरत मालूम हुई, तब उसने अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया और साधारण इतिहास से सामग्री प्राप्त करने लगा। जो उपन्यास इंग्लैण्ड के इतिहास पर आधारित है, जैसे 'आइवनहों' या 'केनिलवर्थ' (Kenilworth), या जिनकी पृष्ठभूमि यूरोप के देश हैं, जैसे 'क्वेण्टिन डरवर्ड' (Qentin Durward) या

'दि टालिस्मान' (The Talisman), उन उपन्यासों की सामग्री अध्ययन से प्राप्त की गयी है और वे साहित्यिक स्फूर्ति के प्रभाव में लिखे गये है। यह अध्ययन अथवा साहित्यिक स्फूर्ति वह काम नहीं कर सकी जो स्काच उपन्यास लिखने में स्कॉट की जानकारी तथा प्रत्यक्ष ज्ञान ने किया था। फिर भी 'टालिस्मान' में रिचर्ड के घर्मयुद्ध का वृत्तान्त या 'केनिलवर्थ' में एलिजवेय के हावभाव तथा चोचलों का वर्णन या 'क्वेन्टिन डरवर्ड' में चार्ल्स दि बोल्ड से लुई का झगड़ा इस वात के प्रमाण है कि स्काट सावारण इतिहास को लेकर अपनी कल्पना द्वारा पात्रो तथा घटनाओं को रोचक एवं अर्थपूर्ण करने की सामर्थ्य रखता था, या यो कहिए कि वह इतिहास से कहानी-कला का काम ले सकता था। वाल्टर स्काट के उपन्यामों में इन सब गुणों के कारण, जैसा हैजलिट कहता है—"हमें मानव प्रकृति का नया सस्करण प्राप्त हुआ जिसे पाकर हम कृतार्थ हुए।"

#### रोमैन्टिक विषय, रोमांस कथा-उपन्यास और कविता

सर वाल्टर स्काट का साहित्यिक जीवन उस सघर्ष का द्योनक है जो पद्य और गद्य के वीच रोमैन्टिक विषयों को बारण करने के लिए बहुत पहले से चल रहा था। जब से ''गाथिक'' उपन्यास लिखे जाने लगे थे रोमैन्टिक विषय गद्य कहानी-साहित्य ने अपना रखे थे । कविता मे अलकार तया अमूर्त भाव का उपयोग किया जाता था और उसमें वनावट एवं उदासीनता कोई दोप नहीं माने जाते थे। यह संवर्प बहुत कुछ उस संघर्ष का सा था जो इमसे पहले नाटक और उपन्याम के बीच उठाया गया था, जब सोलहवी जताब्दी मे उपन्यासकारो ने वास्तविक घटनाओं तया चरित्रचित्रण पर ज़ोर देना आरम्म किया था और इस प्रकार अनुचित रीति से नाटक की सुरक्षित भूमि में घुस पड़े थे। नाटक और उपन्यास के सवर्ष मे रिचर्डनन, र्फाल्डिंग और दूसरे उपन्यासकारों ने विजय पायी थी। अव, रोनैन्टिक आन्दोलन के उठ खड़े होने के वाद से मनुष्य कविता का मुख्य विषय वनता जा रहा था और अठारहवीं गताब्दी के चतुर्य चरण में, जव नयी प्रवृत्तियाँ वल पकड रही थी. ऐता विदित होता था कि रोमैन्टिक विषय वास्तव में कवियो के ही व्यवहार मे आने चाहिए। नवीन चेतना और नयी गतिविधि जब साहित्य मे आयी तो मालूम हुआ कि गद्य उसे उचित तथा पर्याप्त रूप से उपन्यास मे प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं रखता। सौन्दर्य और रहस्य को व्यक्त करने की सामर्थ्य केवल कविता में है। इन्हीं विचारों के अनुसार स्काट ने भी अपना साहित्यिक जीवन छन्दबद्ध रोमांसों से आरम्भ किया और रोमैन्टिक विषयों को कथावस्तु में रखा। ये काव्य-रोमांस वड़े सफल रहे और लोकप्रिय हुए। परन्तु स्काट की मनोवृत्ति गद्यात्मक थी और उसकी वौद्धिक जड़ अठारहवी जताब्दी में दृढ़ता से जमी हुई थी। इसके अलावा, वह उन्हीं यथार्थवादी व्यंग्यात्मक लेखकों के वर्ण का भी था, जिन्होंने अंग्रेजी उपन्यास का निर्माण किया था। न वह रहस्यवादी था न भावुक, और विगत उसकी दृष्टि में आश्चर्यों का मंडार नहीं था विलक्त था ऐसा वर्तमान, जो ऑखों से ओझल होकर भी विद्यमान रहता है। उसे वर्डस्वर्य और कोलिरिज जैसे रोमैटिको के प्रति पूरी सहानुभूति थी और वह उन्हीं की भाँति मनुष्य की प्रकृति को प्राकृतिक पर्यावरण से पृथक् करने का विरोधी था। मनुष्यजीवन के व्यतिकर्मों को वह अपनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखता और व्यक्ति के संवर्ष से प्रसन्न होता था क्योंकि उसके विवार में सम्यता उसी संवर्ष का फल थी।

स्काट ने छन्दबद्ध रोमांसों के लिखते समय अनुभव किया कि वह सर्वथा रोमैन्टिक किव नहीं था, और जब ऐसे किवयों की तुलना में उसका ठहर सकना असम्भव सा हो गया तो उसने अपने लिए दूसरा रास्ता निकाला। उसने अपने किवत्व की दुर्वलता को दूर करने के हेतु वास्तिवकता, हास्य, व्यंग्य तथा चिन्तन को वड़ी मुगमता से उसमे जोड़ दिया और इन सब गुणों को एकित्रत करके उपन्यास लिखना प्रारम्भ कर दिया। इन गुणों से सम्पन्न उपन्यास ने किवता पर विजय पायी और स्काट की पुस्तके वाइरन जैसे लोकिप्रिय किव के मुकावले में पढ़ी जाती रहीं। स्काट के उपन्यासों ने सिद्ध कर दिया कि रोमैन्टिक विषय कहानीसाहित्य के गद्य में वैसे ही लिखे जा सकते हैं, जैसे पद्य में, उनके प्रवेश से उपन्यास को कोई हानि नहीं पहुँचती। इन उपन्यासों में चित्रत सर्वसावारण जीवन स्काट के मन तथा हृदय की उत्पत्ति है। उनमें एक उदार चेतना एवं उच्च आदर्श तथा उद्देश्य के लिए उत्साह पाया जाता है जो किसी दूसरे ऐतिहासिक रोमांस में नहीं मिलता।

सर वाल्टर स्काट की ख्याति तथा लोकप्रियता कुछ हद तक उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड की मनोदशा पर निर्भर थी। गताब्दी का पहला चरण क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में वहा जा रहा था और विचारशील जनता प्राचीन अवशेषों को किसी प्रकार सुरक्षित रखने की चेष्टा कर रही थी। ऐसे समय में वाल्टर स्काट के उपन्यास जिनमें विगत को सजीव किया गया था, देशभिक्त उत्तेजित करते थे और प्राचीन अंग्रेज़ी सभ्यता के गौरव के चित्र प्रस्तुत करते थे। किन्तु नेपोलियन से युद्ध समाप्त होने पर समय में परिवर्तन हुआ और युद्ध के सिन्निहित प्रभाव दूर

२३५

होने लगे। नये विचार जागे, नवीन कल्पनाएँ विकसित हुई और अगेडो की जीवन-घारा विस्तृत होने लगी। यह परिवर्तन उन लेखकों के उपन्यासों में दिखाई देना है जो स्काट की मृत्यु के उपरान्त प्रकाश में आये। इन उपन्यासों में नये विचारों तथा नवीन आदर्शों के प्रभाव से वातावरण बदल गया था। यद्यपि इस समय के लगम्म सभी लेखकों ने इतिहास की सामग्री का सदुपयोग किया, परन्तु कोगों को मनोकृति बदल चुकी थी और उनकी आँखें भविष्य की ओर लगी हुई थी। इस कारा रोमैन्टिक तथा भयानक पक्षों के चित्रण को वह सहन्त्र नहीं दिया जाना था जो यथार्थ अथवा वास्तविकता को मिलता था। उन्नीसकी बनाव्यों के सध्यक्षल नक यही हाल रहा, जिसके बाद थैकरे और दूसरे उपन्यासकारों ने यथार्थवाद पर विवेध जोर देना आरम्भ किया और पाठकों की रचि वदल दी।

# जार्ज पेन रेन्सफर्ड जेम्स और वाल्टर स्काट के अनुयायी

वाल्टर स्काट के समय के पाठकों को प्रति वर्ष एक या हो उपन्याम निल जाने के कारण वे लेखकों का इस वात से मूल्यांकन करने लगे थे कि माल में उनको कितनी पुस्तकों प्रकाणित होती हैं। सन् १८२६ के बाद से कई दर्पों नज के को और तीन-तीन उपन्यास स्काट ने प्रकाशित किये थे। जार्ज पेन रेन्सकई-जेम्स ।१८०१-१८६०) (George Payne Rainsford James) नामक एक लेखक ने १८२५ और १८५० के बीच एक सौ से अविक उपन्यास तया कहानियाँ प्रकाशित करके अपने समकालीन लेखकों को परास्त कर दिया था। अंग्रेजी नाहित्य के इतिहास में आज यह लेखक इन उपन्यासों अयवा कहानियों के कारण नहीं. बल्कि उन परि-हास के कारण स्मरण किया जाता है, जो यैकरे ने उसके रिवेलू (Richelieu) नामक उपन्यास की नकल उतारते हुए किया था। जेम्म के लगभग मब उपन्यास एक ही ढाँचे या नकने पर और एक ही प्रणाली का अनुकरण करके लिले गये हैं। वे सड़क के किनारे की किसी सराय की बैठक से आरन्म होने हैं जिसने दो आदमी किसी गुप्त घटना पर चुपके-चुपके वार्तालाप करते हैं, या उनके प्रारम्भ मे दो आदमी घोड़ों पर सवार किसी सुन्दर पहाड़ी रास्ते पर चले जा रहे हैं और आपस में वात-चीत कर रहे हैं। यहाँ से प्रारम्भ होकर जब कहानी आगे बढ़नी है तो बीरे घीरे एक या दो ऐतिहासिक व्यक्ति उसमें ले आये जाते हैं और उनका बड़ा व्यौरेवार वर्णन किया जाता है। ऐसे लेखकों का न तो कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही था, न इतिहास का अच्छा ज्ञान । यही कारण है जो वे ऐसी कोई स्मरणीय रचना

चारों ओर एक विशेष प्रकार की चेतना का संचार हो रहा था, जिसके कारण जीवन में विस्तार थाता जा रहा था। यह सारा परिवर्तन और विस्तार साहित्य और कला द्वारा अपने को स्पष्ट रूप में च्यक्त करने को व्याकुल हो रहा था। एडवर्ड वुल्बर-लिटन (१८०३–१८७३) और वेन्जामिन डिजरैली (१८०५–१८८१) इस समय के वे लेखक थे जिनकी पुस्तकों में यह विस्तृत जीवनवारा स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। कालकम के अनुसार इन दोनों लेखकों की रचनाएँ शताब्दी के दूसरे चरण में आती है। ये दोनों लेखक राज्यकार्यों में कुशल एवं नीति और दूतकार्यों में चतुर थे। दोनों राजनीति के उस वर्तमान का विस्तार भविष्य में समझते थे जिसे वाल्टर स्कॉट ने विगत से ऐसा मिला हुआ देखा था कि उन्हें अलग करना असम्भव था। ये दोनों लेखक सुशिक्षित एवं वहुविज्ञ और अपने समय के वड़े विचारवान् लोगों में से थे। उनकी रचनाओं में बहुमूल्य समाज-समीक्षा मिलती है और सामयिक साहित्य के प्रवाह तथा उथल-पुथल का प्रतिविम्ब दिखाई देता है।

### एडवर्ड बुल्बर लिटन

एडवर्ड बुल्बर-लिटन (Edward Bulwer-Lytton) जो पहले प्वीस वर्ष तक उपन्यासकार लिटन-बुल्बर के नाम से विख्यात रहा और इसके बाद, अगले पच्चीस वर्ष तक, बुल्बर-लिटन नामक राजनीतिज्ञ, सुवक्ता, नाटककार, निवन्बलेखक, कथाकार की हैसियत से मशहूर हुआ इंग्लैण्ड के एक प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुआ था। उस घराने में तीन राज्य करनेवाली जातियों का खून था; स्कैन्डीनेविया के वार्डिकंग, नारमंडी के नारमन और आयरलैण्ड के केल्ट। एडवर्ड जेनरच ब्ल्बर का पुत्र था जिनके हाथ में नेपोलियन के आक्रमण से इंग्लैण्ड को सुरक्षित रखने का सारा सैनिक प्रवन्व था। उसकी माता, एलिजवेथ वार्वरा, इंग्लैण्ड के इतिहास में प्रसिद्ध लिटन्स आफ़ नेववर्थ के वंश की उत्तराधिकारिणी थी। इस प्रकार जन्म एवं सम्पत्ति दोनों ओर से वह भाग्यवाली था। सन् १८०७ में पिता की मृत्यु हो जाने पर उसकी प्रारम्भिक विक्षा माता ने अपने हाथ में ले ली और वाल्यावस्था से ही उसे साहित्य और कला की रुचि दिलायी। लड़कपन में ही उसे बहुत-से विषयों का ज्ञान हो गया था और दूसरे विषयों की ओर दिलचस्पी हो गयी थी। केम्ब्रिज से १८२६ में उसने डिगरी प्राप्त की और मूर्तिनिर्माण-कला पर एक कविता लिखकर चान्सलर का स्वर्ण पदक पाया। वीस वर्ष की उम्र के पहले से ही

उसने कविता और कहानी लिखना आरम्भ कर दिया था, जिनसे उसके भविष्य का पता चलता था। कालेज में वह वड़ा अच्छा वक्ता समझा जाता था। जिस केम्ब्रिज यूनियन के मेकाले और आस्टिन जैसे विवादकुशल मेम्वर थे, उसी युनियन का वह अध्यक्ष तथा सभापति चुना गया था। विश्वविद्यालय छोड़ने के उपरान्त वह यूरोप के देशों में भ्रमण के लिए गया और कुछ समय के वाद लापता हो गया। कहा जाता है कि वह मानवप्रकृति तथा समाजव्यवस्था का अध्ययन करने के सिलसिले में भ्रमणशील, विना घर-द्वार की जिप्सी जाति की एक टोली में जा मिला और उन्हीं में की एक युवती से विवाह भी उस जाति की रीति के अनुसार कर लिया। इस व्यवहार के कारण माँ-बेटे मे दूराव आ गया और वल्वर को अपनी जीविका के लिए अपनी लेखनी का आश्रय लेना पड़ा। इस समय उसने वड़ा परिश्रम भी किया और बहुत शीघ्र लिखने की आदत डाल ली यहाँ तक कि उसने विना संशोधन के अपनी पुस्तकों को छपने और प्रकाशित होने दिया। ऐसी दशा में रचनाओं के स्तर का गिरना अनिवार्य था। इस काल की जो रचनाएँ आगे चलकर दुवारा प्रकाशित हुई उनमें से 'वीड्स एन्ड वाइल्ड फ्लावर्स' (Weeds and Wild Flowers), जो फ्रांस में भ्रमण करते हुए लिखी गयी थी और जिसके साथ उसने विद्याभिमान से भरे ला राशिफुको (La Rochefoucauld) की शैली में लिखे कुछ मुत्र-वाक्य भी जोड दिये थे, अब भी पढी जाती है।

सन् १८२७ में 'फ़ाकलैन्ड' (Falkland) नामक उसका प्रयग् उपन्यास प्रकाणित हुआ और कुछ ही महीनों के वाद 'वि रिवेल' (The Rebel) नाम का दूसरा उपन्यास लिखा गया। ये दोनों उपन्यास उस विशेष भावुकता से भरी, उन्नत शैली में लिखे हुए है, जो युवावस्था का पहला चिह्न होत है। प्रत्येक युवक भावुकता के ऐसे आधिक्य की दशा से उस समय पार होता है जब उसमे विचार करने की शक्ति उत्पन्न होती है और वह तत्त्व खोजना आरम्भ करता है। ऐसी अकारण विशिष्ट उदासी तथा अस्थिरता एव उदासीनता से भरे होने के कारण वुल्वर अपने पहले उपन्यास को अपना 'सारोज आफ़ वर्टर" कहता था। उसने विभिन्न विवयों पर निश्चित विचारों और निर्णीत वृष्टिकोण को रखकर उपन्यास लिखना आरम्भ किया था और उन विचारों को जितनी अच्छी भाषा मे उससे हो सकता था, व्यक्त करने की लालसा रखता था। जब वह विश्वविद्यालय में ही था, उसी समय उसने अपने विचारों और भावों को उचित आकृति देने के लिए उपन्यास को साहित्य के दूसरे नाटक आदि अंगों से अधिक उत्तम समझ लिया था। इस

निर्णय में उपन्यास की वह स्वतंत्रता, जो लेखक के विचारों तथा कल्पना को फैलने के लिए पर्याप्त अवसर देती, विशेष कारण हुई।

# वुल्वर के सामाजिक उपन्यास और विचार

वुल्वर ने १८२८ में लार्ड मैसी के पौत्र, सर फ्रैन्सिस मैसी की पुत्री से विवाह किया, जिससे १८३१ में वह पुत्र उत्पन्न हुआ जो हिन्दुस्तान का वाइसराय वनाया गया। विवाह के वर्ष में उसने पेल्हम (Pelham) नामक उपन्यास प्रकाशित किया जिसमें उसने जीवन की सफलता के वे सारे विचार प्रकट किये जो वार-वार उसके प्रारम्भिक काल के उपन्यासों में उठाये जाते हैं। उसका खयाल था कि योग्यता एव परिश्रम के फलस्वरूप मनुष्य सफल होता है और उसे यश मिलता है। इस सत्य में उसे वैसा ही विश्वास था जैसा प्रकृति के नियमों में। मनुष्य में इतना साहस ओर इतना पराक्रम होना जरूरी है कि वह भाग्य पर हुक्म चला सके। यदि उसमें ऐसी शक्ति है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। अपने कई प्रारम्भिक उपन्यासों में उसने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया है।

पेल्हम एक निपट स्वार्थी एव निर्लज्ज युवक है जो अपनी नीच प्रवृत्तियो को काम मे लाकर विरोबी शक्तियो को जीतना चाहता है। उसने अपनी सभाचतुर माता से दुनियादारी सीखी थी। अपने असीम अहकार तथा चित्त की अपार सावधानी के हथियारो को लेकर वह ससार को विजय करने मे अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है।

अपने सामाजिक उपन्यासो की कथावस्तु सँवारने मे लिटन मुरयपात्रो को सीमित नहीं करता था इसलिए, प्राचीन काल के जादूगरों की भाँति, वे जो कुछ छ्ते थे सोना हो जाता था। उन्हें वह बुद्धिमानी देता था और उनकी दुर्दशा का कारण समाज की भ्रष्टशीलता को ठहराता था। ऐसा करने में उसका विशेष प्रयोजन हुआ करता था। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि समाज पर विजय पाने के लिए विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह वडी सुगमता से परास्त हो जाता है। 'दि डिजोन्ड' (The Disowned) और 'डिवेर्स्ज' (Devereux) नामक उपन्यास, जो १८२९-३० में प्रकाशित हुए, इसी बात को दूसरे ढग से प्रस्तुत करते है। युवको तथा वृद्ध जनों के आचरणों एव प्रवृत्तिगों को दिखाकर उन स्थितियों का वर्णन किया जाता है जिनमें उनके जीवन की विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती है। पेल्हम की लोकप्रियता ने सिद्ध कर दिया कि वुल्वर के ये विचार एव समाज के प्रति ऐसी भावनाए ठीक थी।

बुल्वर के अपराध सम्वन्धी रोमांस तथा उसका "रोमैंटिसिज्म"

बुल्वर ने इन उपन्यासों के वाद अपराव तथा अपरावियों के जीवन की सामग्री लेकर रोमांस लिखना गुरू किया और अपने नायकों को समाज के अत्याचारों के शिकार बताया। पाल क्लिफर्ड (१८३१) में, जिसका नायक एक ठग अथवा लुटेरा है, उसने इंग्लैण्ड की दण्ड-सम्बन्धित सस्थाओं के दो विशेष दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक तो कारागारों का दुराचारी शासन और दूसरा कूर एवं खून का प्यासा दण्ड-विवान। अपराव की ओर समाज की अभिवृत्ति का उसने इस उपन्यास में व्यंग्यात्मक उपहास किया और अन्त में अपना विचार इन शब्दों में प्रकट किया— "मनुष्य के साथ इससे बुरा व्यवहार क्या हो सकता है कि उसे फाँसी दे दी जाय।" उसने उन सब साधारण विचारों का विरोध किया जो लोगों में अपराधियों तथा उनके प्रेरक स्वभाव के विषय में प्रचलित थे। अग्रेजी भाषा में यह उन उपन्यासों में था जो पहले पहल लोकहित के लिए लिखे गये थे।

युजीन ऐरम (Eugene Aram) में उसने यह दिखाने की चेण्टा की कि व्युत्पन्न एवं ज्ञानप्राप्त मनुष्य कैसे पतित होकर निर्दयता से हत्या कर डालता है और फिर उस दशा से निकलकर कैसे एक दुःखी तथा पश्चातापपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यूजीन एरम एक असामान्य योग्यता का अघ्यापक था जो अपनी सज्जनता और सौम्य स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। सन् १७५९ में क्लार्क नामक मनुष्य के वद्य का उस पर अभियोग लगाया गया और उसे फाँसी दे दी गयी थी। उपन्यास में वह एक "रोमैन्टिक" स्वभाव का मनुष्य दिखाया गया है जो निर्घनता की दीन दशा में हाउजमैन नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने में साथ देता है। इस घटना के वाद उसे वड़ा दु:ख एवं घीर पश्चात्ताप होता है और वह दूर एक गॉव में जाकर रहने लगता है, जहाँ उसे कोई जानता नहीं। इस गाँव में वह एक सौम्य, सदाचारी स्त्री से प्रेम करने लगता है। जिस समय इन दोनों का विवाह होने को था, हाउजमैन आ पहुँचता है और यूजीन एरम को विश्वासवात करके पकड़वा देता है और उसे फाँसी दे दी जाती है। इस घटना के आघात से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। प्रकाशित होते ही इस पुस्तक ने शिक्षित संसार का घ्यान आकर्पित किया और बुल्वर दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गया । परन्तु थोड़े ही समय के बाद उसकी आचारनीति पर विवाद उठाया गया और उसके विरुद्ध समीक्षा होने लगी।

मन एवं आत्मा की प्रेरणा के सम्बन्ध में उसे असाधारण कौतूहल था और

इस विषय पर लिखने की वड़ी उत्सुकता रहा करती थी। यह कौतूहल अपराध को परिणाम तक पहुँचाने से शान्त नहीं होता था और साधारण अपराधियों की मनोवृत्ति का निरीक्षण भी उसको सन्तुप्ट नहीं करता था। वह इस प्रकार के उपन्यासों में नित्य-नये पात्र इसलिए रखता था कि जिसमें आचारनीति की गृत्यियाँ सुलझ सकें। स्वभाव की गहराई में प्रवेश करने के विचार से वह शिक्षित मनुष्यों को असाधारण परिस्थितियों में डालकर उनके आचरण का निरीक्षण करता था। मानवीय व्यवहार की गहराई की थाह लेने की उत्सुकता उसे सारे जीवन में रही और विभिन्न समस्याओं में डालकर उसने वृढ़े और जवान स्त्री तथा पुरुषों की उलझनों का अध्ययन किया। ऐसा करने में उसने मृत्यु के द्वार तक अपना निरीक्षण करता वन्द नहीं किया। जिस अनन्त में सम्पूर्ण रहस्यों के परदे उठ जाते हैं उसमें भी झाँकने की चेप्टा वह करता रहा। मन पर पड़नेवाले बुरे प्रभावों का अध्ययन उसने उस समय भी किया जब वह पारिवारिक जीवन की स्वस्थता के उपन्यास लिखता था, अथवा इतिहास के प्रतिभाशालो लोगों के रेखा-चित्र खींचता था।

#### बुल्वर-लिटन के ऐतिहासिक उपन्यास

दि पिल्ग्रिम्स आफ़ दि हाइन (The Pilgrims of the Rhine) को प्रकाशित करने के उपरान्त सन् १८३३ में बुल्वर एक मासिक पत्रिका का सम्पादक हो गया, परन्तु शीघ्र ही उस पद को त्याग कर इटली की सैर को चला गया, जहाँ उसने दिल खोलकर भ्रमण किया और फिर रोम में कुछ काल ठहरने के उपरान्त नेपिल्स में रहने लगा। इटली में भ्रमण करते समय उसे विगत के रोमांस में दिलचस्पी हुई और उसने दि लास्ट डेज आफ़ पाम्पिआई (The Last Days of Pompeii) के लिए सामग्री एकत्रित करके १८३४ में ही उपन्यास लिख डाला और वर्ष का अंत होने से पहले उसे प्रकाशित कर दिया। यह उपन्यास रोम के सबसे श्रेंट प्राचीन समय के वैभव तथा विचित्र रीति-रिवाजों, संस्थाओं एवं समाजव्यवस्था को फिर से जीवित करके पाठकों के सामने लाता है। इन सब वातों को वह एक सुन्दर प्रेम-कथा में पिरो देता है जिसके पीछे का दृश्य ज्वालामुखी पर्वत का फटना है, जो सारे समाज को उलट-पलट देता है और एक अद्भुत चेतना से वातावरण में रोमांचकारी थरथराहट उत्पन्न कर देता है। इस उपन्यास को लिखने से पहले वुल्वर वेसूवियस के ज्वालामुखी पहाड़ पर चढ़ा था और उसने इटली की प्राचीव वस्तुओं का निरीक्षण किया था, बड़ी संख्या में लतीनी भाषा -की साहित्यक

पुस्तकों पढ़ी थीं, युनान के दर्शनज्ञास्त्र का अध्ययन किया था और इसी के साय-साथ अपनी कल्पना द्वारा उस जीवन तथा समाज का चित्र मन में बनाया था जिसकी ये सव वस्तुएँ स्मारक थीं। पाम्पिआई और उसका वेसूवियन के उद्भेदन से पहले का क्षयग्रस्त जीवन उसकी कल्पना में मृतिमान हो गया था, किन्तू उस काल के मनुष्यों के कोई ऐतिहानिक वर्णन उसे पढ़ने को नहीं मिलेथे, जिसके आवार पर वह अपनी कथावस्तु के पात्रों की कल्पना कर नकता। उसके सामने यही समस्या थी--"माना कि पान्पिआई की दशा सन् ३९ मे वही थी जो प्राचीन वस्तुओं तथा साहित्य से मैंने मूर्तिमान् की है: माना कि ममाज तथा व्यक्ति की आचरणनीति वही थी जो मुझे दार्जनिक विचारों में मिलती है और यह भी माना कि क्षयग्रस्त होने के कारण जीवन की गति मंद्र और भविष्य नुना था। ऐसे ममाज और ऐसी दुनिया में किस प्रकार के स्त्री और पुरुष उत्पन्न होकर कैने होगे ? और फिर ऐसे समाज तथा इस प्रकार के लोगो पर वेमूर्वियम के उद्भेदन-जैसे प्रलय का प्रभाव क्या होगा ?" इस समस्या को बुल्वर ने कल्पना द्वारा हल किया और अपने उपन्यास में ऐसे वर्णन तथा ऐसे पात्र रखे, कहानी इननी गठी हुई और सीबी वनायी, पूरावशेष का जान ऐसा ठीक एव नम्पूर्ण दिलाया कि उनकी कल्पिन वाते जात वातों से घुल-मिलकर एकस्वर हो गयी। उपन्यान की सफलता इस वात से सिद्ध होती है कि पाम्पिआई के खडहरों में घूमनेवाले लोग आज भी डायोमीड और ग्लाकस के घरों को डूँड़ते है और उम तहलाने की दीवारों पर ज्लिया के आकार के चिन्ह तलाश करते हैं, जिससे वह ज्वालानृनी पहाड़ से वहकर आनेवाले लावा की लाल विकराल जिह्ना से बचने को जा छिपी थी। रोम-जैसे नगर के खंडहरों में भ्रमण करनेवाला विद्वान् किव और कला-प्रेनी, जो रोमैन्टिक प्रवृत्तियों का अनुभवी भी हो, अपनी कल्पना में उस विगत को सजीव किये विना नही रह सकता था, जिसके विष्वंस का दृब्य उसके सामने था। विचारो में निमग्न बुल्वर ने पाम्पिआई के खंडहरों में खड़े होकर विगत के स्वप्न को साकार करके अपने समकालीन देशवासियों को उसका चित्र दिया।

वुल्वर से पहले के ऐतिहासिक उपन्यास लिखनेवाले इतिहास में से कुछ व्यक्तियों को चुन लेते थे और फिर उन व्यक्तियों के लिए ऐसी घटनाएँ और ऐसे साहिसक कार्य अपनी कल्पना में निञ्चित करते थे, जो उनके स्वभाव तया अनुभूत एवं जाने हुए कार्यों से मिलते-जुलते होते थे। सर वाल्टर स्कॉट ने ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं को कल्पित व्यक्तियों और घटनाओं से इसी प्रकार एक

मे मिलाया था और फिर उनको समकालीन जीवन में आरोपित कर दिया था। बुल्वर अपने उपन्यासों मे इतिहास के किसी ऐसे उत्कर्ष अथवा मोड़ को शिखर बनाता है, जहाँ प्राचीन और नवीन विचारों तथा आदर्शों में मुठभेड़ अथवा टक्कर होती है। ऐसी टक्कर या मुठभेड़ के समय में कैसी परिस्थित उत्पन्न होगी, अथवा कैसे स्त्री और पुरुप होगे, ये सब बाते उसकी कल्पना के आविष्कार हैं जिनकी सत्यता प्रकृति की कसौटी पर जाँची जाती है।

रिएन्जी (Rienzi) नामक उपन्यास में मध्यकालीन रोम का वचा-बुचा ठाटवाट एक ऐतिहासिक प्रासंगिक कथा को लेकर चित्रित किया गया है। यह प्रसग वड़ी चतुराई से रोम के लम्बे इतिहास में से निकाला गया है, क्योंकि इसके द्वारा वुल्वर ने अपने सिद्धान्त पर जोर देकर इस पूरे प्रसंग के सम्बन्ध में इतिहासकारों का मत बदल दिया है और रिएन्जी के चित्रत्र का विलकुल दूसरा मूल्य निरूपण किया है। चौदहवीं शताब्दी के मध्यकाल का जीवन और उसकी समस्याएँ, सामाजिक तथा राजनीतिक दशा और रिएन्जी का शासन, ये सब बाते बड़ी अच्छी भाँति वर्णित की गयी है। कथावस्तु इतिहास के वर्णनों के साथ-साथ चलती है और वुल्वर की कल्पना विखरे हुए आशिक तत्त्व को मूर्तिमान् कर देती है। रिएन्जी के अतिरिक्त उसकी विहन आइरीनी, तथा एडियन कोलोना के चित्रों का वड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है।

बुल्वर ने इसके बाद दो ऐतिहासिक उपन्यास और लिखे,—दि लास्ट आफ दि वैरन्स (१८४३) (The Last of the Barons) और हैरल्ड (१८४८) (Harold)—जिनमे से पहला पन्ट्रहवी शताब्दी की इंग्लैण्ड की सामाजिक दशा का चित्र खीचता है और दूसरा नार्मन विजय के समय का । एडवर्ड चतुर्थ के राज्यकाल के झगड़े और लडाइयो को बुल्वर ने एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक की भाँति आँका है और उनसे परिणाम निकाले है। सामाजिक प्रभावों के वल का निरीक्षण इतनी गहराई में जाकर किया है कि पन्द्रहवी शताब्दी में ही मध्यश्रेणी के लोगों का अलग वर्ग बन जाना अनिवार्य विदित होता है और उसके हाथों देश का इतिहास वदलना भी निश्चय जान पडता है।

# आधुनिक काल के जीवन सम्बन्धी उपन्यास

समय के रिवाज के अनुसार बुल्वर ने भी आवृनिक काल के जीवन पर उपन्यास िरुखे, जिनमें वास्तविकता के साथ उसने काल्पनिक तत्त्वों को जोड़ा और लारेन्स स्टर्न (Lawrence Sterne) की शैली में व्यंग्यात्मक रेखाचित्र दिये। कदाचित् उसका विचार था कि सद्गुण अधिक स्वाभाविक तथा विश्वसनीय होते हैं, यदि उनमें किंचित् मात्र मूर्खता मिलाकर उनका चित्रण किया जाय। इस प्रकार के उपन्यासों में दि कैंक्सटन्स (१८४९) (The Caxtons) और माई नावेल (१८५३) (My Novel) विशेष महत्त्व के है। दि कैंक्सटन्स में कई चित्र वड़ी सुन्दरता से व्यक्ति और समाज के सघर्ष का मुख्य कारण बताते है।—"अपने पड़ोसी की नकल करो तो सब प्रसन्न, किन्तु अपने विचार तथा सिद्धान्त पर जीवन को चलाना अपने को अनोखा बताना है—यही बुरी बात है।" माई नावेल का पूरा नाम—वैराइटीज इन इंग्लिश लाइफ (Varieties in English Life) उसके उद्देश्य को बताता है।

"अलौकिक, मायावी तथा रहस्य'' एवं ''असम्भव'' विषयों के उपन्यास

लाई लिटन के उपन्यासों मे दो प्रकार के उपन्यास आवृतिक काल के पाठकों के लिए खास दिलचस्पी के है। ये उपन्यास वे है जो अलौकिक तथा मायावी एवं रहस्य की वातों से सम्बन्ध रखते है, या अनहोनी घटनाओं का वर्णन करते है। जनोनी (Zanoni) नामक उपन्यास, जो १८४५ मे प्रकाशित हुआ था, अलौ-किकता को आवुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों से परखता है। इसी के साथ ए स्ट्रेन्ज स्टोरी (A Strange Story) तथा दि हान्टेड एन्ड दि हान्टर्स (The Haunted and the Haunters) का भी उल्लेख होना चाहिए, जो १८६० में प्रकाशित हुए थे । इन पुस्तकों मे लेखक ने बड़ी ही विस्मित करनेवाली वाते लिखी है, जिनसे अविक विलक्षण वाते किसी दूसरे अग्रेज अथवा यूरोपीय लेखक ने नहीं लिखीं। इन पुस्तकों में आयुष्य-वर्षक रसायन, मेस्मरिज्म (Mesmerism), जादू तया डरावने अनुभव, रसायन-विद्या और बहुत-सी ऐसी गूढ समस्याओ की सामग्री का प्रयोग किया गया है। 'ए स्ट्रेन्ज स्टोरी' का प्रमुख पात्र आधुनिक काल का मनुष्य है, जिसके जीवन में आज-कल के समय की समस्याएँ है जिन्हे वह आजकल की ही रीतियो से हल करने की चेष्टा करता है। वह पाँच अथवा छः सौ वर्ष से ससार में रहता आया है किन्तु अभी तक युवावस्था समाप्त नही हुई है क्योकि उसे किन्हीं गुप्त रीतियों का ज्ञान है । वह प्रत्येक साठ-सत्तर वर्ष के बाद अपना नाम वदलता रहा है और बहुत तरह की भाषा बोलता है। दूसरे मनुष्यो को मारने और जिलाने की उसमें शक्ति है जिसे वह अपने ही लाभ के लिए काम में लाता है। बड़े से बड़ा

अपराघ वह कर सकता है और उसके करने में उसे पछतावा नहीं होता। उसे मानवजाति से न कोई सहानुभूति है न उस पर उसे दया ही आती है क्योंकि वह मानव जाति से किसी प्रकार श्रेष्ठ हो गया है जो वह जानता है परन्तु वताता नहीं। इसी प्रकार की असम्भव सी बाते कहानी में इस तरह लिखी हैं मानों वे सम्भव ही नहीं विल्क सामने की घटनाएँ हैं जिनका अनुभव किया जा चुका है।

स्पष्ट है कि इस प्रकार इन विषयों पर लिखने के लिए लेखक ने वीसों प्राचीन जातियो का इतिहास और उनके साहित्य की सैकड़ों पुस्तके पढ़ी होंगी। बहुत-से वे विश्वास जिनके बारे मे आजकल के लोग कुछ नहीं जानते, उसने अपने उपन्यासो मे लाकर उनके आधृतिक विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार अर्थ लगाये। भूत-प्रेतो के सम्बन्घ के विचार जो यूरोप की उत्तरीय जातियों में प्रचलित थे, अथवा पूर्वीय देशों से आकर लोगो के विञ्वास वन गये थे, उसने अपनी पुस्तको में एकत्रित किये। इस नामग्री को लेकर जो उपन्याम एवं कहानियाँ लिखी, उन्हे प्रचलित घार्मिक विश्वासो के विरुद्ध होने के कारण साबारण लोगों ने अस्वीकार कर दिया और समकालीन लेखकों ने उसका विरोध करने में उनसे लाभ उठाया। इस पर भी कहना पडता है कि उसकी दि हान्टेड एन्ड दि हान्टर्स (The Haunted and the Haunters) अग्रेजी भाषा की सबसे अच्छी भूतों की कहानी है। इसी सग्रह की एक और मोनोज एन्ड डायामोनोज (Monos and Diamonos) नामक कहानी भी अपने ढंग की अनुपम कहानी है। कहा जाता है कि जगत-विख्यात लेखक एडगर एलेन पो (Edgar Allen Poe) ने यह कहानी अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ काल में पढी थी वह इतना प्रभावित हुआ था कि उसके वाद से उसकी मारी जीवनविधि वदल गयी थी। पो ने अपने गद्य की पुस्तके इस कहानी के प्रभाव मे लिखी और इन पुस्तकों का प्रभाव इंग्लैण्ड की कविता पर पड़ा और वहुत सी गद्य की पुस्तकों पर भी। पो की पुस्तकों ने फ्रेन्च, जर्मन और स्पेन के साहित्य पर भी बड़ा गहरा प्रभाव डाला।

लार्ड लिटन की सारी पुस्तकों का सम्रह मोटी-मोटी तीस जिल्दों में छपा है। उसने जितने प्रकार के उपन्यास लिखे उतने शायद ही किसी ने लिखे हों। इन पर भी सबसे प्रतिष्ठित उपन्यासकारों की सूची मे लार्ड लिटन का नाम नहीं लिया जाता। जिस समय वह जीवित था उसका नाम उन महान् लेखकों के साथ लिया जाता था, जो सभी प्रकार के साहित्य में अच्छा काम कर सकते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इंग्लैण्ड के आकाग का एक बहुत चमकदार

तारा लोप हो गया। उसके समकालीन लेखकों में जरूर ऐसे लोग थे जो उसका नाम सुनकर नाक चढ़ाते और उसके उपन्यासों के दोप दिखाते थे। कदाचित् उसके विचार औरों के विचारों से विलकुल अलग थे, विशेषकर धार्मिक विचार; कदा-चित् उसने उन क्षेत्रों में अपना कदम वढाया था जहाँ जाना सन्तुष्ट लोगों के लिए वर्जित किया गया था; संयोग से वह और दूसरे लेखकों की अपेक्षा निर्भीक होकर ऐसे विषयों में हाथ डालता था जिन्हें जिष्टाचार छिनाये रखना ज्ञाहता था। कोई भी कारण हो, उसकी मृत्यु के बाद उसकी ख्याति दिन पर दिन घटती गयी, यहाँ तक कि आज के दिन उसके पाठकों की सख्या तक कम हो गयी है।

लार्ड लिटन का ही जैसा हाल टामस कार्लाइल (Thomas Carlyle) का भी हुआ। कार्लाइल की ओर से भी कुछ इसी प्रकार के कारणों से अग्रेजों को अरुचि हुई थी जो आज तक चली आ रही है। लार्ड लिटन के विरुद्ध पहले उसकी आचारनीति तया अपराघ एवं अपराघियों के प्रति उसके व्यवहार पर कड़ी समीक्षा की गयी, जो कुछ ही समय के उपरान्त उसकी शैली तथा लेखनप्रणाली को बुरा-भला कहने में परिवर्तित हो गर्या। उसकी शैली को 'नाटकीय' और उसके भावों को 'झूठा और बनावटी' कहा जाने लगा था। लोगों का मत एक बार फिर बदला और उसे श्रेप्ठ न कहकर श्रेप्ठना के निकट पहुँचा दिया। वे उसे "करीव-करीव" वड़ा उपन्यासकार तथा वडा नाटककार कहने लगे। कुछ दिनों के लिए लोगों ने यह भुला दिया कि श्रेप्ट लेखक बहुत प्रकार के हो सकते है और शैली भी सबकी एक ही-सी होना जरूरी नही, चाहे वे सब ''रोमैन्टिक'' प्रवृत्ति के ही क्यों न हों। शैली का अच्छा और वुरा होना अलग गुण और दोष नही होते विल्क उस विशेप कार्य की सफलता पर निर्भर होता है, जो लेखक उससे लेना चाहता है। बुल्वर की शैली तथा उसकी लेखन-प्रणाली वडी सुन्दर इसलिए है कि वह उन प्रभावों को उत्पन्न करने मे सफल है जो वह उत्पन्न करना चाहता था। छसके पात्र उस अर्थ में जीते-जागते न सही, जिसमे स्कॉट के वहुत से पात्र जीवित कहे जाते हैं, किन्तु उसका सा कमाल कर दिखाना, जव वह आत्मा एव छाया सम्वन्घी विषय उठाता है, उसीका काम है। "असम्भव" वातों को लिखकर "सम्भव" प्रभाव डालना उसी की जैसी प्रणाली एवं जैली मे हो सकता था। ऐसे विषयों को उसकी शैली जीवित तथा मूर्तिमान् करके हमारे सामने खड़ा कर देती है।

दूसरे सामाजिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक जीवन के साधारण उपन्यास भी अपने गुणों में किसी दूसरे के उपन्यासों से कम नहीं। ज्वालामुखी पहाड़ का वर्णन दि लास्ट डेज आफ़ पाम्पिआई में, रोम अथवा रोम के जीवन का वर्णन रिएन्जी में, वेनिस का वर्णन जेनोनी (Zanoni) में, और वीसों प्रसंग जो जीवन की कोमल तथा कूर स्थितियों का वर्णन करते हैं, बुल्वर की विशेषताएँ हैं। उसका वड़ा दोष यह था कि उसनें इतनी अधिक पुस्तकें लिखीं जिसकी उसे सजा मिली। परन्तु उपन्यास के इतिहास में उसका महत्त्व भी इस कारण है कि उसने इतने प्रकार के उपन्यास लिखे और वहुत सी विगत की प्रणालियों को आधुनिक काल की आवश्यकता के अनुरूप कर दिया और नयी शक्ति दे दी। इतने पर भी, जैसा प्रोफेसर सेन्टस्वरी का कथन है, "वड़ी लज्जा की वात है कि इतने प्रकार के उपन्यास लिखनेवाले पर दोषारोपण किया जाता है और उसकी दिलचस्पी तथा विभिन्नता, जो उसकी सिद्ध एवं सामयिक लक्षण है, भुला दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बुल्वर सबसे श्रेण्ठ उपन्यासकारों में होकर भी उनमें नहीं है।

#### बेन्जामिन डिज़रैली और राजनीतिक उपन्यास विवियन ग्रे

लार्ड लिटन के समान वेन्जामिन डिजरैली (Benjamin Disraeli) ने भी अपना साहित्यिक जीवन एक नये प्रकार के सांसारिक व्यक्ति को कथापुरुष बनाकर उपन्यास लिखने से प्रारम्भ किया था। विवियन ग्रे (Vivian Grey) नामक पहले उपन्यास में उसने अपनी कल्पना द्वारा उस ज्ञान का परिवर्तन करके, जो उसने पुस्तकों को पढ़ने तथा लोगों के वार्तालाप से प्राप्त किया था, कथावस्तु बनाया था। इस समय उसकी उम्र केवल इक्कीस वर्ष की थी। इस उपन्यास में उसने लार्ड लिटन की भाँति युवकों के "रोमैन्टिक" विद्रोह पर आक्रमण किया है, जो वाइरन के नाटकों के नायक के समान रूढ़ियों तथा सामाजिक सदाचार का विरोध करते और भाग्य को ठकराते थे।

विवियन एक सामान्य योग्यता का युवक है जो संसार तथा समाज में उन्नति करना चाहता है, किन्तु परिश्रम से नहीं विलक चालाकी और चालवाजी से, जिसके लिए वह अवसर ढूँढ़ता रहता है। उसके ढंग भी अनोखे हैं। यदि कोई धनवान् युवक किवता प्रकाशित करता है तो तुरन्त वह कहता है कि गेटे ने वेमर के साहित्यिक गजट में उसकी समालोचना प्रकाशित की है। यही नहीं, वह इसपर टिप्पणी भी जोड़ता है और कहता है—"कैसे सौभाग्य की वात है कि यूरोप का सबसे श्रेष्ठ किव इस प्रकार एक होनहार युवक किव की प्रतिभा की प्रशंसा करता है।" यदि कोई भावुक युवती मित्र-मंडल में उसका हस्ताक्षर लेने की इच्छा करती है तो वह

किसी कवि की एक पंक्ति लिखकर पूछता है-- "क्या मैं कुछ और लिखूँ? सर वाल्टर स्कॉट की कोई पंक्ति या डिजरैली के कुछ विचार अथवा किसी और का कथन ? यदि कहें तो वाइरन की कोई पंक्तियाँ लिखें? यदि युवती ने जरा भी उत्तर देने की चेप्टा की तो ग़ज़व ही हो गया। किनी तरह वह वातो ही वातो में उससे विवाह का प्रस्ताव कर देगा। इस तन्ह अपनी वृष्टना तथा साववानी एव मिथ्या प्रशंसा से विवियन बुलाये या विना बुलाये उच्च श्रेणी की विरादरी में घस-पैठ करता चला जाता है और एक दिन उस राजनीतिक सयोग में कर्ता-वर्ता वन बैठता है जो मिनिस्ट्री को निकाल देना चाहना है। इस मौके पर उसकी बौद्धिक माया का जाल ट्ट जाता है और वह उग भागकर यूरोप में कही लुप्त हो जाता है। यूरोप में भी वह अपना यही व्यापार कुछ दिन तक चलाना है और प्रेम तथा राजनीति के क्षेत्रों में वक्के खाकर अन्त मे वह समझने टराना है कि मैं इस संसार में सबसे अधिक अभागा और दूखी मनुष्य हूँ।

डिजरैली के इस उपन्यास में लोगों को उनके प्रारम्भिक जीवन का खाका दिखाई देता है, क्योंकि विवियन की मॉति उसको भी राजनीति में विशेष दिल-चस्पी थी और वह भी राजनीति-मंयोग मे शीधना ने प्रवेश करने के फेर मे रहा करता था। परन्तु इससे आगे विवियन और डिजरैली मे कोई समता नही पायी जाती। अलवत्ता, डिजरैली को लोग घृणा से जरूर देखते थे, क्या लेखक झ्या राज्यकार्य में लगे हुए लोग, तरह तरह के नानो से पुकारते थे। किन्तु थोड़े ही समय में लोगों को उसकी बुद्धि तथा नीति की प्रशसा करनी पड़ी और उसे अच्छा लेखक मानना पड़ा। सन् १८३७ मे वह पार्लमेन्ट का सदस्य चूना गया और कुगल राजनीतिज्ञ समझा जाने लगा। विवियन ग्रे के प्रकाशन से लेकर १८३७ तक उसने पाँच उपन्यास और लिखे जो विभिन्न विषयो पर है और किसी ऐसे युवक के लिखे जान पड़ते है, जिसे अभी यह नहीं मालूम कि वह क्या होना चाहता है। ये उपन्यास बहुत कुछ बुल्वर की प्रणाली पर लिखे गये है किन्तु लेखक का झुकाव दूसरी ओर होने के कारण एक से दूसरे में भिन्नता अधिक होती गयी है।

#### प्रथम वर्ग के उपन्यास

दि यंग ड्यूक (The Young Duke) और कान्टेरीनी (Contarini) जो १८३१-३२ में प्रकाशित हुए थे, इस समानता को प्रकट करते हैं और साय ही उस विभिन्नता को भी सामने लाते है जिसके कारण अगले दोनों उपन्यास, टेल आफ एलरोय (Tale of Alroy) और वेनीशिया (Venetia) विल्कुल अलग हो गये। कान्टेरीनी वुल्वर की शैली पर सूक्ष्म परीक्षा तथा विभाजन प्रणाली का अनुसरण है, जो यूजीन ऐरम से उसकी लड मिलाती है। भिन्नता का पहला कारण डिजरैली के यहूदी होने से सम्बन्धित है जो विशेप प्रकार से कई वातों मे प्रकट होता है। दूसरा कारण राजनीति मे उसकी रुचि है जो प्रत्येक विषय को कुछ न कुछ उस ओर झुकाती रहती है। इन उपन्यासों मे भावुकता भी अधिक मात्रा मे मिलती है जो कही कही उसकी शैली को चकमा देती है। मनोविज्ञान तथा दर्शन-शास्त्र का बहुत जमा-खर्च है परन्तु यह पाण्डित्य दिखावे का है, जिसकी इन उपन्यासों मे कोई विशेप आवश्यकता नही। वेनीशिया (Venetia) मे इसी कारण से कहानी फीकी हो गयी है परन्तु वाइरन और शेली का चित्रण वडा सुन्दर है। हेनरीटा टेम्पल् (Henrietta Temple), जो इस वर्ग का छठा उपन्यास है, रिसकता एव भावुकता को बडी कुगलता से विनौनी वना देता है।

डिजरैंली के जीवन मे १८३७ से राजनीति का अधिकार आया और वह अपनी पूरी शक्ति से उत्कट अभिलापा की प्राप्ति मे लग गया। अव जो उपन्यास उसने लिखे उन मे उसकी लालसा की झलक है और वे ऐसे व्यक्ति के लिखे जान पड़ते है जो राजनीतिज्ञ पहले है, उपन्यासकार बहुत बाद को।

#### द्वितीय वर्ग के उपन्यास

ऐसे तीन मुख्य उपन्यास है जो दूसरे वर्ग के कहे जाते है और जिनकी सामग्री राजनीति से ली गयी है। पहला कानिग्सवी (Coningsby) नामक उपन्यास १८४४ मे प्रकाशित हुआ था जिसके वाद "सिबिल: दि टू नेशन्स" (१८४५) (Sybil: The Two Nations) और उसके एक वर्ष के उपरान्त टेकेड (Tancred) प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास नवयुग का चित्त देश की समस्याओं एव दशा की ओर आर्कापत करते है और उस आदर्श को भी सामने रखते है जिसे स्वय डिजरैली अपने जीवन मे प्रत्यक्ष करना चाहता था। अपने काल के इतिहास की पृष्ठभूमि पर कैसा जीवन व्यतीत करना सम्भव हो सकता है और वयो? यही उसकी समस्या है ओर इसी प्रश्न का उत्तर ढूँढने मे उसने सारी राजनीतिक पार्टियो का विकास ओर उनके सिद्धान्त तथा उनके गुण और दोष पाठकों के सामने रखने की चेष्टा की है। डिजरैली के सिद्धान्त एवं उसके निर्धारित कार्यक्रम

का भी पाठकों को ज्ञान हो जाता है। कथावस्तु वास्तविक दशा को लेकर समकालीन लोगों के चरित्र पर आबारित पात्रों के अनुभवों तथा कार्यों का निरीक्षण करती है ओर वड़े रोचक ढग से ममाज एव व्यक्ति के दुख-दर्द, आजा और नैराज्य तया उनकी अभिलाया के चित्र देती है। पाठको को वे सारे मिद्धान्त व्याख्या सहित मालूम हो जाते हैं जिन पर आगे चलकर डिज़रैली ने इग्लैण्ड का गासन चलाया।

कानिग्सवी मे १८३२ से लेकर दस वर्ष पर्यन्त की दबा दिलाकर वह ऐसी स्थितिपालक पार्टी की उपेक्षा करता है जिसके कोई सिद्धान्त न हों, ह्विग पार्टी तया स्वार्थवाद का उपहास करता है और समकालीन राज्यवासन को, जिसमें स्वार्यसायक लोगो के हाय में सारी शक्ति है, तोड़ने की प्रेरणा देता है। ऐसी परिस्थिति मे उसकी कथा प्रारम्भ होती है और हैरी कानिग्सवी का जीवन चलता है । इसी प्रकार दूसरे सिविल नामक उपन्यास मे. जिसका पूरा नाम "सिविल : दि ट् नेशन्स" (Sybil: The Two Nations) है, वह उस जनता की दशा का चित्र खीचता है जिस पर ये पार्टियाँ दो नो वर्ष मे शानन करती आयी है और जिन्होंने इंग्लैण्ड मे दो जातियाँ, एक बनवान और द्यरी निर्वन, उत्पन्न करा दी है। जो प्रेमकहानी वह उपन्यास मे कहता है वह इन्ही दो जातियों की वास्तविक दना को दिखाती है।

जब डिजरैली स्वय न्यितिपालक पार्टी का नेता हुआ और मुख्य मंत्री बनाया गया तो भी वह कभी कभी अवकाश मिलने पर उपन्याम लिखता रहा। इस काल के लिखे हुए उपन्याम लायेयर (१८७०) और एन्डिमियन (१८८१), यद्यपि राजनीतिक सकेतो से भरे है, परन्तु उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इन उपन्यासों में चरित्र-चित्रण वड़ा मुन्दर है और कई सामाजिक तया नैतिक आन्दोलनो के प्रभाव का वहन अच्छी तरह वर्गन किया गया है। इनमे साधारण "रोमैन्टिक" सामग्री के नाथ-नाथ समाज-स्वार के निद्धान्त दिये गये हैं और उन्नोसवी गताब्दी के मध्यकाल में प्रचलित राजनीति पर अच्छी व्याख्या की गयी है। ये दोनों उपन्यास डिजरैली की वृद्धावन्या की दुर्वलना के कारण माहित्यिक गुणों में दूसरे उपन्यासों के बरावर नहीं कहें जा सकते, फिर भी उसका वौद्धिक वल तथा दुरर्दागता एव उसका मनोविज्ञान और यहूदी जाति के इतिहास का ज्ञान वे अच्छी तरह दिखाते हैं।

डिजरैली के जीवन में उपन्यास लिखना कोई प्रवान कार्य नहीं विल्क उसके

राजनीतिक उद्देश्यों का सहायक कार्य था, जो उसकी वृद्धावस्था में उसका एकमात्र मन-इहलाव अथवा मनोरंजन का साधन था। उसका साहित्यिक जीवन वास्तव में अंग्रेज जाति के इतिहास से सम्विन्धत है, न कि उपन्यास के। डिजरैली के समान और भी लोग हुए है जो राजनीतिज्ञ थे और साहित्यिक भी, जैसे लार्ड लिटन और लॉर्ड मैकाले। परन्तु इन दोनों के जीवन मे साहित्य की प्रधानता रही और उसी से उन्हें विशेष दिलचस्पी रही। इसके विश्व डिजरैली के जीवन मे साहित्य को प्रधानता नहीं मिली। जानने की विशेष वात यह है कि दोनों ही व्यवसायों में डिजरैली ने एक ही सी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जिसे हम अभिनय या दिखावा कह सकते है। थैकरे ने इस दिखावे की वड़ी हँसी उड़ायी थी और उसकी शैली को अस्वाभाविक तथा बनावटी कहा था जिसका प्रभाव नहीं होता।

बुल्वर और डिजरैली दोनों के कृत्यों के पीछे जो उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण का ससार था, उसमे प्रत्येक वर्ष सैकड़ों उपन्यास प्रकाशित हुआ करते थे। इस काल के विस्तृत जीवन तथा कल्पना की व्यप्ति ने पहले की अपेक्षा जिपन्यास के क्षेत्र की सीमा को बहुत बढा दिया था। साधारण श्रेणी के उपन्यासकारों ने जो अपनी विविध रीतियाँ विषयों के प्रतिपादन में चलायी थी उन रीतियों को सुधारकर श्रेष्ठ लेखकों ने तयी प्रणाली का निर्माण किया था। साहित्य के अन्य अगों की भाँति उपन्यास मे भी श्रेष्ठ लेखको की कृतियों को दूसरों के प्रभाव तथा सम्बन्ध दिखाकर ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती कि उनके गुणों का महत्त्व घट जाय। एक लेखक का दूसरे पर प्रभाव होते हुए भी तथा एक की शैली दूसरे के कुछ समान होते हुए भी श्रेप्ठ कृतियाँ केवल श्रेप्ठ ही लेखकों की होती है जो प्रणाली एव रीतियों के अनुसरण से नहीं लिखी जातीं, श्रेष्ठ लेखक का अपना व्यक्तित्व उन विशेष गुणों को उत्पन्न करता है, द्सरे का व्यक्तित्व ऐसे गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। सामान्य श्रेणी के लेखक जो श्रेष्ठ लेखकों का अनुसरण करते है, उनके एक या दो गुण, जिन्हें वे समझ पाते है अथवा जिनका वे अनुकरण कर सकते है, ग्रहण कर हेते है। कभी सामान्य लेखक ऐसा अनुकरण करने में उन गुणों को और भी वढा-चढा देते है। यह ऋम चला करता है, यहाँ तक कि एक दिन इन्हीं लेखकों में से कोई ऐसा लेखक निकल आता है जो अपनी कृतियों में कई गुण मिलाकर अपना अलग चमत्कार पैदा कर देता है, 'जिसमें उसके व्यक्तित्व का महत्त्व दिखाई देता है। हम इस लेखक को मौलिक लेखक कहते है और यह ठीक भी है क्योंकि मौलिकता यही होती भी है। इस विचार से उपन्यास की प्रगति

एक चौड़ी नदी के समान है जिसके वहते हुए जल पर कहीं कहीं ऊँची तथा वडी लहरें समय-समय पर उठती हों और फिर उसी जल में डवकर नदी के तल को अपने जल से भरकर और ऊँचा कर दें। उन्नीसवीं गताब्दी के प्रथम चरण में ऐसी ही दो लहरें उपन्यास की नदी में से उठी थीं, जिनमें से एक का नाम मिस आस्टेन और दुसरी का वाल्टर स्काट था। इन दोनों महान लेखकों ने अपने काल तक के सारे गण, जो उपन्यास ने अपने विकास में संचित किये थे, एकत्रित किये और उस समप्टि में अपनी अपूर्व बुद्धि तथा कल्पनागिकत से और बहुत से गुण एवं सामर्थ्य जोडकर उपन्यास को अग्रेजी साहित्य का श्रेष्ठ अंग तथा आभूषण बना दिया।

अनुसरण करनेवालों के वड़े दल ने जो उनके पीछे आया, टोलियाँ वनाकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक टोली ने अपनी योग्यता के अनुसार उन महान लेखकों की कृतियों के विभिन्न तत्त्वों को जाँचना, विस्तार देना तथा कहीं-कहीं सुवारना आरम्भ कर दिया। कितने और कौन से तत्त्व इस प्रकार की साचना में लाये जायेंगे यह अनुसरण करनेवालों की योग्यता और उस वातावरण पर निर्भर होता है जिसमें वे लिखते हैं। सामाजिक, राजनीतिक तथा वौद्धिक स्थिति ही नहीं बल्कि फैशन भी उनके कार्यों का संचालन करते तथा उन्हें सीमित भी करते हैं, और यही सब उनकी पुस्तकों के स्वभाव एवं प्रणाली को निश्चित करते हैं।

यह वात कि लिटन और डिजरैली दोनों ने अपने पहले उपन्यासों में "वायर-निज्म" (Byronism) पर आक्षेप किया और फिर दूसरे उपन्यासों में अपना क्षेत्र विस्तृत किया, उस समय के उपन्यासों को पढ़कर स्पष्ट हो जाती है, जब वे दोनों युवावस्था में थे। और यह भी केवल संयोग से नहीं हुआ था कि उनके पहले उपन्यास ''पिकैरेस्क'' नम्ने के अन्तिम प्रतिरूप थे। सन् १८१९ में टामस होप (Thomas Hope) ने वायरन के कार्सेयर (Corsair) और लारा (Lara) नामक काच्यों से प्रभावित होकर अनास्टेसिअस (Anastasius) नाम का "पिकैरेस्क" उपन्यास प्रकाशित किया था, जिस की मिसेज रैडिक्लिफ ने प्रशंसा की थीं और जो उस समय सर्वप्रिय हो रहा था। इस उपन्यास का कथा-पुरुष एक आधुनिक काल का यूनानी है जो "वायरनिज्म" की उत्पनि तथा हजारों अपराघों का पुतला है। थिओडोर हुक (Theodore Hook) के सेइंग्ज (Sayings and Doings) नामक उपन्यास ने हर एक ऐन्ड डुइंग्ज

तरह के विषय के लिए मानो दरवाजा ही खोल दिया और उपन्यास की भाषा भी साबारण लोगों की वोल-चाल की सी कर दी, जिसके कारण उपन्यास पर से अठा-रहवी शताब्दी का चढ़ाया हुआ शिकंजा उतर गया और वह लचीला तथा मुलायम हो गया। डिजरैली के कानिग्सवी का मिस्टर ग्रे नाम का पात्र, जो लम्ब-लम्बे राजनीतिक विवादों को अपने हास्यप्रद वार्तालाप से सहने योग्य बनाता है, थिओडोर हुक ही है। थैकरे के पेन्डेनिस में वह मिस्टर वैग के रूप में पाखंडियों तथा छली मनुष्यों के चेहरे उतारकर उनका असली मुँह दिखाता है। हुक की कहानियों के दृश्य एवं वार्तालाप डिकेन्स ने कही कही अपने उपन्यासों में प्रयुक्त करके वड़ा व्यंग्य किया है। इस ममय लोगो को पूर्वी देशों का पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा तथा ठीक ज्ञान होने लगा था और बहुत से लेखक पूर्वी देशों की सामग्री लेकर कहानियाँ लिखने थे जो बड़े चाव से पढ़ी जाती थी। पहले ऐसी कहानियाँ या तो विलक्षण या रहस्यमय हुआ करती थी। अब वे वास्तविक होने लगी थीं क्योंकि उनकी सामग्री पूर्वी जीवन तथा पुस्तकों के अध्ययन से ली जाने लगी थी।

इम समय का मुस्य लेखक जो ऐमे उपन्यास लिखता था, जेम्स जस्टीनियन मारियर (James Justinian Morrier) था, जो राजदत के मंत्री के पद पर नियुक्त होकर फारस में बहुत समय तक रहा था। अभी तक अंग्रेजों को फ़ारस के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा ज्ञान था। मारियर ने फ़ारस में खुब भ्रमण किया और जो देखा उसे अपनी पुस्तकों में लिखा। जिस पुस्तक से उसे विशेष ख्याति मिली वह दि ऐडवेन्चर्म आफ हाजी वावा आफ इस्पहान (The Adventures of Haji Baba of Ispahan) नामक "पिकैरेस्क" उपन्यास है। प्रकाशित होते ही यह उपन्यास सन् १८२४ में लोकप्रिय हो गया और खुव विका। मारियर ने इम पुस्तक में फ़ारस के रीति-रिवाज, शिष्टाचार तथा जीवन के वड़े सुन्दर चित्र खींचे हैं और अपने पात्रों को सजीव कर दिया है। वह ऐसी थोड़ी सी वातों को लेकर वर्णन करता है जो अर्थपूर्ण और विचित्र होती हैं और जिन्हें जानकर हमारे सामने पात्र सजीव खड़ा हो जाता है। उसके पात्र बहुत प्रकार के लोग हैं जिनके चित्रण द्वारा मारियर फ़ारस का बहुत कुछ हाल बता देता है। चरित्र-चित्रण कुछ बड़ा गम्भीर अथवा मार्मिक नहीं है विल्क वर्णनात्मक कहा जा सकता है। इस उपन्यास का मारियर ने उत्तर भाग भी लिखा जिसमें हाजी वावा को इंग्लैण्ड लाया गया और गोल्डस्मिथ के सिटिजेन आफ दि वर्ल्ड (The

Citizen of the World) के समान उससे वहाँ के जीवन तथा रीति-रिवाजों की समीक्षा करायी गयी ।

जन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही "रहस्यमय पूर्वी देश" लोगों की दिलवस्पी का विषय वने हुए थे और बहुत-से रोमाने मे विविध प्रकार के अर्लाहिक तया मायावी अनुभवों के दुश्य पूर्व में दिलाये जाते थे अथवा पूर्वी लोगों के द्वारा युरोप में अनुभव कराये जाते थे। शेली ने दो रोजान. जैन्द्रोजी (Zastrozzi) और सेन्ट आयर्विन (St. Irvyne) सन् १८१०-५१ मे प्रकाशित किये थे, जिनमे मिसेज रैडिक्लिफ़ तथा गाडविन के उपन्यामों के तस्व मिलाकर सामग्री तैयार की गयी थी। शेली अपने कय।पुरुप पर विजली जिल्ला है और जलाकर काला कर देता है, फिर ऐंठन उत्पन्न करके उने मार अलग है। समकालीन अन्य लोगों की भाँति शेली भी "रासीकृशियन" समस्या में बहुत दिलकसी लेता था और मुर्दे में जान डालना सम्भव समझता था। वह अन्त की जोज में भी रहता था और इन सब बातों के लिए प्राचीन विचारों ने विच्यान करना था। परन् इन रोमांसों में उसने भयानक बातों के निवा इन विन्याभी को नहीं किया। मिसेंच गेली ने बायरन और अपने पिन में ऐसी रहस्य को बानो को सनकर फ्रींकिन्स्टीन (Frankenstein) नामक रोमांन दिखा, जो १८१८ ने प्रकाशित हुआ और "गाथिक" का अच्छा नम्ना नमझा गया। विज्ञान और अर्लाविक का इसमें संमिश्रण करके एक दैत्य वनाया गया है जो भयानक जरूर है परन्तु वृणा उत्पन्न करता है।

मिसेज शेली ने १८२३ में एक साहित्यिक रोमांस लिखा, जो सुन्दर दृश्य वर्णनों तथा चित्र-चित्रण के होते हुए भी सफल नहीं रहा। सन् १८०६ में मिसेज शेली ने दि लास्ट मैन (The Last Man) लिखा, जिसमे एक व्यापक रोग से घीरे-घीरे सारे मनुष्यों की नृत्यु हो जाती है और अन्तिम मनुष्य अपना जीवनकाल अकेला सूनसान संसार में रो रोकर समाप्त करता है। मिसेज शेली ने "गाथिक" उपन्यासों के श्रेट्ठ लेखकों के नमान अपने रोमांसों में एक ऐसे संसार की ओर संकेत किया है जिसमे स्वार्य के सिद्धान्त को माननेवाले भले ही विश्वास न करें, किन्तु जो कला के लिए सत्य अवश्य है। लेखकों के इस संकेत को कई विचारवान् उपन्यासकारों ने समझा और उस संसार की सत्यता में विश्वास करके क्षपनी खोज को आगे वढ़ाने की दीर्घ चेष्टा भी की। इसी खोज में लाई लिटन ने अपनी ए स्ट्रेन्ज स्टोरी (A Strange Story) तथा

दि हान्टेड एन्ड दी हा-टर्स (The Haunted and the Haunters) लिखे थे।

#### टाम्स लव पीकाक

जहाँ कुछ लेखक अपनी कल्पना को ऐसी खोज में भेज रहे थे, उसी समय में एक उपन्यासकार लगभग सभी प्रकार के रोमांसों तथा वहत-से सामयिक विचारों एव मिद्धान्तो का उपहास कर रहा था। इस उपन्यासकार का नाम टामस लव पीकाक (Thomas Love Peacock) था। वह १७८५ में लन्दन मे पैदा हुआ था और एक घनाढ्य व्यापारी का पुत्र होने के कारण अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने में समर्थ था। लन्दन के लगभग सभी साहित्यिक लोगों से उसकी मित्रता थी । पहले उसने कविता करना आरम्भ किया था किन्तु गीघ्र ही गद्य और उपन्यास ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया । सन् १८१६ मे उसने हेडलांग हाल (Headlong Hall) नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसे व्यग्यात्मक रोमास कहा गया है। अगले दो वर्षों में उसने मेलिनकोर्ट(Melincourt) और नाइटमेयर ऐवी (Nightmare Abbey) प्रकाशित किये, जिसके उपरान्त सन् १८१९ में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की नौकरी पर चला गया। इन पुस्तकों मे बड़ी सम्य रीति से वह उपहास तथा व्यंग्य करता है जिसे पढ़े-लिखे और शिष्ट लोग किसी तरह वुरा नहीं कह सकते। उसके पात्र केवल विभिन्न विषयों पर तरह तरह से अपना मत प्रकट करने के लिए जन्म लेते हैं और कठपुतली की तरह से अपना काम करते रहते है। हम उनके वार्तालाप को सुन कर एक या दो शब्दों में उनका वर्णन कर सकते हैं और वह वर्णन पीकाक के अभिप्राय को पूरी तरह प्रकट करेगा।

हेडलांग हाल में यदि मिस्टर फास्टर आशावादी है तो मिस्टर एस्टाक उनके उलटे मत के निराशावादी कहे जायँगे और मिस्टर जेन्किन्सन जो सदा उनके मध्यस्य से रहते है, यथास्तिवादी कहलायेंगे। उपन्यास मे विषयों पर विवाद इन्हीं तीन मतो के अनुसार होता है जिसके लिए वे पात्र बनाये गये है। वाकी कोई घटना नहीं होती जिसके सम्बन्ध में कोई संघर्ष हो, कोई ऐसी प्रेरणा नहीं होती जो चित्रत संगठन करे अथवा चित्र की परीक्षा करा सके। नाइटमेयर ऐवी में पीकाक भावुक परिहास करता है; किसी सिद्धान्त पर विवाद नहीं उठाता और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए "वायरनिज्म" तथा कोलरिज की

हवाई रसिकता एवं निराशावाद के दुिखयों की दशा को लेकर तीखी समीक्षा करता है।

सन १८३१ में पीकाक ने काचेट कास्ल (Crotchet Castle) प्रकाशित किया जिसमें उसने मिस्टर काचेट और मिस टचएन्डगो (Miss Touchandgo) के अभागे प्रेम की कहानी का पुट देकर समकालीन विचारों का निरीक्षण वडे सुन्दर प्रकार से व्यंग्यात्मक वर्णनों में किया । अपनी रीति के अनुसार इस उपन्यास में भी उसने कई पढ़े-लिखे वौद्धिक क्षमता के लोगों को इकटठा करके उन्हें वार्तालाप में लगा दिया है । प्राचीन काल के संगीत से लेकर यूनानी नाटक तथा तारा खेलने और खाना पकाने तक कोई विषय ऐसा नहीं जो उठाया न गया हो और प्रत्येक विषय के सम्बन्य में विचित्र ज्ञान एवं पाण्डित्य दिखाया न गया हो । ग्रन्यों के प्रमाण और उद्धरणों की भरमार है और कविता की सुन्दर पंक्तियाँ वात-वात पर सुनायी गयी हैं। पात्र विभिन्न प्रवृत्तियों तया रुचियों के हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सिद्धान्त का अनुयायी है, जिसके कारण वार्तालाप वहत दिलचस्प हो जाता है। पीकाक का अन्तिम उपन्यास, ग्रिल ग्रेन्ज (Gryll Grange) १८६० में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में औरों की तरह बहुत-से लोग एक मकान के कमरे में इकट्ठा हैं और वात-चीन हो रही है। यहाँ एक झक्की व्यक्ति भी लाया गया है जो अपनी आँबी खोपड़ी से जो बात निकालता है वह विचित्र होती है। उपन्यास के अन्त में एक साथ नौ प्रेम-कहानियाँ नौ विवाहों में समाप्त होती हैं।

अंग्रेजी साहित्य में पीकाक के उपन्यास एक नयी गैली के सुन्दर उवाहरण हैं। बहुत-सी वातों में वे वाल्टेयर तथा मार्मान्टेल (Voltaire and Mormontel) की दार्गिक कथाओं से मिलने-जुलते हैं। उनका वातावरण एवं भाषा साहित्यिक है परन्तु वनावटी या पाण्डित्य दिखलाने वाली नहीं है। गैली उत्तेजक तथा लालित्य-पूर्ण होते हुए भी वहते पानी की भाँति चुपचाप कहानी को आगे वहाती चली जाती है।

#### अध्याय ९

# विक्टोरिया के राज्यकाल के पूर्वार्घ सें उपन्यास

इग्लैण्ड के इतिहास मे विक्टोरिया के राज्यकाल का प्रथम चरण उद्वेग तथा सकट का समय था। यद्यपि १८३२ के मुघार-विधेयक ने राजनीति के क्षेत्र में जमीं-दारों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था, किन्तु इतने से उन लोगों को सन्तोप नहीं हुआ था जो मौलिक सुधार चाहते थे। श्रमिक-वर्ग की बहुत बड़ी सख्या को अब भी बोट देने का अधिकार नहीं था जिसके लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था। इस विषय की सारी मांगे "चार्टिस्ट" आन्दोलन के छ लक्ष्यों मे सम्मिलित कर दी गयी थी। इसी समय उद्योग और व्यवसाय में खिन्नता भी आयी और जनता की आर्थिक दशा बहुत विगड गयी जिस कारण आन्दोलन और भी वल पकड़ता गया। इतिहास में इस दस वर्ष के काल को "भुक्कड़ चालीसा" कहा गया है। समय के इन सकटों ने जनता को एकमत कर दिया और लोगों में एक नयी सामाजिक चेतना तथा विश्ववन्यत्व का भाव उत्पन्न हो गया। एक दूसरे की कठिनाइयाँ लोग समझने लगे और आपस में सहायता करने तथा सहानुभूति दिखाने लगे। समय समय पर जो सुधार किये गये थे, उन सबके थोड़े-थोड़े बल ने जनता को शक्ति दी, जिसके फल-स्वरूप राजनीतिक परिवर्तन हुआ और स्वत्पाधिपत्य समाप्त होकर इंग्लैण्ड में एक "मुक्टवारी गणराज्य" स्थापित हो गया।

इससे भी अविक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक एवं वौद्धिक क्षेत्रों में हुआ, जिसने मानवतावादी वोध को शिक्त प्रदान की और थोड़े विशेष अधिकारयुक्त मनुष्यों के विरुद्ध वहुतों के स्वत्व को स्वीकार कराया। जैसे-जैसे समय वदलता गया, आपस मे सहानुभूति अढती गयी और शिक्षा की उन्नति के साथ-साथ व्यक्ति को अपनी उन्नति के अवसर अधिक सुगमता से मिलने लगे। इस समय की दो विशेषताएँ, जो सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन मे कदम-कदम पर अपना गहरा प्रभाव डाल रही थी, और जो स्वयं समय तथा अवसर ने उत्पन्न की थी,

राजनीति एवं समाज की सार्वलौकिक प्रवृत्ति और बौद्धिक क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति थीं।

इस काल का साहित्य सामाजिक परिवर्तन और वौद्धिक प्रगित का पूर्ण रूप में प्रतिविम्ब है। सामाजिक जीवन की निर्माण-जिन्त से ऐसा सहयोग अथवा ऐसा खुला विरोध सत्रहवीं शताब्दी के साहित्य में भी नहीं निल्ता, जैसा विक्टोरिया के राज्य-काल के पूर्वीर्ध में पाया जाता है। इस काल के लगभग सब श्रेष्ठ लेखक इस चेप्टा में लगे रहते थे कि कैसे समाज के विशालकाय निश्चल पिंड को जगाकर उसे समझाया-बुझाया और उत्तेजित किया जाय। यन्त्रकला तथा व्यापार-उद्यम ने जीवन की सुख-मुविधाएँ इतनी वड़ा दी थीं कि लोग इन्हीं को सब कुछ समझने लगे थे। शरीर-सुख-सम्बन्धी वस्तुओं का ऐसा आदर उन्हें अनात्मवादी बनाता जा रहा था। इस प्रवृत्ति के विरोध में लगभग सभी श्रेष्ठ लेखक आवाज उठा रहे थे और लोगों को चेतावनी देते थे। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सैकड़ों ऐसे विचार फैला दिये थे जिन्होंने लोगों की धारणाएँ गड़वड़ में डाल दी थी और धार्निक विद्वासों को भी अस्थिर कर दिया था।

# विक्टोरिया के राज्यकाल में साहित्य की प्रवृत्ति

इस उथल-पुयल के कारण साहित्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था और वहुत-सी निश्चित वातों में परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन के इन सब कारणों के साय-साय लोगों को एक ऐसा नया समाज स्थापित करने की भी आवश्यकता मालूम होती थी, जो सब मनुष्यों को बरावर अवसर दे कि वे अपने जीवन को नुजी कर सकें। वहुत लोग दिन-रात इस विचार मे रहते थे कि कैसे एवं क्या करें कि उनका समाज थोड़े परिवर्तन के बाद ही ऐसा कर सके। सामाजिक अञान्ति इस काल का विशिष्ट लक्षण है और सामाजिक न्याय की माँग ने एक न एक रूप में इस काल के विचारों को रंग रखा था। उत्साहपूर्ण उद्योग एवं अभिज उद्देग्य, समाजसेवा की आकांक्षा तथा जीवन की समस्याओं का गम्भीरता से सामना करने की प्रवृत्ति इस काल के साहित्य में प्रतिष्वनित हैं और दूमरे काल के साहित्य से उसे पृथक् करती हैं।

### उसका सामाजिक उद्देश्य

इस काल का प्रत्येक लेखक एक वैद्य के समान है जो अपनी रुचि तया सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य की घवड़ाहट और व्याकुलता दूर करने को एक न एक औपवि लेकर सामने आता है, अथवा उपदेशक की भाँति किसी न किसी कुरीति एवं नैराश्य के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने की प्रेरणा देता है। लेखकों का सारा प्रयत्न जनता में भावना के वे स्रोत जगाने की ओर है जो इस समय से पहले कुछ ही वरदहस्त व्यक्तियों तक सीमित रही थी। सत्य की खोज और लोगों को जीवन तथा संसार सम्बन्धी छढ़ धारणाओं को छोड़ने की प्रेरणा देने में कल्पना एवं तीन्न भावना का पूरा उपयोग इस समय के साहित्यकारों ने किया। इस काल में न तो सोलहवीं शताब्दी की जैसी प्रसन्नचित्त से जनमी साधारण जीवन में दिलचरपी है, न वर्ड्स्वर्थ और कोलरिज के समय की जैसी ध्यानावस्थित स्वप्न की दशा। साहित्यिक जन दर्शन तथा विज्ञान से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे धर्म और अर्थ दोनों की सुविधा के लिए उन्हीं का सहारा ढूँढ़ते और उन्ही के सिद्धान्तों की दुहाई देते है।

### विक्टोरिया के समय के उपन्यास

पाठकों की वहुत वड़ी और वरावर वढ़ती हुई संख्या साहित्य के दूसरे सब रूपों की अपेक्षा उपन्यास को सबसे अधिक उपयोगी समझने लगी थी। इस समय उपन्यास की वहूत वड़ी माँग थी और उसी माँग की पूर्ति करने को लेखकों की वहूत वड़ी संख्या उपन्यास लिखने लगी थी। अपनी इच्छानुसार अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता उपन्यास में उन्हें मिलती थी, वह न नाटक दे सकता था न काव्य। और फिर जिस विस्तार एवं लोच-लचक के साथ वे लिखना चाहते थे वह भी उपन्यास में ही सम्भव हो सकता था। इस काल के अंग्रेज़ी उपन्यास में जो विशेष गुण उत्पन्न हुए उनकी व्याख्या के लिए इन वातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। सुवार की आकांक्षा से जो लेखक अपने विचारों को दूर-दूर पहुँचाना चाहते थे और अधिक से अधिक संख्या को प्रभावित करना चाहते थे, उनके लिए उपन्यास ही सर्व से अच्छा माध्यम था। यही सब कारण थे जो इस काल की सर्वश्रेष्ठ सर्जनशक्ति का सवसे वड़ा अंश उपन्यास में व्यक्त हुआ। उपन्यास में ही हमें वे सारी शक्तियाँ दिखाई भी देती हैं जिन्होंने इस काल के मिश्रित एवं चहुँमुखी प्रवाहों वाले इंग्लैण्ड का निर्माण किया था। जैसे-जैसे प्रजातंत्र का विकास हुआ और उसकी पुष्टि होती गयी, उपन्यास भी मानवतावादी होता गया और मन्ष्य को समाज के सन्दर्भ अथवा प्रसंग में देखता गया।

मनुष्य और समाज को इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया था और न उपन्यास में उनका ऐसा वर्णन ही किया गया था। विगत शताब्दियों में व्यक्ति की समाज से अलग ही देखा जाता था। जैसे-जैसे साइन्स का ज्ञान फैलता गया, उपन्यास विश्लेषणात्मक और वास्तविकतावादी होता गया। उसके विषयों की विविधता एवं उन पर लिखने की विभिन्न रीतियाँ उपन्यास को इस समय की विविध दिलचस्पियों तथा विभिन्न उद्देशों का सूचक वनाती हैं। इस जताब्दी के आरम्भ में लेखक मनुष्यों के विशेष वर्गों अथवा उनकी दज्ञा पर अपने कथानकों में विशेष ध्यान दिया करते थे। समय के परिवर्तन के साथ-साथ यह प्रवृत्ति उन्हें विशिष्टता की ओर ले गयी और वहुत-से उपन्यासकारों ने जीवन की सीमित गित तथा असाधारण रूपों को लेकर कथानक वनाना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार क्षुद्र जीवन के एवं श्रेष्ठ लोगों के तथा मध्य वर्ग के जीवन के अलग अलग उपन्यास लिखे जाने लगे और इसी प्रकार सैनिक तथा अपरावी एवं विविध व्यवसायों के लोगों के जीवन को लेकर भी उपन्यास लिखे गये। विभिन्न स्थानों और विविध शताब्दियों पर लेखकों ने ध्यान दिया और अपने कथानकों में उन्हें स्थान दिया। इस विशिष्टता के कारण कथासाहित्य का क्षेत्र वड़ा विस्तृत होता गया, यहाँ तक कि जीवन का कोई रूप तथा मनुष्य का कोई उद्यम अथवा व्यवसाय ऐसा नहीं वचा जिस पर उपन्यास न लिखे गये हों।

### डिकेन्स और थैकरे

विक्टोरिया का राज्यकाल जिस खींच-तान एवं तनाव और तीव्र उद्योग की दशा में प्रारम्भ हुआ, जिन भावपूर्ण विचारों के संघर्ष ने उस काल में विभिन्न आदर्शों के अनुयायी उत्पन्न किये, उन्हीं प्रभावों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य तथा प्रवल नेता भी उत्पन्न किये। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, विचारों तथा घारणाओं में उयल-पुथल वढ़ती गयी और लोग जीवन की समस्याओं की गम्भीरता को समझते गये। नेता अपने विपयों के कलात्मक एवं मानसिक महत्त्व को भली-भाँति समझते थे और जीवन के प्रवाह में अपने को छोड़कर उसमें ही अद्भृत वस्तुएँ ढूँढ़ते और उसकी नीरसता में भी सौन्दर्य का अनुभव करने की चेष्टा करते थे।

ऐसे ही दो व्यक्ति, जिन्होंने अपने परिज्ञान तथा अनुभूतियों को उपन्यास द्वारा व्यक्त करके अंग्रेज़ी साहित्य को इस काल में आभूषित किया, चार्ल्स डिकेन्स (Charles Dickens) और विलियम मेकपीस थैकरे (William Makepeace Thackeray) थे। इन दोनों लेखकों में सर्जनशक्ति भी थी और जन-सेवा की आकांक्षा भी। उन्होंने अपनी अपूर्व वृद्धि एवं कल्पना शक्ति से पूरा काम लेकर अपने देश और काल की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया। दोनों के हृदय

में सजातीय लोगों के लिए प्रेम था, दोनों को उनकी दशा पर दुःख था और उस अवस्था को देखकर कोघ आता था जिसमें वे किसी प्रकार अपना जीवन-निर्वाह करते थे। दोनों लेखकों को परिज्ञान की शक्ति में पूरा विश्वास था और वे जानते थे कि जब तक जनता की दुर्दशा का भली-भाँति लोगों को ज्ञान नहीं होता, कोई सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने समाज की वास्तविक दशा का चित्रण करके लोगों का ध्यान उसकी ओर आर्कापत किया जिसमे वे उसे देखकर सुधार करें। उनकी गहरी सहानुभूति ने व्यंग्यात्मक हास्य का रूप ग्रहण किया, जिसे उन्होंने जनता की दशा का प्रदर्शन कराने में अपना शस्त्र वनाया। दोनों लेखकों की दृष्टि में जीवन वड़े गृढ रहस्यों से परिपूर्ण था, जिन्हें दोनों ने अपने-अपने ढंग से व्यक्त किया।

अपनी सहनशीलता एवं क्षमाभाव से प्रेरित होकर डिकेन्स ने समाज के दीन-दुखियों और सताये हुए लोगों के साथ सहानुभूति दिखायी और उन वातों पर विशेष ध्यान दिया जो मनुष्य के सुख को वढ़ाती अथवा नष्ट करती है। उसने समकालीन कूरता तथा अत्याचारों का, जिन्हें नाटक में स्थान नही दिया जाता था, उपन्यासों में चित्रण किया। उसने अंग्रेज जाति के गुणों की मुक्त कठ से प्रशंसा की और उसके दोषों को विना संकोच के स्वीकार किया। साधारण जनता की दुर्दशा का चित्रण करने में उसने किसी वात पर अपनी नाक नहीं चढ़ायी और न यह प्रकट होने दिया कि वह स्वयं उस दिलत संसार का अनुभवी व्यक्ति नहीं था। साधारण से साधारण वस्तु में उसे सौन्दर्य एवं आनन्द का अनुभव होता और नित्य-जीवन की सामान्य घटना उसे काव्यपूर्ण दिखाई देती।

थैकरे ने शिप्टता तथा सज्जनता स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए उसने बने हुए भद्र पुरुषों अथवा रैंगे सियारों की निन्दा की और अपने उपन्यासों में ऐसे भलेमानसों के चित्र खीचे जिन्हें दुप्ट मनुप्यों ने कुचल डाला था और तत्कालीन समाज इस अत्याचार को सहता चला जाता था। थैकरे में वड़ी सहनशीलता थी। बड़े धैर्य के साथ उसने समाज का निरीक्षण किया और मनुप्यों की उत्कण्ठा तथा प्रतिक्रिया के अध्ययन से उसने साधारण जीवन के अनुभवों में छिपे हुए उन तथ्यों को खोज निकाला, जिनमें वड़ी से वड़ी दु:ख देनेवाली वाते और हास्यप्रद घटनाएँ होती है। उसकी धारणा थी कि सामने की छोटी से छोटी वात में वे तत्त्व छिपे हैं जिनके द्वारा जीवन के बड़े से बड़े रहस्य जाने जाते हैं। संसार के श्रेष्ठ लेखकों की भाँति थैकरे भी वदला लेने के न्याय (Nemesis) के अनुसार अपराधों तथा दुराचार के प्राकृतिक दंड में विश्वास रखता है। उसने अपने उपन्यासों में दुष्टता का स्वाभा-

विक अन्त सर्वनाश वताया और जीवन-नाटक के दृश्यों को करणा एवं व्यंग्न के बीच संचारित देखा। इन दोनों उपन्यासकारों ने अपनी-अपनी प्रतिमा के अनुमार जीवन की विस्तृत सामग्री का उपयोग किया और विक्टोरिया के मध्यकालीन उपन्याम की उस युग की मानवता का प्रतिरूप नया अंग्रेडो साहित्य का प्रतिष्ठित अंग दना दिया।

### चार्ल्स डिकेन्स

अंग्रेजी उपत्यास के इतिहास में चार्ल्स डिकेन्स (१८१२-७०) अपनी आस्चर्य-जनक सफलता एवं यश की भव्यता के कारण स्मरणीय व्यक्ति हुआ है। दीन दशा से दस वर्ष की उम्र में जीवन आरन्भ करके, जब वह जुनों में लगाने की स्वाही बनाने के कारखाने में काम करता और एक दूकान के बाहर पटरे के नोचे सोता था, वह वडा होकर अपने देश तथा संसार के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में गिना जाने लगा। उसके लड़कपन और युवावस्था का हाल जानना इसलिए जरूरी है कि उसने वह सामग्री और वे अनुभव, जिनका आगे चलकर उसने उपन्यानोंने उपयोग किया. इसी काल में प्राप्त किये थे। उसका पिता जान डिकेन्स जहाजी वेड़े का कर्मचारी या, जो खाते-पीते लोगों की माँति अपना परिवार चलाता था। चार्ल्स की प्रारम्भिक विका घर के निकट चैयम में हुई जहाँ से राचेस्टर और वहाँ का बड़ा गिरजावर देखने जाना लड़कों का एकनात्र विनोद हुआ करता था। राचेन्टर के चारों ओर के दृत्यों का वड़ा गहरा प्रभाव चार्ल्स के हृदय पर पड़ा था। नदी का सुन्दर किनारा, रमणीक उपवन और फूलों से लदी हुई झाड़ियों के झुरमुट, यहाँ तक कि नगर की पनली गिलयाँ भी उसके मन पर ऐसी अंकित हो गयी थी कि वह उन्हें कभी मुलान नका। वार वार इन दृश्यों का उल्लेख उसके उपन्यामों में आना है और अनेकों कल्पित दुस्यों की नींव इन्हीं पर रखी हुई है। बदलो होने पर जब उसके पिना को परिवार-सहित लन्दन में रहना पड़ा, जहाँ उन्हें कठिनाइयों का मानना करना पड़ा और जहाँ आगे चलकर डिकेन्स को स्थाति मिन्टी, तो भी चार्ल्स इन मुन्दर दृष्यों को भूला नहीं। लन्दन के कोलाहल और दुर्गन्य मे भरी हुई गलियों मे उसे राचेस्टर की निस्तव्यता और खुली नुगंबित बायु की याद आती रही।

जान डिकेन्स उद्योगी एवं दयान्तु और उदारिकन तथा उत्साही ननुष्य था, किन्तु परिश्रम करने पर भी वह आर्थिक कठिनाइयों में ही सदा रहता था। डेविड कापरफील्ड (David Copperfield) में जिम प्रकार मिस्टर मिकावर (Mr. Micawber) सदैव अपना जीवन प्रतीका में व्यतीन करते हैं, उसी तरह

जान डिकेन्स भी इस भरोसे में रहता था कि कुछ न कुछ हो रहेगा, घवरायें क्या। वह ऋणग्रस्त तो हो ही रहा था और रुन्दन आने के वाद से उसकी दशा और भी दुर्वल हो गयी थी। वाल-वच्चों की वीमारी ने कुछ समय से उसकी कठिनाइयों को इतना वढ़ा-चढ़ा दिया थ। कि उसकी पत्नी को युवतियों को पढ़ाने का रकूल अपने घर में खोलना पड़ा और चार्ल्स का पढ़ना छुड़ाकर घरेलू कामों में उसे लगाना पड़ा। कभीकभी जब उसे घर का सामान महाजन के यहाँ ले जाकर गिरवी रखना पड़ता, तो परिवार के मानभंग से उसे वड़ा दु:ख होता। जिस काम से उसकी आत्मा को चोट पहुँचती थी वह महाजनों को समझा-बुझाकर अपने घर से लौटाना था। जब कभी समय मिलता वह चुपके से घर से निकल जाता और अपने लिए काम ढुँढ़ने को लन्दन में इधर-उघर चक्कर लगाता और थका-मॉदा घर लौट आता। मिसेज डिकेन्स के स्कूल में तो कोई युवती आयी नही, परन्तु कुछ दिन के वाद चार्ल्स को कारखाने में काम मिल गया। इन्ही दिनों ऋण के कारण जान डिकेन्स को बन्धन-गृह मे जाना पड़ा और घर उठा दिया गया। चार्ल्स को एक निर्धन महिला के घर में रख दिया गया। डिकेन्स ने इस महिला का चित्रण डाम्बे ऐन्ड सन (Dombay and Son) में किया, जो मिसेज पिपचिन (Mrs. Pipchin) के नाम से जगद्-विख्यात है। इसी समय में चार्ल्स ने जी-तोड़ परिश्रम करके परिवार की आर्थिक दशा सुवारने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, जिसने उसे कारखाने के कठिन प्रयास में हताश नहीं होने दिया और जिसे वह वरसों वाद तक एक क्षण को नहीं भूला। कारखाने के वरताव और वहाँ की दिनचर्या से उसके हृदय को पग-पग पर आघात पहुँचता था परन्तु उसने सव कुछ सहा और सैकड़ों मुसीबते उठायी। दरिद्र जीवन के जो अनुभव उसे इस समय हुए उनका वर्णन आगे चलकर उसने उपन्यासों में किया और पाठकों के हृदय पर प्रभाव डाला।

जिस समय चार्ल्स के उपन्यास लोकप्रिय हुए और उनकी हजारों प्रतिलिपियाँ दूर दूर तक जा पहुँची तो लोगों को वड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे उसे लन्दन के दिदताग्रस्त अभागे क्षुद्र मनुष्यों के जीवन का ऐसा अच्छा तथा ठीक ज्ञान प्राप्त हुआ था।
वास्तव में इस काल के किसी दूसरे लेखक ने ऐसे जीवन का अनुभव स्वयं नहीं किय।
था और न इतनी कठिनाई उठाकर जीवन के तथ्यों एव रहस्यों को जाना था। यदि
उसके उपन्यासों के कोई-कोई स्त्री-पुरुष ऐसे विलक्षण एवं फूहड़ लगते है कि हमें उन
पर विश्वास नहीं होता, तो हमें लेखक के उन अनुभवों का ध्यान करना चाहिये जो
कहीं अधिक अनहोंने तथा अचंभे के प्रतीत होते हैं।

कुछ समय के व्यतीत होने पर जान डिकेन्स को एक सम्बन्धी की मृत्यु होने पर कुछ घन मिला, जिससे ऋण चुका दिया गया और अब चार्ल्स को भी कारखाने के काम से हटाकर फिर से स्कूल में भरती कराया गया। स्कूल में उसने वडे परिश्रम से पढ़ाई की और शीघ्र उन्नति करके कहानियाँ लिखने लगा। कहा जाता है कि नाटक से उसे विशेष रुचि थी और वह कभी-कभी अपनी सूझ-बुझ एवं प्रौढ विचारों से अपने अघ्यापकों को चिकत कर देता था। इतनी थोड़ी आयु में उसने वहत सी ऐसी शिक्षा प्राप्त कर ली.जो पुस्तको के पढ़ने से नही मिलती। जीवन की कठिनाइयों तथा अनुभवों ने समय से कही पहले उसे विचारशील वना दिया। लडकपन में आश्चर्य भरी आँखों से उसने जो कुछ देखा उस पर असहाय एव अकेले मन के भीतर विचार किया और घारणाएँ बनायी। भावक स्वभाव और कल्पना शक्ति ने उसे सौन्दर्यवोघ तथा स्फूर्ति प्रदान की। उसके माता-पिता उसके निर्णय को आदर से स्वीकार करते और अपने मन में उसे सराहते थे। चार्ल्स ने पढ़ने-लिखने में जो उन्नति की उस पर उन्हें अभिमान था और वे कभी कभी उस दिन के स्वप्न भी देखने लगे थे जब वह वड़ा होकर परिवार को ऊँचा उठायेगा और सारा दरिद्र दूर करेगा। चौदहवें वर्प में जब चार्ल्स ने स्कूल की पढाई समाप्त की तो लिकन्स इन के एक वैरिस्टर के दफ्तर में उसे नौकरी मिल गयी।

इसी समय जान डिकेन्स ने भी फिर से काम करना आरम्भ किया और वह पार्लमेन्ट का रिपोर्टर हो गया। कुछ समय काम करने के वाद चार्ल्स ने अपना भिविष्य मुघारने की चेष्टा में संकेत-लिपि सीखी और स्वतंत्र होकर कचहरियों में संवाददाता का काम करना आरम्भ किया। कई वर्षों तक वह कचहरियों में कड़ा परिश्रम करता रहा परन्तु उसकी आय अनिश्चित एवं संदेहपूर्ण ही रही, जिस कारण कभी-कभी उसका मन नाटक तथा रगमच की ओर झुका करता था। स्कूल के दिनों से ही उसे नाटक तथा रगमच में बड़ी दिलचस्पी थी और वहुत से अभिनेताओं को वह जानता भी था, जो रगमच पर अच्छा कमा रहे थे। आय में वृद्धि के उपायों में रंगमंच पर जाना उसे रुचिकर एवं मुगम प्रतीत होता था। अपनी योग्यता की जाँच भी उसने कई बार अकेले में और दूसरों के सामने की थी। कई बार उसने अभिनय में भाग भी लिया। जिस समय वह वैरिस्टर के दफ्तर में काम करता था तो उसने नाटकों में से वीसों पात्रों के नियोग कंठ किये थे, जिन्हें वह मविक्कलों, मुन्शियों तथा वैरिस्टरों के सन्मुख उचित संकेतों एव स्वर और वाणी के उतार-चढ़ाव के साथ मुनाया करता था। अपनी योग्यता पर उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि

उसने कोवेन्ट गार्डेन थियेटर (Covent Garden Theatre) में काम करने के लिए चार्ल्स केम्वल (Charles Kemble) जैसे श्रेष्ठ अभिनेता को अपनी परीक्षा के निमित्त एक प्रार्थनापत्र भेजा था। जब प्रार्थना स्वीकार हुई और उसके पास अपनी योग्यता दिखाने के लिए निमंत्रण आया तो उसे यह जान पड़ा कि जैसे उसके पाँव उन्नति की सीढी पर पहुँच गये है और शिखर निकट ही सामने दिखाई दे रहा है। यह तो अग्रेजी साहित्य का सौभाग्य ही था जो चार्ल्स डिकेन्स नियत दिवस पर अस्वस्थ हो गया और साक्षात्कार के लिए कोवेन्ट गार्डेन थियेटर में उपस्थित नहीं हो सका। जब वह स्वस्थ हुआ तब तक उसी के काम में उन्नति का द्वार खुल गया था जिसमें प्रवेश करना कठिन नहीं था।

सन् १८३१ में दिट्रसन (The True Sun) का प्रतिनिधि होकर पार्लमेन्ट की कार्यवाही का वृत्तान्त लिखने को रिपोर्टर्स गैलरी में पहुँचा और उसके कुछ ही समय के वाद मार्निग क्रानिकल के लिए समाचार लिखने लगा। रंगमंच पर जाने की उसकी अभिलाषा मन में ही रह गयी। दि मार्निग क्रानिकल(The Morning Chronicle) को सवाद देने का कार्य उसने बड़े उत्साह से किया। दूर-दूर के गाँवों एवं क़सवों में जाकर प्रवान राजनीतिज्ञों के भाषण, आदि से अन्त तक, सकेत-लिपि में लिख लाता और फिर उन्हें पूर्ण रीति से हस्तलिपि में लिखकर समाचारपत्र को भेजता। इन दिनो एक स्थान से दूसरे स्थान को घोडागाड़ी पर जाना होता था। रात को ठहरने के लिए सड़कों के किनारे सराय होती थी जहाँ यात्रियों के आराम की सारी सुविधा होती थी। ये यात्राएँ चार्ल्स डिकेन्स के लिए वडे महत्त्व की सिद्ध हुई। वह अपनी ऑखों से देश की बहुत सी दशा देख सका और रास्ते एव सराय के जीवन का अनुभव कर सका। जो ज्ञान उसे इन यात्राओं मे प्राप्त हुआ उसका उपयोग उसने अपने उपन्यासों मे किया। आरम्भ मे उसके सवाद केवल व्याख्यानो से भरे होते थे जो वह सकेत-लिपि में लिखकर लाता था किन्तु धीरे-बीरे उसने मनुष्यों एवं दृश्यों के रेखा-चित्र भी स्वय लिखकर भापणों के आगे-पीछे लगाने शरू कर दिये। जहाँ कही वह जाता वहाँ की यात्रा का हाल, सराय में ठहरने के अनुभव, सभा में आये हुए लोगों का वृत्तान्त और वक्ता के स्वागत तथा उसके भाषण का प्रभाव, सभी कुछ अपने संवाद के साथ-साथ लिखकर अपनी रिपोर्ट को रोचक बनाता था। समाचारपत्र के दफ्तर के कर्मचारी इन रोचक बातों को इतना पसंद करते थे कि चार्ल्स डिकेन्स ने कानि रस्र के लिए अलग से ऐसे वर्णनों के निवन्ध लिखने शुरू कर दिये । इस प्रकार से प्रेरित होकर १८३४ में जव उसकी आयु वाईस वर्ष की थी, डिकेन्स ने पहले पहल

एक हास्यरस-प्रधान रेखाचित्र लिखने की चेष्टा की। अपने अनुभवों से सामग्री लेकर कई बार के प्रयत्न के बाद वह लिखा गया। विना नाम दिये चुपके से उसने डरते-डरते रेखाचित्र दि मन्थली मैगजीन (The Monthly Magazine) में छपने को भेज दिया और अबीर होकर कातरता से मैगजीन के प्रकाशन की राह देखने लगा। जिस दिन मैगजीन प्रकाशित हुई और विना नाम की उसकी रचना उसमें मुद्रित होकर उमकी आंखों के मामने आयी तो वह गद्गद हो गया। जितनी प्रसन्नता डिकेन्स को उस दिन हुई थी उतनी फिर कभी नही हुई। बहुत वर्ष व्यतीत होने पर डिकेन्स ने अपने मित्र फास्टर से इस दिन का स्मरण करके बताया था कि जब उसने झपटकर मुद्रणालय से निकली पहली प्रति को हाय मे लिया और अपनी कल्पना की पहली उपज पर नजर पड़ी, तो उसकी ऑखों में ऑसू भर आये और ''वे हर्ष एवं गर्व के आँसुओं से ऐसी बुँबली हो गयीं कि वे उस खुले स्थान को न तो सह सकती थीं, न वहाँ देखने योग्य थी।''

इस प्रारम्भिक कातरता पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद डिकेन्स ने लन्दन तथा देहात के जीवन सम्बन्धी अनेक रेखाचित्र ऐसे ही हास्योत्पादक एवं व्यंग्यात्मक लिखे, और इसलिए कि लोग उसे पहचान न सकें, उसने उन्हे "बुआज" (Boz) के उपनाम से प्रकाशित करना आरम्भ किया। ये रेखाचित्र १८३६ मे जार्ज कुकशैक (George Cruickshank) के वृष्टान्त चित्रों सहित एक मोटी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये और पुस्तक लोकप्रिय होकर खूव विकने लगी। पुस्तक ने देश भर में घूम मचा दी और "बुआज" का नाम जगत्-विख्यात हो गया। पुस्तक विकी भी इतनी कि जिसकी किसी को आजा नहीं थी।

### दि पिकविक पेपर्स

चार्ल्स डिकेन्स के जीवन में स्केचेज वाई बुआज (Sketches by Boz) के प्रकाशन का वर्ष बड़े महत्त्व का समझा जाना चाहिए। इस पुस्तक की सफलता के कारण उसे आत्मविश्वास हुआ और लेखनी द्वारा धन प्राप्त करना सम्भव जान पड़ने लगा। अब उसने सवाददाता का काम छोड दिया और विवाह करके निश्चित जीवन आरम्भ किया। उसी वर्ष उसने कई प्रकाशको के साथ उनकी पत्रिकाओ केलिए कहानियां लिखने की सविदाएँ की और चैपमैन ऐन्ड हाल (Messrs. Chapman and Hall) से पिकविक पेपर्स (Pickwick Papers) लिखने कः भी सविदा की जो प्रत्येक मास में नियत दिवस पर भागों में प्रकाशित होने वाली थी और जिसके प्रत्येक भाग का मूल्य एक जिलिंग रखा गया था। रावर्ट सीमोर (Robert

Seymour) नामक चित्रकार के व्यंग्यचित्र और चार्ल्स डिकेन्स के लिखे हुए हास्योत्पादक निवन्य मिलकर खेल-कूद एवं शिकार इत्यादि के वर्णन इस एक पुस्तक में दिये जाने को थे।

डिकेन्स ने पात्रों को एकत्र करने के लिए "पिकविक वलव" की कल्पना की जो तुरन्त सर्वप्रिय हुई। ''क्लव'' का नाम लोगों की जवान पर चढ़ गया और पुस्तक का पहला भाग प्रकाशित होते ही हाथों-हाथ विक गया। दूसरा भाग अभी छप ही रहा था जब सीमोर ने आत्महत्या करके प्राण त्याग दिये। तीसरे भाग से केवल डिकेन्स पर सारा भार आ गया और उसे पूस्तक की व्यवस्था वदलनी पडी। नये-नये पात्रों का क्लव मे प्रवेश कराया और नवीन स्थितियों एवं घटनाओं में उनके चरित्र तथा स्वभाव का चित्रण किया गया, जिन परिवर्तनों के कारण पुस्तक का पूरा ढाँचा कुछ का कुछ हो गया । इन परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि पिकविक पेपर्स एक श्रेप्ठ पुस्तक वन गयी, जिसमे वीसों पात्र अपनी अलग अलग विचित्रताएँ और अनोखे ढग लेकर हमारे सामने आते और अपनी वातचीत एवं हरकतों से हमें हँसाते है। डिकेन्स ने अपने ढग से पात्रों को देश और काल के निकट लाकर उनकी वातचीत और हरकतों को वास्तविक कर दिया था, जिस कारण स्नोडग्रस, विक्ल तथा जिंग्ल का वृद्धिचापल्य एवं मनमौजीपन और वेलर्स का चातूर्य अद्भृत होते हुए भी लोगों की समझ मे आया और बहुत दिलचस्प मालूम हुआ। स्पेक्टेटर नामक पत्रिका ने लिखा कि सैम वेलर का चित्रण शेक्सिपयर के फाल्सटाफ (Falstaff) से भी वढ़-चढ़कर है। अनोखे एव परिहासपूर्ण होते हुए भी सारे पात्र मानवता से भरे हुए है और उनका भॉड़पन पग-पग पर उनकी जीवन-स्थिति को दिखाता है।

पुस्तक जैसी लोकप्रिय हुई और जितनी विकी उसका अनुमान न तो डिकेन्स को या न उसके प्रकाशक को। इस समय किसी पित्रका को विज्ञापनों द्वारा प्रशंसा करके वेचने की कोई सुविधा अथवा प्रथा नहीं थी। एक पाठक दूसरे से उसकी प्रशंसा करता था और इस प्रकार धीरे-धीरे विकी होती थी। पिकविक के पहले दो भागों ने पाठकों को कुछ अधिक आर्कापत नहीं किया और इस कारण वे कम विके। लन्दन के कुछ थोड़े साहित्यिक लोगों को छोड़कर, जिन्होंने डिकेन्स की प्रतिभा को समझा, वाकी पाठकों की वड़ी संख्या के लिए उसकी मौलिकता केवल अनोखापन था, जो किसी दूसरे उपन्यासकार के गुणों से न मिलने के कारण दोप-पा जान पड़ता था। साथारण पाठकों को उसकी रचना में वे गुण नहीं मिलते थे जिन्हे स्कॉट और जेन आस्टेन के उपन्यासों में पाने की उन्हे आदत पड़ गयी थी, अथवा जो उन उपन्यासकारों की विशेषता कहे जाते थे, जिनकी रचनाएँ समकालीन वैठकखानों के जीवन का चित्रण करती थी और शौकीन सभ्य समाज की मुर्खता दिखाती थी।

बहुत-से पाठक इस नये लेखक को वात का वतंगड़ वनानेवाला कहते थे या उसे भोंड़े प्रकार का भाँड़पन अथवा उचक-फाँद वर्णन करनेवाला समझते थे। वहुत से साहित्य के समीक्षक भी मिस्टर पिकविक के चित्रण में कोई विशेष मौलिकता नहीं देखते थे। उन्हें एक अवकाशप्राप्त लन्दनिवासी द्वारा कुछ मूर्खों की टोली को सैर कराने ले जाने में कोई दिलचस्प वात नहीं दिखाई देती थीं, विशेषकर ऐसे मूर्खों को, जिनका कोई सिर-पैर ही न हो और जिनकी सारी हरकते शिष्टाचार-विरुद्ध हों: लोगों का यह मत होते हुए पुस्तक की माँग वहुत कम और घीरे-घीरे ही हो सकती थीं। हुआ भी ऐसा ही। प्रथम भाग की चार सौ प्रतियों की विकी से आरम्भ होकर पहले चार भाग संसार में मिस्टर पिकविक की तरह लुढकते-पुढ़कते किसी प्रकार भ्रमण करते रहे और एक पाठक से दूसरे को पहुँचते रहे। जब सैम वेलर (Sam Weller) रंगमंच पर आया तो घीरे-घीरे माँग वढने लगी, यहाँ तक कि थोड़े ही दिनों में पंद्रहवें भाग तक पहुँचने-पहुँचते चालीस हजार प्रतियों की माँग हो गयी, जिसकी किसी को आजा नहीं थी।

अव क्या था, लोग पिकविक के प्रकाशन के दिवस की प्रतीक्षा करने लगे और उसके आने के लिए उत्सुक होने लगे; उसके पात्र हजारों पाठकों के संसार में जाने-पहचाने लोग वन गये। टामस कारलाइल (Thomas Carlyle) ने फार्स्टर (Forster) को एक चुटकला भेजा था जिससे इस उत्सुकता का पता चलता है— "एक प्रधान पादरी ने अपने पूज्य होठों से मुझे एक गम्भीर पादरी की वतायी हुई यह कहानी सुनायी। पादरी किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिरहाने वैठकर उसे ईश्वर की याद दिला रहा था। जब वह वहुन देर के वाद कार्य समाप्त करके चला और कमरे से वाहर हुआ तो उसने अस्वस्थ मनुष्य को कहते सुना—'खैर, ईश्वर को धन्यवाद है कि दस दिन के भीतर ही पिकविक आ जायगा तो सब ठीक हो जायगा।" जो लेखक अपने देशवासियों के उदास एवं दु:खमय जीवन मे विनोद तथा हँसी ला सकता था, वह संसार के सारे पदार्थों से कही अधिक मूल्यवान् और सर्वप्रिय हो गया था।

पिकविक पेपर्स की सफलता को लेखक-जीवन का रोमास कहा जा सकता है और इस रोमांस का प्रभाव डिकेन्स के भाग्य एवं सम्पत्ति पर तत्काल हुआ और वरावर स्थायी रहा। उसने इस पुस्तक का प्रत्येक भाग पन्द्रह गिन्नी प्रति मास के वेतन पर लिखना स्वीकार किया था और आर्थिक दशा के कारण उसने प्रकाशक- संस्था को कुछ घन पेशगी देने का अनुरोध करके राजी किया था। पिकविक से बीस हजार पींड कमा लेने के कारण प्रकाशक अव डिकेन्स को दसगुना घन देने को तैयार थे, यदि भविष्य में वह कुछ लिखकर उन्हें प्रकाशित करने को देना स्वीकार करे। प्रकाशकों की दूसरी संस्थाएँ अब जान गयी थीं कि डिकेन्स जिसे चाहे धनवान् करके कही से कही पहुँचा दे सकता है। वे उसके साथ व्यवहार करने को उत्सुक थीं और उसकी शर्ते स्वीकार करने को राजी थीं। डिकेन्स भी अपनी शक्ति अब अच्छी तरह समझता था और चतुराई से अपनी शर्तो को स्वीकार कराकर लाभ उठाना जानता था। इस समय के बाद से उसने बड़ी तेजी से लिखना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण कभी कभी एक से अधिक कहानियाँ एक ही साथ चलती रहती थीं।

पिकविक समाप्त होने के पहले ही आलिवर द्विस्ट (Oliver Twist) लिखना प्रारम्भ हो गया था और उसके अन्तिम भाग अभी चल ही रहे थे, जब निकोलस निक्लवी (Nicholas Nickleby) के प्रारम्भिक भाग निकलने लगे। इसी प्रकार दि ओल्ड क्युरिआसिटी शाप (The Old Curiosity Shop) और बार्नबी रज (Barnaby Rudge) एक ही साथ प्रकाशित होते. रहे। डिकेन्स के दूसरे प्रधान उपन्यासों के प्रकाशन का समय यद्यपि इस प्रकार डयोढ़ लगा हुआ नहीं था, फिर भी उनकी तिथियां एक-दूसरी से इतनी निकट है कि हमें उसकी बौद्धिक स्फूर्ति जानकर आश्चर्य होता है। मार्टिन चजलविट (Martin Chuzzlawit), डाम्बे ऐन्ड सन (Dombey and Sor), डेविड कापर्फील्ड (David Copperfield), ब्लीक हाउस (Bleak House), ए टेल आफ़ ट् सिटीज (A Tale of Two Cities) और ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स (Great Expectations) सब एक निश्चित ऋम के अनसार चौबीस वर्ष के भीतर लिखे गये थे। जब हम इस पर भी घ्यान देते हैं कि १८४६ में डिकेन्स लन्दन डेली न्यूज (The London Daily News) का सम्पादक था और तीन वर्ष के बाद उसने हाउसहोल्ड वर्डस् (Household Words) नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, जिसमें उसकी ए किसमस कैरोल (A Christmas Carol), दि चाइम्स (The Chimes) और दि क्रिकेट आन दि हार्य (The Cricket on the Hearth) नामों की कई सुन्दर कहानियाँ पहले छपी थी, तो हमें उसकी सर्जन-शक्ति एवं उसकी साहित्यिक रचनाओं की विविधता पर आश्चर्य होता है और हमें उसे अपूर्व बुद्धि का मनुष्य मानना पड़ता है।

डिकेन्स की असाधारण शक्ति का अनुमान उन विभिन्न कार्यों से किया जा

सकता है जिनमें उसने योग दिया था। इस समय का शायद ही कोई सार्वजिनक कार्य रहा होगा, जिसमें उसने भाग न लिया हो। लगभग वीस वर्ष तक वह पद-दिलत जनता की दशा सुघारने में व्यस्त रहा। इन सब कामों के साथ साय उपन्यास लिखना एक दिन के लिए भी बन्द नहीं हुआ और रंगमंच के कामों में जैसी दिलचस्गी वह अपनी आरम्भिक दशा में लिया करता था, वैसी ही अब भी लेता रहा। सन् १८५३ के पहले उसने इतना धन भी कमा लिया था कि एक वड़ा मकान, जिसके चारों और सुन्दर विस्तृत उद्यान एव विशाल वृक्ष थे. उसने मोल ले लिया था। इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में सैकड़ों वार उसने अपने उपन्यासों के दृष्य तथा वार्तालापके नाटकीय अंश निकालकर अभिनय के इग से मुनाकर लोगो को प्रभावित किया था।

सन् १८६९ की शरद ऋतु में डिकेन्स ने दि सिस्ट्री आफ एडविन ड्रड के नाम का एक उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया जो उसकी अन्तिम रचना है और जिसे समाप्त करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी। आलिवर ट्विस्ट या ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स के पड़ने के तुरन्त बाद यदि इस अन्तिम उपन्यास को कोई पढ़े तो बड़ी अद्भुत बार्ने माल्म होंगी। यद्यपि कथानक में रहस्य को वड़ी अच्छी तरह से निवाहा गया है, यद्यपि देश और काल दोनों भली प्रकार सोचकर निश्चित किये गये हैं, और दृश्य वे चित्रित हुए हैं जो डिकेन्स के मनस्पट पर गहरी रेखाओं में अंकित थे, किन्तु दूसरे उपन्यासों की तरह इसमें ओज है न उत्साह, ओर एक प्रकार की उदासी उन दृश्यों पर भी छायी हुई है, जो फूलों से रंगीन खुले आसमान के नीचे चमक रहे हैं। वर्णनात्मक जैली का सारा चमत्कार कन्नों एवं कन्निस्तानों में दिखाया गया है और अँघेरे तया घुँघले स्थानों एवं पत्यर गढ़ने वालों के काम के सम्बन्य में सारी भावकता दिखायी गयी है। एडविन डूड (Edwin Drood) इन विशिष्ट गुणों के कारण शीघ्र आनेवाले अन्त की पूर्व सूचना समझा जा सकता है। क्या ही अच्छा होता जो डिकेन्स हत्या एवं रहस्य के विषयों को छोड़कर अपने ही रंग में कोई दूसरा डेविड कापरफील्ड संसार को देता। कुछ दिन पहले से वह सुस्त एवं उदासीन सा रहा करता था। एडविन ड्रूड (Edwin Drood) के बीच में ही एक ज्ञाम को उसकी तवियत खराब हुई। उसी रात लाने की मेज पर उसके चेहरे पर लक्कवे के चिह्न से दिलाई दिये और जब तक उसे पलंग पर ले जाया गया वह वेहोज्ञ हो गया। विना होश आये दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी।

टामस कारलाइल ने एक मित्र को सूचना देते हुए जिन गव्दों का प्रयोग किया या वे उसकी कन्न पर लिखने योग्य हैं—"उपकार की मूर्ति, मनुष्य-मात्र का परम मित्र, सौम्य स्वभाव, मेघावी, उदारचेता डिकेन्स, जिसके रोम-रोम में सत्य और सदाचार भरा था...।"

### डिकेन्स की अपने पाठकों से सन्निकटता

इसमें सन्देह नहीं कि डिकेन्स की अकालमृत्यु उन कठिनाइयों एवं तीव्र उद्योग के कारण हुई, जिनमें उसका लड़कपन और युवावस्था व्यतीत हुई थी। उसके साहित्यिक जीवन की विशिष्टता और उसकी रचनाओं के प्रवान लक्षणों का स्रोत उसकी अपने पाठकों तथा संसार से सन्निकटता थी, जिसने उसके व्यक्तित्व एवं उपन्यासों को वह रंग दिया जो अलग पहचाना जाता है। उसके समय के इंग्लैण्ड में निर्दयता एवं अजिप्टता, अन्याय तथा कठोरता, प्रजापीड्न और उपेक्षा का वाजार गरम था और उन्हें मुँह खोलकर वृरा कहनेवालों की संख्या वहत कम थी। समाज तथा व्यक्ति में इन सब बातों को उसने ऑख से देखा और स्वयं अनुभव किया था तथा इनके कारण और परिणाम के परस्पर सम्बन्ध का निरीक्षण भी किया था। उपन्यास लिखकर डिकेन्स ने पाठकों को वे दश्य दिखाये, जिन्हें उन्होंने न देखा था न देखना चाहते थे। व्यवसाय एवं वाणिज्य द्वारा घनोपार्जन करके लोग आँखें वन्द किये इस संसार को सूखमय और इंग्लैण्ड को संमार का सबसे उत्तम देश समझते थे। डिकेन्स ने ऐसे लोगों की आँखे खोल दीं और अन्त:करण को जगाकर शुद्ध किया। उसने केवल उपन्यास लिखकर ही सन्तोष नहीं किया, वल्कि सँकड़ों स्थानों और अवसरों पर उसने अपने लिखे उपन्यासों के कारुणिक टुकड़े स्वयं रंगमंच पर जाकर इस प्रकार पढ़कर स्नाये कि लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीति को ओढ़ना-विद्यौना वनाये वे स्वार्थी लोग जो जनता को इन्द्रजाल में फँसाये चैन कर रहे थे, सहम गये। सुवार की माँग वढ़ने लगी, क्योंकि जनता डिकेन्स के उपन्यासों में अपनी द्या के वास्तविक चित्र देखने लगी।

## डिकेन्स का सामाजिक उद्देश्य

यह ठीक है कि डिकेन्स ने सुघार के फेर में कभी-कभी कहानी-कला के सिद्धान्तों के विरुद्ध अपने उपन्यासों की रचना की, और यह भी ठीक है कि उसने अपने व्यक्तिगत संवेगों एवं चित्तवृत्तियों को कला से दूर नहीं रखा, जिस कारण उसके उपन्यासों में हमें विशुद्ध निरपेक्षता नहीं मिलती। पात्रों के जीवन तथा उनकी समस्याओं को उसने केवल मनोविज्ञान अथवा दर्शन के सिद्धान्तों की कसौटी पर

ही नहीं जाँचा, जैसे उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्ध के वहुत से श्रेष्ठ उपन्यासकारों ने जाँचा। वह तो मानवजाति का प्रेमी था और अपने देशवासियों के लिए न्याय और कृपालुता का व्यवहार चाहता था। इस उद्देश्य की सावना में उसने उपन्यास का प्रयोग एक प्रवल यन्त्र के समान किया, जो लोगों की आँखें खोलकर और उनका अन्तः करण जगाकर समाज-सूबार कर सकता था।

वहुत-से समकालीन उच्चकोटि के देशवासियों की भाँति डिकेन्स भी इसी चेप्टा में कार्य करता और जीवित रहता था कि कैसे वह संसार को किंचित् मात्र उन्नति की दशा में देखकर उसे छोड़े। इस उद्देश्य को उसने दोनों ओर से सायने की चेप्टा की; एक तो उसने घनी लोगों को निर्धनों की दशा समझने में सहायता दी और दूसरे निर्धनों को अपनी वास्तविक दशा का पूरा तथा ठीक ज्ञान प्राप्त करने की सुविया दी। उसने साधारण लोगों के जीवन की सीधी-सादी घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया कि उसके पाठक उनके विशिष्ट गुण और लक्षिणिक दोष उपन्यासों से भली भाँति जान गये। वे पात्र और ऐसी घटनाएँ जिन्हें हम महत्त्व नहीं देते, डिकेन्स के लिखने में सारगर्भित हो जाती हैं और फिर सद्भाव एवं आनन्द अथवा निर्दयता तथा दुष्टता की सूचक हो जाती हैं।

#### डिकेन्स का चरित्र-चित्रण

यह जानते हुए कि छोटी-छोटी साघारण वातों का चिरत्र तथा जीवन में क्या महत्त्व होता है, डिकेन्स ने स्त्रियों और पुरुषों के क्षुद्र व्यक्तिगत लक्षणों को लेकर उनकी विचित्रताओं एवं भद्दापन, दुप्टताओं तथा सद्भाव का वर्णन किया। वह अपने उपन्यासों को साघारण जनता तक पहुँचाना चाहता था, इसलिए आवश्यक था कि वह स्पष्ट वातों को और भी स्पष्ट करके लिखे, सोने पर सुनहरा रंग चढ़ाये और कुमुदिनी को चित्रकारी करके उन्हें दिखाये, जिसमें उनके चारों ओर की भूरी दुनिया में वे वातें उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस प्रकार डिकेन्स ने एक पूरी वस्ती हास्यकर स्त्री और पुरुषों से बसा दी। इस जनसंख्या के लिए उसने ऐसे स्त्री और पुरुष वनाये जिनका व्यक्तित्व दूर से पहचाना जा सके, और उनकी विशेषताओं को इस तरह उभारा कि वे उनके चिरत्र की सूचक हो गयीं। यहीं कारण है कि डिकेन्स के पात्र पाठकों के सामने अलग-अलग खड़े होते हैं। उनकी विशेषताएँ तथा विषमताएँ ऐसे अच्छे प्रकार से प्रकट होती हैं कि उपन्यासों का पढ़ने वाला पात्रों को भूल नहीं सकता—मिस्टर मिकावर ((Mr. Micawber) जो

कुछ होने की प्रतीक्षा में सदा रहता है, सयरी गैम्प (Sairy Gamp) जिसके सिर पर सदा काल्पनिक मिसेज हैरिस का भूत सवार रहता है, पेकस्निफ (Pecksniff) जो धर्माभिमान में सदा चूर रहता है, उराया हीप (Uriah Heap) जो नम्नता से सवके आगे सीस झुकाये विछ जाता है; इसी प्रकार के सैकड़ों स्त्री और पुरुष जिनका साक्षात् डिकेन्स के उपन्यासों में होता है, भुलाये नहीं जा सकते। ये सव सामान्य स्वभाव तथा अभ्यास के सूचक है, सवके सब विशेष ढग तथा स्थिति एवं अवस्था के प्रतिरूप है, इसी लिए जबसे उन्होंने इस ससार में आँखे खोली है, उनके नाम अंग्रेजी साहित्य में स्वत:-सिद्ध कल्पना की भाँति लिये जाते है।

चिरत्र-चित्रण का यह ढंग बहुत दूपित बताया गया है। समीक्षकों का मत है कि डिकेन्स ने इस प्रकार आकृति तथा लक्षण को विगाड़कर और चाल-ढाल को वढा-चढ़ाकर वक्ष कर के पात्रों की सनकों को उभारा है और उन्हें उपहास का विषय बना दिया है, जिससे वे मनुष्य न रहकर टेढ़े-मेड़े एवं अधूरे से व्यक्ति बनकर रह गये है। इसमें संदेह नहीं कि डिकेन्स ने अपने पहले उपन्यासों में हास्यजनक चित्र खींचे है और बड़े विस्तार से हॅसी उड़ाने की चेप्टा की है। किन्तु जैसे-जैसे वह उन्नति करता गया वैसे-वैसे प्रभावों की सीमा बढ़ती गयी और पात्र अर्थपूर्ण होते गये, यहाँ तक कि हास्य उत्पन्न करने की जगह भय तथा घृणा के प्रभावों की बहुतायत हो गयी। डिकेन्स ने कभी सुडौल अथवा ययाप्रमाण पात्र बनाने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए कि वह जानता था और विश्वास रखता था कि अच्छे मनुष्यों में भी, जो प्रकृति कम ही पैदा करती है, सदा स्वभाव एवं ज्ञान अथवा युक्ति का अनुयायी था। रहती है। इस बात में, जैसे बहुत सी दूसरी बातों में, वह प्रकृति का अनुयायी था।

जैसा कि एमर्सन (Emerson) ने कहा है, कोई भी मनुष्य कद्दू के समान सम्पूर्ण एवं निर्दोप नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कद्दू अपनी वाढ़ में उन सब दशाओं में होकर गुजरता है जो उसकी वाढ़ में आती है और मनुष्य ऐसा नहीं करता। इसके विरुद्ध स्त्री और पुरुप थोड़े-थोड़े दोषों से ठिठरकर क्षीण तथा दुर्वल हो जाते है और बड़े लोग भी केवल एक ही दो वातों में गीरव प्राप्त करते है। मानव-प्रकृति और स्वभाव की प्रमाण-विरुद्धता पर निर्भर होकर और मनुष्य के सामने जरा टेढ़ा रूप दिखानेवाला दर्पण रखकर डिकेन्स ने अपनी कला को विशेषता दो तथा अनोखा लक्ष्य रखा। जैसा वह स्वयं कहता है—"वास्तविक जीवन में लोगों की विलक्षणता और अनोखेपन पर हमारी दृष्टि पहले पड़ती है यदि उनमें ऐसी कोई वात हुई तो,

और जब तक हम उनसे पूरी तरह से परिचित नहीं हो जाते हम इन्हीं ऊपरी लक्षणों में उलझे रहते हैं, उनके पीछे के गुणों को नहीं देख पाते।" हम जितने लोगों से परिचित होते हैं वे सब हमें अपना हृदय खोलकर नहीं दिखाते। उनमें से बहुतों को हम ऊपरी लक्षणों से ही जानते है और उनके साथ किसी प्रकार जीवन व्यतीत करते है।

उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वकाल में मध्य श्रेणी के निम्न स्तर के लोगों का जीवन उनके कार्यो तया व्यापार के वाहरी स्वरूप मे पूरी तरह प्रकट होता था। यदि कोई मनुष्य गाड़ी चलाता था अयवा कपड़े सीता था तो इन कामों को अच्छी भाँति जान लेने से उस व्यक्ति का सारा जीवन सामने आ जाता था। उस श्रेणी के लोगों का कोई अन्त स्य जीवन वहुवा नहीं होता था। भाव तथा घ्यान, चिन्तन एवं चित्तवृत्ति बहुत कुछ कार्यों के ही सम्बन्घ मे दिखाई देती थी और व्यापार से अलग कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती थी। इस काल का उपन्यासकार जो इस श्रेणी के जीवन का निरीक्षण करके उसका चित्रण करता था, अन्तःस्य चित्तवृत्ति तथा चिन्तन और ध्यान एवं भावों को अलग करके नहीं देखता था। डिकेन्स ने भी ऐसा ही किया। उसके चारों ओर जो संसार था उसमें कार्य और व्यापार ही लोगो का जीवन था, जिसका उसने उपन्यासों मे चित्रण किया। जिस श्रेणी के लोगो को वह जानता था और जिनके जीवन की घटनाएँ उसने देखी थी, उस जीवन मे इस समय तक वह गहराई तया अन्तःस्य जीवन नहीं था जो आगे चलकर पेचीदिगयों के कारण उत्पन्न हुआ। जैसे-जैसे समय पेनीदा होता गया उलझने पैदा होती गयी और जीवन मे अन्तरग हलचल उत्पन्न होती गयी,यहाँ तक कि काम-काज के जीवन के अलावा उनका अन्त स्थ जीवन भी महत्त्व का होता गया। डिकेन्स के समीक्षक को उसके समय की इस वास्तविक दशा को भुलाकर उपन्यासकार से उस वस्तु की आशा नहीं करनी चाहिए जो जीवन में भी नहीं थी। वड़े से वडा मनुष्य एक ही समय सब कुछ नहीं हो सकता । डिकेन्स ने एक विशेष वर्ग के लोगों का जीवन देखा और समझा और उसी के चित्रण मे उसने एक नया ससार वनाया, जिसमे जीते-जागते, काम-काज करते सैकड़ों स्त्री और पुरुष वसाये जो अपने साय उने भी जीवित रखेंगे।

# डिकेन्स की आनन्द-वृत्ति तथा हास्य

चार्त्स डिकेन्स की अपूर्व बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ गुग तया लक्षण उसकी आनन्दवृत्ति है। अपने इसी गुण से उसने समकालीन देशवासियों को प्रभावित किया था और उनका घ्यान ऐसी सैकड़ों वातों की ओर आर्कापित किया था जिनमें सुधार की आव-रयकता थी। उसके उपन्यासों के हास्यकर पात्र सजीव हैं और उनके जीवन में डिकेन्स का भी जीवित होना सिद्ध है। हँस-हँसकर पाठक डिकेन्स की रचनाएँ पढ़ते और गम्भीरता से उन विषयों पर विचार करते थे, जिन्हें वह व्यंग्यात्मक ढंग से उनके सामने प्रस्तुत करता था। इन हास्यजनक काल्पनिक आकृतियों में, जिन्हें डिकेन्स ने जन्म दिया था, आगे की पीढ़ियों ने सदाचार की आत्मा के दर्शन किये और उनके द्वारा जीवन के बहुत-से रहस्यों को समझा, जिन्हें विना कला की सहायता के जान सकना उनके लिए अत्यन्त कठिन था।

जैसा ब्राउनिग ने कहा है, हम वस्तुओं और दृश्यों को उनके चित्रों में देखकर पहले आकर्षित होते हैं और फिर उनसे कला की प्रेरणा के अनुसार प्रेम करते हैं। डिकेन्स ने कला द्वारा लोगों को वास्तविक जीवन पहले दिखाया और उसे हास्यजनक करके उसके अर्थ को समझाया। उसका हास्य ऐसी कल्पना की उत्पत्ति था जो भोंडे जीवन की भी सुन्दरता को देखता था। यही कारण है कि हमें उसकी अतिशयोक्ति बुरी नहीं लगती और उसके मुँह चिढ़ाने तथा विगाड़कर चीजों को प्रस्तुत करने में आनन्द आता है। हम जानते हैं कि ऐसा करके वह वास्तव पर एक प्रकार से परदा डालता है जिसमें उसके भीतरी रहस्य को भले ढंग से दर्शा सके। जब हम वस्तुओं और लोगों को इस रूप में देखते हैं तो हमें उनके इसी रूप से प्रेम हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं उनसे प्रेम करता है, उन्हें घृणित नहीं समझता। डिकेन्स के पात्रों के लिए हमारे हृदय में सहानुभूति एवं प्रेम उमड़ता है क्योंकि वह उन्हें व्यंग्र तथा हास्य द्वारा मानवता से भर देता है। उसके उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें यह विरुक्षण संसार भला लगता है और इसमें जीवन व्यतीत करना बड़ा सौभाग्य जान पड़ता है। हमारे मन में दूसरों की सेवा के लिए इच्छा उत्पन्न होती है और हम अपने को उन पर निछावर करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, इसलिए कि वे दूसरे नहीं रह जाते, हमारे ही हाड़-मांस बन जाते हैं और हमारी ही आत्मा उनकी टेढ़ी-मेढ़ी आकृति में समायी होती है।

डिकेन्स में यह भाव उत्पन्न करने की शक्ति आरम्भ से ही नहीं थी। स्केचेज वाई वोज (Sketches by Boz) में वह केवल हुँसी उड़ाता है और लोगों तथा रीति-रिवाजों के भट्देपन को दिखाता है। कई उपन्यासों में वह अपने लड़कपन की मुसीवतों का चित्रण करके केवल भावुकता की नदियाँ वहाता है। कई और उपन्यासों में हास्य सिकुड़कर केवल मुस्कुराहट रह जाता है, आँखें डवडवा आती हैं, क्योंकि डिकेन्स हमें लोगों के काम नहीं दिखाता विस्क उनकी आत्मा के दर्शन कराता है। उसके पात्र इन उपन्यासों में अपूर्ण तथा अयोग्य दीख पड़ते हैं जो घीरे-घीरे वेमेल और असम्बद्ध गुणों तथा दोपों के पुतले कहे जा सकते हैं और अन्त में उनके चरित्र असंगत एवं विरुद्ध भावों के कारण वेमुरे तथा वेताल होने से चौपट हो जाते हैं। ऐसी दशा में क्या मर्द, क्या औरत, जीवन भर दु:खों का सामना करते हैं, अपने आदर्शों के कारण मुसीवतें उठाते हैं और अपने निष्फल कार्यों में समय विताते हुए शरीर छोड़ देते हैं।

मिस्टर पिकविक का उदाहरण लीजिए। उनकी आँखों पर गुलावी चश्मा चड़ा होने के कारण वे संसार को गुलावी देखते हैं और जीवन को तरह-तरह की रंगी-नियों से भरा-पूरा पाते हैं। नफ़ासत, शिष्टाचार, सुशीलता, विनय, मर्यादा, सभी ऐसे गुणों के वे भण्डार हैं जो सम्य जीवन के आभूपण कहे जाते हैं। किन्तु जिस संसार में वे रहते हैं उसमें चारों ओर से उन पर फिकरे कसे जाते हैं, फवतियों की बौछार होती है। परन्तु वे अपनी चाल से वरावर चले जाते हैं, कोई कुछ भी कहे, हर एक से उन्हें शिष्टाचार की आशा है और हर एक जगह वे सत्य तया सदाचार का व्यवहार ढूँड़ते और उसकी प्रतीक्षा करते हैं। कदम-कदम पर उनको विश्वासवात तथा कपट की ठोकर लगती है और उनकी नफ़ासत चूर-चूर हो जाती है।

इसी प्रकार की असंगति का उदाहरण हमें मिस्टर मिकावर (Mr.Micawber)
में मिलता है जो मितव्यय के विचार लेकर हमारे सामने आते हैं और वड़े दृढ़
स्वभाव के व्यापारी जान पड़ते हैं, वैठे-वैठे मिदरा का स्वाद लेते और प्रतीक्षा
में रहते हुए अपने पड़ोसियों की जेवों को गिद्ध की सी आँखों से ताकते रहते हैं।
वे विना आमदनी के मुक्तहस्त होकर उदारता के भाव रखते हैं और निर्वनता की
दशा में प्रसन्नचित्त रहकर अपना जीवन खाते-पीते मनुष्य की सी स्थिरता के साय
व्यतीत करते हैं।

मिकावर के जीवन में जो असंगति है वह उस समय के समाज में प्रचलित थीं जिसे डिकेन्स समझता था और मुवारना चाहता था। मिसेज गैम्प (Mrs. Gamp) की जैसी स्त्री को चित्रण केवल श्रेष्ठ उपन्यासकार ही कर सकता था जो डिकेन्स ने किया। मिसेज गैम्प की जैसी गंदी तथा नीच प्रकृति की स्त्री होना किन है परन्तु कोई भी पाठक ऐसा न होगा जो उसकी वातों पर घंटों न हैंसा हो और जिसने डिकेन्स की इस कल्पना की मुक्तकंठ से प्रशंसा न की हो। मिसेज गैम्प अपने कर्तव्य में सबसे पवित्र तथा कोमल अथवा करुणाई गुणों को, नर्स होने के नाते, एक में

मिलाती है, किन्तु उसे लेशमात्र भी उन गुणों के अर्थ एवं गौरव का ध्यान न था। ऐसे ब्यक्ति के साथ सिवा उस पर हँसने के किसी का क्या सम्वन्य हो सकता है ? उसे देखिए और ईश्वर की महिमा को समझिए।

वे लोग जिन्होने डिकेन्स का तिरस्कार किया था और उपन्यासकारों से प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्तों का पालन करने की माँग की थी, समझते थे कि वह इस पृथ्वी पर एक रगीन और सुन्दर ससार, प्रकृति का मुँह टेढ़ा करके और उसके नियमों के विरुद्ध कार्य करके, वसाना चाहता है। उनके मत के अनुसार कहानी-साहित्य में मिस्टर पिकविक (Pickwick) के लिए स्थान नही होना चाहिए क्योंकि उनके जैसा मनुष्य प्रकृति के बनाये संसार में नहीं होता । मिसेज गैम्प-जैसी स्त्री नर्स नहीं होती, इसलिए उपन्यास में भी उसे नहीं होना चाहिए। उपन्यास में वास्तविक संसार वसाया जाना चाहिए न कि ऐसा जो प्रकृति नही वनाती। इन समीक्षकों के लिए यन्त्र से वनाया हुआ चित्र (Photograph) सबसे श्रेप्ठ कला का नमूना होगा, और इस काल में यन्त्रों की भरमार भी है। किन्तु ऐसे विचार कला के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। यदि कला का उद्देश्य और इप्ट यथार्थता का आभास देना है, यदि कलाकार अपनी कल्पना में जीवन-सत्य को साकार करके मनुष्यों के सामने रखता है, तो कलाकार को पूर्ण अघिकार है कि वह डिकेन्स की तरह जिंग्ल (Jingle) का सा घूर्त तथा कुटिल स्वभाव का मनुष्य वनाकर उसे प्रेम करने के योग्य कर सके; मिसेज गैम्प (Mrs. Gamp) की सी घृणित स्त्री वनाकर उसे पाठकों तथा पात्रों को हँसाने की योग्यता भी दे सके । मानव-प्रकृति को इस दृष्टि से देखने में हमें वे असगतियाँ और वह लयभंग दशा दिखाई पड़ती हैं[जिसके कारण हम होते कुछ है और हो सकने की क्षमता कुछ और रखते है। जीवन के दुःख तथा हमारे पाप, वचपन की सारी पीड़ा एवं यातना के समान आते और चले जाते विदित होते है। इनके आदि और अन्त, कारण एवं परिणाम के समान, हमारे सामने होते है और हम जीव**न** के रहस्यों को समझ जाते हैं।. डिकेन्स का हास्य जीवन के इन रहस्यों की कल्पना में हमारे व्यथित एवं अघीर हृदय पर प्रभाव डालता है|और हमारे मन को शान्ति प्रदान करता है, जिससे हम दुःख के उस अगाथ समृद्र की कल्पना भी कर सकते हैं जहाँ से लहरों का कोलाहल तक हमारे कानों में नही पहुँचता।

डिकेन्स की कथा-वस्तु और प्लाट

डिकेन्स अपने उपन्यासों की कथावस्तु सँवारने में वहुद्या अपने मुख्य पात्र के

सारे जीवन पर नजर रखता है और उसके वचपन से प्रारम्भ करके बरित्र तया घटना को आगे वडाता है, यहाँ तक कि कहानी उसकी जीवनी हो जाती है। जैसे-जैसे उसकी कहानी-कला विकसित होती गयी, उसके प्लाट असामान्य तथा विस्तृत होते गये और उनमें जीवन की जैसी मिश्रता और पेचीलापन आता गया और उसके पात्रों में पराक्रमी लोगों की सी तीवता उत्पन्न होती गयी। इन गणों के कारण डिकेन्स के कई जपन्यास वड़े ही प्रभावपूर्ण हो गये हैं, किन्तू उसकी प्रसिद्धि उन उपन्यासों पर निर्भर नहीं है। उसकी स्याति ऐसे पात्रों के बड़े समृह पर निर्भर है जो हास्यजनक तथा भया-नक और भद्दे हैं, जो ऐसे वालक हैं जिनकी दीन दशा पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है, जो चंचल चित्त वाले दुर्वल स्त्री और पुरुष हैं और समाज के अत्याचारों से पीड़ित हो गये है। उसके उपन्यासो में होनेवाले काम कनी मोद तया प्रमोद उपजाते हैं, कभी करुणा से रुला देते है और हम उनके प्रभाव में आकर विवश हो जाते हैं। डिकेन्स को जीवन की हास्यप्रद वाते देखने मे देर नही लगतीं और इसी के साय वह निप्त्रयोजन यातना को भी सह नहीं सकता तया उत्तेजित हो उठता है। उसे हँसने तथा क्रोब मे आने अथवा तरस खाने में देर नही लगती और उसके पाठकों में भी यही क्षमता उत्पन्न हो जाती है, परन्त्र उसके उपन्यास का वाता-वरण आनन्दमय ही रहता है, क्योंकि मानव-जीवन में भी यही कम रहता है और मनुष्य की सारी चेप्टा किसी न किनी ढग से सार्यक ही होकर रहती है।

### विलियम मेकपीस थैकरे

बुल्वर लिटन और चार्ल्स डिकेन्स, दोनो उपन्यासकार वड़ी मुगमता से चेतना उत्तेजक सानग्री का प्रयोग करते है और दोनो ही साहित्यिक रीति से भावुकता उत्पन्न करने से डरते नहीं। दोनों ने उपन्यास को सामाजिक मुघार का यन्त्र नमझकर उत्ते- जित होकर लेखनी उठायी थीं। इन उद्देज्यों और रीतियों के विलाफ उनके समकालीन उपन्यासकारों ने विरोध उठाया था, जिनमे विलियम मेक्पीम थैकरे (William Makepeace Thackeray) अग्रणी था। मन् १८११ में वह कलकत्ता में भागीरथी के किनारे पैदा हुआ था और गगा के अनेक मुहानों के कलरव के समान वह कई भाषाएँ बोलता और कई कलाओं में अपना आध्य प्रकट करता था। थैकरे ने कहानी, व्यंग्य तथा हास्य, उपहास एव नीत्युपदेश के साहित्य में स्याति पायी और अपने समकालीन लेखकों की अपेका इन सब अगों की रचनाओं में श्रेष्ठ

रहा। उसके पिता कलक्टर के पद पर नियुक्त थे और केवल तीस वर्ष की आयु पूरी करके १९१६ में उनका स्वर्गवास हो गया था।

पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त विलियम अपने दादा के पास इंग्लैंड मेज दिया गया जहाँ उसकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। लन्दन के स्कूलों में उस समय चार्टर हाउस स्कूल बहुत अच्छा समझा जाता था, इसिलए थैंकरे को उसी में भर्ती. कराया गया और कई वर्षों तक विना किसी संघर्ष तथा स्पर्धों के वह लातीनी एवं यूनानी भाषाओं और साहित्यों की शिक्षा पाता रहा। इस समय न तो कोई विशेष उत्साह उसने दिखाया न कोई चमत्कार, किन्तु फिर भी अपने सहपाठियों में वह सर्वप्रिय इस कारण रहा कि वह उनके हास्यपूर्ण रेखाचित्र बनाता था और चहुत से किवयों के अनुकरण में काव्य लिखता था। स्कूल से जब बिलियम केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्रिनिटी कालेज में पहुँचा, तो भी इन्ही गुणों के कारण वह सर्वप्रिय रहा। कालेज में उसने नाटक खेलने तथा उपन्यास पढ़ने में अपना समय लगाया और चार वर्ष रहने के बाद वह बिना कोई उपाधि प्राप्त किये ही घर लौट गया। लगभग सभी प्रसिद्ध नाटक खेलने वालों तथा अभिनय करनेवालों से उसका परिचय था और इस कला में कुशल होने के कारण वह गैरिक क्लब का सदस्य भी बना लिया गया था।

उसकी प्रवृत्तियों के निर्माण में उपन्यास तथा कहानी-साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा था। दि मिस्ट्रीज आफ यूडोल्फो (The Mystries of Udolpho) के दृश्य उसकी आँखों के सन्मुख घूमते थे और वह दि स्काटिश चीपस (The Scottish Chiefs) पढ़कर रो देता था। वार-वार वह डान विवग्जोट (Don Quixote), आर्लण्डो फ्यूरियाजो (Orlando Furioso) और अलिफ लैला पढ़ता और उनसे वड़ा प्रभावित होता था। यही नहीं, इनके महत्त्वपूर्ण दृश्यों तथा दशाओं और स्थितियों के रेखाचित्र खींचकर वह कहानी कला के अर्थों को इस प्रकार दूसरी कला के माध्यम से स्पष्ट भी करता था। जीं० एच० लेविस (G. H. Lewis) को, जिन्होंने गेटे की जीवनी लिखी थी, सन् १८५५ में थैंकरे ने जो कुछ गेटे के प्रभाव के सम्वन्य में लिखा था, उससे हमें मालूम होता है कि अनुभवों का उसके ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता था। "गेटे की आँखें विलक्षण प्रकार की काली, तीखी एवं चमकती हुई थी, जिन्हों देखकर मुझे उनसे डर लगता था और, मुझे याद है, मै उन्हें मेल्मथ दि वाण्डरर (Melmoth the Wanderer) नामक रोमान्स के कथापुरुप की आँखों के समान समझता था, जिनसे तीस वर्ष हुए मुझे भय लगा

करता था।" थैकरे पेण्डेनिस (Pendennis) के बारे में जो कहता है वह स्वयं उसके जीवन के अनुकूल है—"वह विज्ञान अथवा ऐसी विद्याओं के सीखने की योग्यता एवं सामर्थ्य नहीं रखता था, जो ठीक बातों को जानने से सम्बन्ध रखती हैं। यूनानी और लातीनी साहित्यों का बह अध्ययन करता था और विश्वविद्यालय के नियत किये हुए कम को छोड़कर अपनी रुचि की पुस्तकों के पठन को अधिक उपनोगी समझता था।" यही कारण था जो थैकरे विना कोई उपाधि लिये ही कालेज से चला गया था। केम्ब्रिज जाने और कालेज में इतने वर्ष रहने का केवल इतना फल अवन्य मिला था कि उसकी टेनिसन (Tennysen), फिट्ज जेरल्ड (Fitzgerald), केम्ब्ल (Kemble) आदि साहित्यिक लोगों से मिन्नता हो गयी थी जो आगे चल कर उसके काम आयो।

विज्विविद्यालय छोडकर उसने ठंडे दिल से अपना जीवन आरम्भ किया। वीस हजार पौण्ड उसके पास थे और वह कला से इतना प्रेम करता था कि उसने किसी व्यापार की ओर जरा भी घ्यान नहीं दिया। विञ्वविद्यालय छोड़ने के वाद उसके मित्रों ने चाहा कि वह कानून पढ़े और वकालत करे, परन्तु उसने अपनी रुचि के अनुसार कला में ही अपना सारा वल तया समय लगाना निश्चय किया। कुछ युवकों के साय वह वेमर (Weimar) गया जो इस समय कला एवं ज्ञान का जर्मनी में वहुत वड़ा केन्द्र वन गया था। जर्ननी का सबसे श्रेप्ठ कवि गेटे (Goethe) वेमर में रहता था और उसके चमत्कार ने आकर्षित होकर वड़े-बड़े विद्वान्, जानी तया कलावन्त वेसर में एकत्रित थे। थैकरे का मित्र लेटसन (Lettson) इन्लैण्ड के राजदूत के साथ वेमर पहुँचा हुआ था और वहाँ के जिप्ट समाज में सर्वप्रिय हो रहा था। लेटसन के सहयोग से थैकरे भी उस समाज मे प्रवेश कर सका और जर्मनी के श्रेष्ठ ज्ञानियों एवं कलाकारों का सत्सग कर मका। कुछ समय के उपरान्त यैकरे को गेटे से भी मिलने का नौभाग्य प्राप्त हुआ। थैकरे ने इस समय अपने मित्रों को जो पत्र इंग्लैण्ड भेजे थे उनमे उसने सैक्सन दरवार (Saxon Court) के जानोन्नत एव कला-निपुण लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके शिष्टाचार तया अतिथिसस्कार की वड़ाई की है। इन पत्रों में उन तीन अवसरों का भी वर्णन किया है जब उसने गेटे को देखा था और उसकी अपूर्व दुद्धि से प्रभावित हुआ था । जिन महिलाओं से उसका साक्षात् हुआ था उनकी बृद्धि तथा विद्या,सिद्धि एवं गोभा से भी यैकरे वहुत प्रभावित हुआ था। उसके बहुत-से रेखाचित्र इन महिलाओं और उनके बच्चों के एल्बम्स (albums) में लीने गये थे जो आज भी जर्मनी के पुस्तक-सग्रहों में देखे जाते हैं।

थैकरे ने वेमर में रहते हुए फ्रेंजर्स मैगजीन (Fraser's Magazine) और टासम हुड के कामिक ऐनुअल (Thomas Hood's Comic Annual) को लेख और रेखाचित्र भेजना आरम्भ किया था, जिन्हे लिखकर उसने पहले-पहल उस प्रतिभा का सकेत दिया था जिसने आगे चलकर सारे इंग्लैण्ड को चमत्कृत कर दिया। जन्म-पर्यन्त थैंकरे के मन मे वेमर एक सुन्दर स्वप्न वना रहा, जिसे फिर से देखने की उत्कण्ठा कभी कम नहीं हुई। जो समय उसने वहाँ व्यतीत किया था उसकी याद से वह सदा आनन्दित होता रहा। कदाचित् उसके जीवन मे सबसे सुखद अवसर वह था जब वह अपनी पुत्रियों के सहित फिर वेमर गया और कुछ दिन रहकर अपने पुराने सम्बन्धों और सम्पर्क को फिर से अपने मन में जीवित कर सका।

वेमर से इंग्लैण्ड लौटने पर थैकरे ने नेशनल स्टैन्डर्ड नामक पत्रिका खरीद ली और १८३३ मे उसने लेख तथा रेखाचित्र प्रकाशित करना आरम्भ किया। किन्तु कई कारणों से वह इस पत्रिका को बहुत दिन नहीं चला सका और फिर से उसने चित्र-कारी से जीवन-निर्वाह करने का निश्चय किया। चित्र-कला की सर्वोत्तम रचनाओं को देखने के लिए उसने इटली तथा फास में लम्बी यात्राएँ की और अन्त मे लूब्न (Louvre) में रखी हुई रचनाओं की नकल करके महान् चित्रकारों की जादूगरी सीखने के लिए वह पेरिस में रहने लगा। जैसा पहले वेमर अयवा लन्दन में हुआ था, यहाँ भी यैकरे वहुत शीघ्र कला-प्रेमियों तथा दूसरे कला सीखनेवालों का इन्ट-मित्र हो गया, जो फ्रेन्च रेवोल्यूशन (French Revolution) के समय इंग्लैण्ड आकर उसके मेहमान और व्यापार के सायी हुए। यह तो ठीक मालूम नहीं कि थैकरे ने किस कारण और किस वात से प्रेरित होकर चित्रकला को छोड़कर साहित्य-कला को अघिक प्रतिष्ठा दी, किन्तु यह मालूम है कि १८३४ के वाद से उसने वरावर क्रमवद्ध होकर फ्रेजर्स मैगजीन में लिखना फिर से आरम्भ कर दिया। दोनो कलाओं का उद्देश्य एक होने और फ्रेंजर्स मैंगजोन से प्राय<sup>.</sup> सारे प्रतिप्ठित लेखकों के सम्वन्वित होने के सयोग से कदाचित् उसे प्रेरणा हुई हो। सहज स्वभाव से उसे ब्यंग्यात्मक रूप मे वस्तुएँ दिखाई देती थी ओर अन्तर्ज्ञान से प्राप्त शक्ति से समाज के दु खदायी घावों की वेदना को वह जानता और समझना था। उसे संस्थाओं की सडन का भी पूरा पता था ओर उसका कारण भी वह जानता था। अपने समय के लोगों को . इन सब वातों का ज्ञान कराना भी वह आवश्यक समझता था।

थियोफाडल वैगस्टाफ (Theophile Wagstaff) के नामसे १८३६ मे उसने रगमच पर नाचने-गाने वालो के आठ वडे सुन्दर हास्यजनक चित्र खीचकर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये और पुस्तक का नाम फ्लोर एट जेफायर (Flore et Zephyre) रखा। इन्हीं दिनों उसने लन्दन के साहित्यिक समाज में भी प्रवेश किया और जेम्स हाग (James Hogg), थियोडोर हुक (Theodore Hook), वैरी कार्नवाल (Barry Cornwall), जान गाल्ट (John Galt), लाकहार्ट (Lockhart) और दूसरे लोगों के सम्पर्क में आया, जिन सबने अनुरोध किया कि वह साहित्य कला के माध्यम द्वारा अपने अनुभवों को व्यक्त करे। कहा जाता है कि थैकरे ने सीमोर की मृत्यु के वाद डिकेन्स के साथ पिकविक के लिए रेखाचित्र बनाने का प्रस्ताव रखा था, परन्तु डिकेन्स इससे कहीं पहले उपन्यास का ढाँचा वदल चुका था जिसके कारण वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सका।

इस समय के कई प्रमुख पत्रों और पत्रिकाओं से थैकरे का सम्बन्ध था, जिनमें १८३७ से लेकर १८४७ तक वरावर विभिन्न विषयों पर वह निवन्व लिखा करता था। इन लेखों तथा निवन्वों में से सबसे अच्छे १८३७-३८ के दि येलोप्लश करेस्पान्डेन्स (The Yellowplush Correspondence) नाम के लेख हैं जिनमें एक अनपढ़ नौकर के सामाजिक अनुभवों को एक चतुर शिष्टाचार-प्रेक्षक ने लिखकर प्रस्तुत किया है। थैंकरे इस समय प्रौढ़ता को पहुँच चुका था और उसकी सारी शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो चुकी थीं। सत्य तथा मानव-सत्कार के हेतु वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति और पूरा पराक्रम लगाने को तैयार था। झुठ तथा आडंबर एवं प्रसन्न करने के लिए शब्दों के प्रयोग से उसे घृणा होती थी और ऐसी वातों को दोप कहने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन का सिद्धान्त वन गया था। मिस्टर येलोप्लश के सुविख्यात सिद्धान्त पर थैंकरे की शैली नियत थी-- "हे महानुभाव, मुझ छोटे मनुष्य की वात भी तो सुनिए। साहित्य में पहले अपने आशय तथा अभिप्राय को पूरी तरह समझने की आवश्यकता होती है, फिर उसे स्पप्ट रूप में सीवे-सादे शब्दों में प्रकट कर देने में ही सारी कला होती है।" दि पेरिस स्केचबुक (The Paris Sketch Book) १८४१ में माइकेल टिटमार्श के नाम से छपी थी और १८४२-४३ में फिट्जबूडल पेपर्स (The Fitzboodle Papers) निकले थे जिनमें एक वयस्क पुरुप ने अपनी प्रेम-कहानी सुनायी है। दि वृक आफ स्नाव्ज (The Book of Snobs) पंच नामक पत्रिका में १८४७ में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उस काल के प्रचलित सामाजिक प्रपंच तथा दूसरी बुराइयाँ नग्न रूप से दिखायी गयी है। ये सब लेख एक प्रकार के हल्के-फुल्के निवन्व अथवा व्यंग्यपूर्ण रेखाचित्र है जिनमें रोमैन्टिक स्कूल की कमजोरियाँ

दर्शायी गयी हैं और ऐसा करने में स्काट, लिटन तथा डिजरैली की शैली का अनुकरण किया गया है। साय ही थैकरे ने अपने मतानुसार कुछ बातों का सुघार करने की विधि भी पाठकों की स्वीकृति के लिए उनके सामने रखी है।

# कैथरिन तथा दूसरी प्रारम्भिक रचनाएँ

थैंकरे की पहली लम्बी रचना १८३९ में पिकारेस्क (Picaresque) उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई जिसमें वास्तिविकता पर तो बहुत जोर दिया गया है, किन्तु समबेदना अथवा दयाभाव का लोप है। इस रचना का नाम कैयरिन (Catherine) है और इसमें एक पत्नी अपने पित का वच करती है और फांसी पाती है। इस उपन्यास का उद्देश्य उस सहानुभूति की हँसी उड़ाना मालूम होता है जो लिटन ने अपने यूजीन ऐरम नामक उपन्यास में अपराधी के प्रति प्रकट की थी। थैंकरे ने स्वयं लिखा था—"प्राचीन काल्पनिक रचनाओं के अध्ययन से मैंने कहानी की घटनाओं को इस प्रकार सुलझाकर रखना सीखा था कि पाठक के हृदय में धर्म एवं सदाचार के लिए प्रेम उत्पन्न हो और अधर्म तथा दुराचार के लिए घृणा। यूजीन ऐरम (Eugene Aram) ने मुझ धर्म और अधर्म, सदाचार और दुराचार इस प्रकार मिला-जुलाकर रखना सिखाया है कि उनका भेद समझना अथवा उनको गड़वड़ में से निकालकर किसी एक को अच्छा और दूसरे को बुरा कहना असम्भव हो गया है,"

थैकरे का वैरी लिन्डन (Barry Lyndon) नामक दूसरा उपन्यास मीं, जो १८४४ में प्रकाशित हुआ, पिकारेस्क ढंग का है और अठारहवीं शताब्दी के एक साहसी व्यक्ति की जीवन-घटनाओं का वृत्तान्त है। प्रारम्भिक काल की रचनाओं में भाषा वड़ी प्रभावशाली है और वारणाएँ मामिक तथा विस्तार के योग्य हैं, फिर भी वे थैकरे को पित्रकाओं के अवलम्बन एवं सहायता से मुक्त करने में असमर्थ हैं। इन रचनाओं ने उसे और उसके मित्रों को यह जरूर बता दिया कि वह उच्च कोटि का कलाकार है और शब्दों अथवा भाषा को, उसी सुगमता से अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए माध्यम बना सकता है जैसे कि रंग एवं रेखा को। इन दोनों माध्यमों को अलग-अलग वह अपने काम में लाने की सामर्थ्य रखता था, जिस कारण यह कहना ठीक न होगा कि उपन्यास में उसकी सफलता चित्रकला में असफल रहने से हुई थी। आनन्दवृत्ति, रिसकता, व्यंग्य, हास्य, प्रभावित करने की उक्तियां आर निरीक्षण-शक्ति ऐसे गुण थे जो उसकी लेखनी द्वारा ठीक उसी सरलता से प्रकट

होते थे, जैसे कि पेन्सिल द्वारा। इसके अलावा, दोनों माध्यमों में उसका जीवन-सिद्धान्त तथा उसकी भावपूर्णता प्रकट होती थी, जिसके उदाहरण दि बुक आफ स्नाब्ज (The Book of Snobs) तथा दूसरी स्केचवुक्स (Sketch Books) में मिलते है।

यद्यपि इतने सब गुण थैकरे की प्रारम्भिक रचनाओं में पाये जाते है, फिर भी वे रचनाएँ पित्रकाओं के ही स्तर पर रहती है और उस महत्त्व को नहीं पहुँचती जिससे लेख साहित्य की पदवी पाता है। वैरी लिन्डन नामक पुस्तक ही इस समय तक कुछ कुछ वे गुण तया वह शक्ति दर्शाती थी, जिसके कारण उसे उपन्यासकार कहा जा सकता था, और यह पुस्तक भी थैकरे के दूसरे समकालीन लेखकों की रचनाओं के सामने कोई महत्व नहीं रखती थी। जिन उपन्यासों ने वुल्वर, डिजरेंली एव डिकेन्स को उनकी पहली सफलता और त्याति दी थी, वे उस से कहीं ऊँचे दर्जे के थे। थैकरें की प्रारम्भिक रचनाओं में हमें वे सीढियाँ दिखाई पड़ती है जिन पर चढते-चढते वह पित्रकाओं में लेख लिखनेवाले की हैसियत से वढ़कर घीरे-घीरे साहित्यकार हो गया और वैनिटी फेयर (Vanity Fair), पेन्डेनिस (Pendennis) और एस्माड (Esmond) की जैसी रचनाएँ संसार को दे सका, जिन्होने उसे दूसरे उपन्यासकारों से अलग प्रथम श्रेणी का ऊँचा आसन दिया।

थैकरे के उपन्यासों की कथावस्तु और उसका संगठन--वैनिटी फेयर

वह उपन्यास जिसमे थैकरे की प्रतिभा एवं अपूर्व वृद्धि सबसे पहले ससार के सामने आयी, वैनिटी फेयर (Vanity Fair) था, जो १८४७ से लेकर १८४८ तक प्रति मास कमश. प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार प्रकाशित होने के कारण उसकी कथावस्तु अच्छी तरह से सगठित नहीं हो सकती थी, विशेष कर जब कि लेखक छपने के अतिम मिनट तक अगले अध्याय को समाप्त न करे और मुद्रणालय से माँग पर माँग आ रही हो। किन्तु इस प्रकार से लिखे जाने के कुछ लाभ भी थे, जिनसे उपन्यास का ढाँचा तैयार हुआ और थैकरे की कलात्मक समस्या तथा उसके स्वभाव के अनुकूल रहा। थैकरे ने वैनिटी फेयर को कथापुरूष-रहित उपन्यास कहा था और इस कथन के अनुसार लिखे जाने से उसमे विशेष गुण उत्पन्न हुए और उपन्यास का ससार बहुत-सी आवाजों से गूँजने लगा, जैसा कि बाजार की भीड़-भाड़ में होता है।

कथापुरुष के न होने से पुस्तक में कई दुर्बलताएँ भी आयी जिनके कारण वह उपन्यास की परिभाषा से कुछ अलग हो गयी। जान विनयन (John Bunyan) के मेले की भाँति, जिसमे तरह तरह के अहंकार एव झूठे अभिमान विकते है और जहाँ विविध प्रकार की धूर्तता के खेल-तमाशे होते है, जहाँ मूढ़ तया छली मनुष्यों और स्वाँग रचनेवालों की भीड़ है, थैकरे के मेले में भी दुराचारियों की कमी नहीं है जिन्हे देखकर भले तथा समझदार लोगों को कोब नहीं तो घृणा तो जरूर ही होती है। जिस वास्तिवकता को थैकरे हमारे सामने लाता है वह उसने मेले में अपनी आँखों से देखी है, किन्तु उसकी सूक्ष्म परीक्षा नहीं की है और न विश्लेषण करके उसके अर्थ निकाले है। उसने किसी व्यक्ति अथवा स्थित को पृथक् करके उसकी परीक्षा नहीं की। इसके खिलाफ वह तो एक उदारिचत्त सासारिक व्यक्ति की तरह जीवन को देखता है ओर नीति का उपदेश देनेवाले की भाँति अपने पाठकों को वताता है कि कैसे लक्ष्य के वाहर तीर मारने के कारण दुराचार असफल रहता है और सदाचार कैसे उसके पीछे रह जाने से नप्ट होता है।

सावारण उपन्यासों की भाँति यदि थैकरे अपनी कथावस्तु निर्धारित करके अपने पात्रों के समूह को सीमित कर देता तो उसकी पुस्तक अस्वाभाविक तथा असत्य हो जाती। वैनिटी फेयर की सारी घटनाएँ अमिलिया सेडले (Amelia Sedley) तथा वेकी शार्प (Becky Sharp) में केन्द्रित है और उन्हीं के चारों ओर होती है। ये दोनो स्त्रियाँ साथ-साथ रखी जाने के कारण एक-दूसरे के गुण-दोप उभार देती है। अमिलिया कोमल और असमर्थ है—थैकरे उसे पराश्र्यी कहता है—और डाविन के पालन-पोषण तथा रक्षा में रहती है; बेकी चाक-चौवन्द, तीक्षण वृद्धि की निपुण स्त्री है जो अपना ससार स्वय अपने लिये बनाती है और अपने से भिड़नेवाले को प्रशसा करने पर मजबूर करती है। दोनों स्त्रियों की जीवन-कथा साथ साथ आरम्भ होती है। कुछ समय व्यतीत होने पर थैकरे दोनों कथाओं को जोस सेडले (Jos Sedley) नामक कडी से जोड़ना चाहता है। अन्त में नीतिकुशल थैकरे इस चेष्टा को छोड देता है ओर उपन्यास में दोनों टोलियाँ अलग-अलग रास्तों पर चलने लगती है; ठीक उसी प्रकार से जैसे वास्तिवक जीवन में चलती है।

थैकरे यह समझाने की कोशिश करता है कि सदाचार मे कुछ ऐसा अंश होता है जो शक्तिहीन, निर्वृद्धि तथा मूर्ख मनुष्य को वलवान् धूर्त से अधिक समय तक जीवित रवता है। निर्दोप एव निष्कपट मनुष्य का जीवन भीतरी ओर दुष्ट एवं धूर्त मनुष्य का वाहरी होता है, और वाहरी होने से वह निस्सार तथा व्ययं भी होता है। मनुष्य का आवेगों के वश में भावुक हो जाना इससे कही अच्छा है कि वह वेकी गार्प के समान वाह्य जगत के प्रभावों के लिए कोई अनुकूलता न रखे और सारी इन्द्रियों को शिथिल करके अपने लिए एक नरक वना ले।

### संसार तथा मन्ष्यजीवन सम्बन्धी धारणाएँ एवं विचार

थैंकरे की शिक्षा एक निवन्बलेखक की सी हुई थी और वह फील्डिंग (Fielding) के समान अपने उपन्यास की कथावस्तु को मानव प्रकृति तया स्वभाव सम्बन्धी विचार एव धारणाएँ प्रस्तुत करने के लिए काम में लाता था। वैनिटी फ़ेंग्रर में पात्रों को कठपुतलियों की भॉनि नचाता है और उनके नाच तया स्थितयों द्वारा वह अपने विचार प्रकट करता एवं अपनी धारणाएँ सिद्ध करता है। पात्रों से जो छिछोरा तथा सशयात्मक वार्तालाप कराता है उसमें भी उसकी घारणाएँ काम करती है और जो जगत् वह हमारे मामने लाता है उसमें वह उन्हें सत्य सिद्ध करता है। कठपुतली के रूपक में वैमा ही व्यग्य छिपा हुआ है जैसा डीन सिन्नप्ट (Dean Swift) ने लिलीपुट के समाज को चित्रण करके किया था। थैंकरे की कठपुतलियों की धूर्तता एवं दुर्वलता के कारण लोगों ने उनके नचानेवाले को मनुष्यद्वेपी, निन्दाशील, चिड़चिड़ा और न मालूम क्या-क्या कह डाला है, परन्तु कोई भी नाम उसे दिया जाय हमें उसकी क्षमा एवं सहनशीलता को मुलाना नहीं चाहिए, जो सदा उसके हृदय में बनी रहती है।

डिकेन्स अपने उपन्यासों मे ऐसे स्त्री-पुरुष लेकर ससार और समाज की बुरा-इयों से उन्हे पीड़ित करता है जो निर्दोपता के आदर्श होते हैं, वह इस प्रकार हमारे मन पर प्रभाव डालता है। थैंकरे ऐसे स्त्री-पुरुपों के दु.खों को लेकर हमारे सामने रखता है जो स्वय मन्दमित, शिक्तहीन तथा दोषपूर्ण होते हैं। उनकी दुर्दशा दिखाकर वह हमें प्रभावित करता है। वेकी का पित, रोडन काली (Rowdon Crawley) कोई बहुत अच्छा मनुप्य नहीं है, फिर भी हमें उस पर दया आती है। अमिलिया सेडले और जार्ज दोनों ही अपनी-अपनी तरह के घृणित व्यक्ति हैं, किन्तु उनके विदा होने का दृश्य थैंकरे ने कुछ इम प्रकार लिखा है कि हमें दु.ख भी होता है और हम उनके प्रति दयालुता तथा कोमलता के भाव भी रखने लगते हैं। थैंकरे दुर्बल पर दया करता है और उन दोषों से भरे हुए लोगों के लिए उसके हृदय में सहानुभूति भी है, जिनके जीवन-सवर्ष का वह अपने उपन्यासो मे चित्रण करता है, इसलिए कि वह स्वभाव से दयालु है और कोमल हृदय रखता है। यद्यपि वह वना- वटी तथा असाधारण अथवा बढ़ी-चढ़ी सामर्थ्य के वोखे में नही आता और उन्हें सन्देह से देखता है, फिर भी वह उस भाव में विश्वास रखता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में केवल यह जानकर उत्पन्न होता है कि दूसरा व्यक्ति उसी का-सा जीवधारी मनुष्य है। सच्ची दया का यही महत्त्व और यही रीति है जो थैकरे ने अपनी पुस्तकों में ठीक उसी भॉति रखी है जैसे वह उसके जीवन में व्याप्त थी।

#### पेन्डेनिस

वैनिटी फेयर की सफलता ने थैकरे को भली प्रकार अनुमान करा दिया कि उसमे कैसी पुस्तके लिखने की योग्यता थी। तुरन्त ही उसने पेण्डेनिस (Pen dennis) नामक दूसरा उपन्यास लिखना आरम्भ कर दिया, जो १८४९ और १८५० मे उसी प्रकार टुकड़ों मे प्रकाशित हुआ जैसे वैनिटी फ़ेयर हुआ था। इस उपन्यास मे उसने पहले से भी अधिक दृढ़, विल्क कठोर होकर नीति का उपदेश दिया और कटपुतलियों के नाच का रूपक छोड़कर प्राचीन नाटकों की रीति से, उसने अपने कथापुरुष को त्रमानुसार कई प्रलोभनों में से होकर गुजारा, जो सांसा-रिक जीवन में उसके सामने उपस्थित हुए। ये प्रलोभन कुछ तो देहवारी होने के स्वाभाविक खिचाव से उत्पन्न किये गर्ये और कृष्ट प्राकृतिक पैशाचिक प्रवृत्ति से, जिसे ईसाई वर्म मे शैतान (The Devil) का नाम दिया गया है। पेण्डेनिस मे ये प्रलोभन अलग-अलग उपकथाओं अथवा प्रासंगिक वार्ताओं के रूप में विभिन्न अघ्यायों में लिखे गये है। कथा-पुरुप अन्त में दो सदाचारी स्त्रियों के प्रभाव से इन प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है; एक उसकी माता और दूसरी लारा (Laura), और थैकरे उनके प्रभाव को सराहता तथा दैवी शक्ति मानता है। किन्तु वह इस शक्ति की सीमा को भी वताये विना नही रहता और शेपर्डस इन (Shepherds' Inn) के मालिक की पुत्री फैनी वोल्टन (Fanny Bolton) के प्रति उनके सन्देह और अविश्वास तथा निर्दयता को उदाहरण बनाता है, जिसे भली प्रकार समझाने के लिए वह फैनी वोल्टन को भी घृणित सिद्ध करता है।

पेण्डेनिस को थैकरे प्रलोभनों के परिणामों से तो बचाता चला जाता है किन्तु उसे वह शक्ति नही देता कि नये प्रलोभन में न पड़े। ऐसी आन्तरिक शक्ति पेण्डे-निस के चाचा में दिखाई देती है, जो एक बूढा दुनियादार अथवा सांसारिक व्यक्ति है। यह उपन्यास मानवप्रकृति का बड़ा सच्चा चित्र देता है और मनुष्य के आन्त-रिक वल तथा उसकी नीतिविद्या को अनुभवों की मिश्रित सामग्री के अनेक द्रव्यों का समुदाय वताता है। ऐसी घारणाओं के कारण वह केवल आर्थर पेण्डेनिस की ही आत्मकहानी नहीं है विल्क मनुष्य-मात्र की, क्योंकि आर्थर का जीवन मनुष्यमात्र के जीवन का प्रतिरूप अथवा लाक्षणिक संकेत है, और इस प्रकार लिखकर थैकरे ने अपने उपन्यास को महाकाव्य का सा विस्तार प्रदान किया है।

जिस प्रकार शेक्सिपयर का हैम्लेट (Hamlet) प्रत्येक ऐसे मनुष्य का प्रति-रूप है जो शंकाओं तथा अनिश्चित विचारों का शिकार हो रहा है, उसी प्रकार आर्थर पेण्डेनिस भी प्रत्येक ऐसे मनुष्य का प्रतिरूप है जो तरह-तरह के प्रलोभनों में पड़ता और निकलता चला जाता है, जिनसे मनुष्यजीवन भरा पड़ा है और जो मनुष्य की प्रकृति के निर्माण-द्रव्यों में से हैं। उपन्यास के अन्य पात्र कथापुरुप की आत्मा को प्रभावित करने में सहायता देते हैं और इस प्रकार आन्तरिक वल वड़ाते है।

सारी शक्तियों को इस प्रकार केन्द्रित कर देने से उपन्यास में महाकाव्य के गुण उत्पन्न हो गये हैं, जिसमें मानव-प्रकृति की दुर्बलता दिखायी गयी है और वताया गया है कि विना किसी सदाचार-संहिता अथवा धार्मिक निपेघों के नीतियुक्त जीवन-निर्वाह कैसे किया जा सकता है। पेण्डेनिस में जीवन-क्षेत्र एवं अनुभव-राशि इतनी तीव्र कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष किये गये हैं कि उपन्यास थैकरे की आध्यात्मिक आत्म-कहानी हो गया है।

### साधारण जीवन में थैकरे का इतिहास-प्रयोग

कहानीसाहित्य में इतिहास के अंग का महत्त्व सर वाल्टर स्काट के समय के वाद से कितना मान्य तथा अनिवार्य समझा जाने लगा था, यह वैनिटी फ़ेयर के छोटे से संसार में विदित होता है। इन छोटे-से संसार में एक राष्ट्रीय संकट से उयल-पुयल हो रही है, किन्तु यैकरे उस उयल-पुयल को अपनी कहानी में महत्त्व देने को काम में नहीं लाता विल्क उस संकट का प्रभाव साधारण लोगों के नित्य जीवन में देखता है। वाटर्लू की लड़ाई को न तो वह नेपोलियन के दृष्टिकोण से देखता है, न ड्यूक आफ़ वेलिगटन के; विल्क जोस सेडले के भय तथा सन्देह में और आइसीडोर की आशा में एवं वेकी शार्प की उयेड़-बुन में। साथ ही उसे अमिलिया का भी घ्यान है जो अनाथ दशा में जार्ज के लड़ाई में मारे जाने पर शोक मनाती और उसकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। थैकरे प्रख्यात घटनाओं तथा व्यक्तियों में इसिलए दिलचस्पी लेता है कि वे साधारण लोगों की दिनचर्या एवं काम-काज पर प्रकाश डालते हैं।

अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में भी वह वास्तविकता पर ध्यान रखता है और अठारहवीं शताब्दी के वर्णनों में विगत काल की तड़क-भड़क अथवा सजावटों पर वह इतना जोर नहीं देता, जितना कि उन अंशों को उभारने पर जो तत्कालीन मनुष्यों के नित्यजीवन को प्रभावित करते हैं और स्थायी अंश हैं। जिस तरह वैनिटी फ़्रेयर में उसी प्रकार दूसरे उपन्यासों में सारे वर्णन थैकरे के स्वभाव तथा प्रकृति के रंग में डूवे होते हैं और वह विगत शताब्दी पर ऐसे भावपूर्ण ढंग से लिखता है कि उपन्यास में इतिहास वास्तविक हो जाता है और सारी रचना में ऊँची श्रेणी के काव्य के कुल लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

हेनरी एस्माण्ड (Henry Esmond) में यही चमत्कार दिखाई देता है। कथा-पुरुष का बचपन कास्लवुड के रहस्यपूर्ण वातावरण में व्यतीत होता है जहाँ पोप के अनुयायी वीसों प्रकार के कपट-प्रवन्धों में लगे रहते हैं। उसका यौवन काल लन्दन में गुजरता है जहाँ महारानी ऐन के राज्यकालीन लोगों के वार्तालाप से समाज गूँजता है। थैकरे के उपन्यास में एडिसन, स्टील, प्रायर, स्विपट, फील्डिंग, ऐटरवरी और दूसरे लोग हमें उसी प्रकार दाहिने-वायें मिलते हैं जैसे आजकल के प्रस्यात और प्रमुख लोग। मार्लवरो (Marlborough) की अद्भुत विजय में वह योग देता है और उन सारे खेलों में वह भाग लेता है जो गद्दी पाने के लिए खेले जा रहे थे। अठारहवीं शताब्दी का विगत संसार हमारी आँखों के सामने इन व्यक्तियों और घटनाओं द्वारा सजीव हो उठता है और हमें चिकत कर देता है। ऐसी सुन्दर कल्पना उस सज-धज की कहीं नहीं मिलती जो उस काल को सदेह करके खड़ा कर दे, और शैली भी थैकरे ने उसी काल की ग्रहण की है जिसके कारण प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है।

इस उत्तम रचना में थैकरे एक महान् कलाकार की भाँति लिखता है न कि एक ऊँघते हुए कठपुतली का नाच करानेवाले के समान। प्रत्येक घटना एवं उसका वर्णन हेनरी एस्माण्ड के चरित्र तथा स्वभाव को प्रकट करने में समर्थ है। उसका तेज तथा उसकी सुशीलता, उसकी उदारता एवं प्रतिप्ठा, उसकी राजभिक्त और उसकी नीति, कोई भी ऐसा गुण नहीं जिसे प्रकट करने के लिए थैकरे ने ठीक कलात्मक प्रवन्य न किया हो।

### हेनरी एस्माण्ड

जिस प्रकार एस्माण्ड मार्लवरो को छोड़कर अलग होता है, लार्ड कास्लवुड

और उसके पुत्र की ओर उसकी भिक्त तथा त्याग, वीट्रिक्स से उसका प्रेम और लेंडी कास्लवुड के प्रति उसकी श्रद्धा ये सब वाते हेनरी एस्माण्ड के सम्य एवं शिष्ट होने को सिद्ध करती है। जब वह मार्लवरो और वेब के बीच झगड़े का वर्णन करता है तो हमें मालूम होता है कि निष्ट लोगों का हाल कहा जा रहा है। जब वह अपनी धन-दौलत, नाम और प्रतिष्टा सब कुछ छोड़ता है तो हमें त्याग का सच्चा अर्थ समझ में आता है। एस्माण्ड के व्यक्तित्व को पूरी तरह चमकाने में शैली ने भी वड़ा काम किया है। हर मौके पर उसकी भाषा और शैली उसके सरल स्वभाव और शान्त चित्त को प्रकट करती है और पाठक को प्रभावित करती है जिसमें यैकरे की कला की विशेषता है। इन गुणों के कारण हेनरी एस्माण्ड को साहित्य-कला का श्रेष्ट नमूना समझना चाहिए। यद्यपि रोमांस में आनन्द से संयोग होता है और वास्तिवकता दु:खमय कही जाती है, किन्तु यह रोमैण्टिक उपन्यास थैकरे की रचनाओं में सबसे अधिक शोकपूर्ण है।

## अन्तिम तीन उपन्यास और दूसरी रचनाएँ

वैनिटी फ़ेयर, पेण्डेनिस और हेनरी एस्माण्ड जिस उच्च कोटि के उपन्यास हैं उनके लिखने में इतना आत्मवल तथा उत्साह व्यय हो जाता है कि फिर नयी शक्ति का संचार बहुवा असम्भव होता है। यही हाल थैकरे का भी हुआ। उसने तीन जपन्यास और लिखे-दि वर्जिनियन्स (The Virginians), दि न्युकम्स (The Newcomes) और दि एडवेन्चर्स आफ़ फिलिप (The Adventures of Philip) जो उनके मुकावले मे फीके रहे। इस पर भी ये तीनों रचनाएँ एक महानु लेखक की तो है ही और इन्हें यैकरे के अलावा कोई लिख भी नहीं सकता था। दि र्वीजनियन्स (१८५७—१८५९) में हेनरी एस्माण्ड का उत्तर भाग दिया गया है और कई कड़ियों द्वारा पात्रो को भी कई पीढ़ियों के बाद मिलाया गया है। वारिगटन्स और वैरनेस वर्न्सटीन इसी प्रकार की कड़ियाँ है परन्तू पहले उपन्यास का सा लालित्य इनकी दुनिया में नहीं है और न इनकी रगों में वह विद्युत्-शक्ति ही है। लेखक ने अपने अनुभव का सर्वोत्तम भाग इनके पहले की पुस्तक मे समाप्त कर दिया था और वह उसी अनुभव को फिर से अपने से सजीव नहीं कर सकता था। उपन्यास के पात्रों को जीवित करने के लिए लेखक को अपनी जीवन-गक्ति का वड़ा अंग देना होता है, क्योंकि वे उसी की शक्ति से जीवित हो सकते है। पूर्णता अयवा सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वस्व की भेट देनी होती है, कुछ भी वचाकर नहीं

रखा जाता। शेक्सपियर जैसे कितने लेखक अपनी कला को ऐसी मेंट देकर अन्य मनुष्यों की अपेक्षा बहुत शीघ्र दुनिया को छोड़कर चल बसे।

थैकरे की एक श्रेष्ठ रचना न्यूकम्स (The Newcomes) नामक उपन्यास है जो १८५३ और १८५५ के बीच में लिखा गया और अपने कथा-पुरुष के व्यक्तित्व के कारण जगत्-विख्यात हुआ। कर्नल न्यूकम (Colonel Newcome) कहानी साहित्य के उन चिरंजीवी पात्रों में से हैं जो कभी मुलाये नहीं जा सकते, जैसे डान क्विजाट (Don Quixote), अंक्ल टोवी (Uncle Toby), मिस्टर पिकविक (Mr. Pickwick)। चाहे वह न्यूकम हो जो मुँह में तिनका दवाये और हाय जेवों में डाले खड़ा है और मर्चानगी से अपने काम से काम रखने का इरादा कर चुका है और जिसने दूसरे सव काम अपनी पत्नी को सौप दिये हैं; चाहे वह दूसरा न्यूकम हो जो ओछा और जहरीला होते हुए भी भयरहित तथा सम्पन्न है और मूखे मटर की-सी आत्मा रखते हुए भी संसार को विजय करना चाहता है; एक वार इन्हें जान लेने पर कैसे कोई इन्हें भूल सकता है ? और एथेल न्यूकम (Ethel Newcome) को देखना तो मानो चन्द्रमा की देवी को स्वप्न में इस ऊवड़-खावड़ पृथ्वी पर चलते-फिरते देखना है।

दि एडवेंचर्स आफ़ फ़िलिप (The Adventures of Philip) जो १८६१ और १८६२ के बीच प्रकाशित हुआ था, पेण्डेनिस का फीका रूपान्तर है जो थैकरे के दूसरे सब उपन्यासों से गिरा हुआ समझा जाता है। यह उपन्यास कार्निहल मैंग्ज़ीन में क्रमशः प्रकाशित हुआ था, जब थैकरे उसका सम्पादक था। इसी पित्रका में राउण्ड अबाउट पेपर्स (Round-about Papers) भी प्रकाशित हुए थे जिनसे थैकरे की हार्दिक सहानुभूति एवं दयालु स्वभाव तथा प्रसन्न-चित्त होने का पता चलता है। इन निबन्धों में उसकी तीव्र बृद्धि एवं परिज्ञान ने विषयों को बहुत ऊँचा उठा दिया है और उसकी लेखनप्रणाली ने उन्हें बड़ा लालित्य प्रदान कर दिया है। फिलिप को समाप्त करने पर थैकरे ने डेनिस डूवल (Denis Duval) नामक उपन्यास लिखना आरम्भ किया, जिसे वह डिकेन्स के समान बिना समाप्त किये ही संसार से विदा हो गया। १८६३ के बड़े दिन के पहले वह कुछ अस्वस्थ हुआ और रात्रि में ही किसी समय उसकी मृत्यु हो गयी। डिकेन्स ने इस असमाप्त रचना की प्रशंसा करते हुए उसे थैकरे के सर्वोत्तम उपन्यासों के बराबर बताया। किन्तु डेनिस डूवल सदा के लिए एक अपूर्ण ग्रन्थ हो गया, जिसे कोई दूसरा उपन्यासकार आगे नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि प्रणाली और शैली दोनों ही थैकरे की खास अपनी थीं।

थैकरे की प्रणाली उसकी प्रवृत्तियों के अनुरूप थी और दोनों उसके उद्देश्य को सफल बनाने में उसकी सहायक थीं। कुछ लगती, कुछ बिलगती बातों की आड़ में वह विपय के मध्य पर घीरे-घीरे चुपके से पहुँचता है और फिर वड़े सभ्य तथा शिष्ट ढंग से लोगों के गुप्त भेदों को जानकर उन पर व्यंग्य करता है। इस प्रणाली में विस्तार से काम लेना जरूरी होने के कारण वह वड़ी देर में अपने लक्ष्य पर तीर फेंकता है किन्तु जब फेंकना आरम्भ करता है तो कोई तीर व्यर्थ नहीं जाता। यहीं कारण है, कि भीतर से अभिमान तथा आत्मव्लाघा के दुर्ग को ढाने में उसे सैकड़ों पन्ने लिखने पड़ते है। परन्तु यह ढंग किसी प्रकार दूसरे ढंगों की अपेक्षा कम प्राणनावक नहीं होता। डिकेन्स वाहर से आक्रमण करता है और स्वार्थ के टुकड़े कर डालता है; थैकरे घर का भेदी वनकर अहंकार की जड़ काट देता है। थैकरे की शैली का बहुत बड़ा गुण यह है कि उसमें कोई बनावटी वात अथवा कोरे आडम्बर से प्रभाव डालने की वहानेवाजी नहीं होती, न तो भाषा में न भाव में। खुले दिल से सीवा-सादा वार्तालाप चलता रहता है और वड़े स्वाभाविक ढग से विचार तथा घारणाएँ व्यक्त होती रहती है। थैकरे को अपने उपर पूरा अधिकार इस वात का रहता है कि उसकी ओर से कोई अशिष्ट गव्द अथवा असम्य व्यवहार नहीं होगा।

## अध्याय १०

# उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी उपन्यास

डिकेन्स और थैंकरे की रचनाओं में वास्तविक जीवन के विस्तृत क्षेत्र तथा मनुष्य की वहुमुखी चेतना को पर्याप्त रूप से आकृति देने एवं स्पष्ट करके प्रस्तुत करनेवाले उपन्यास की प्रणाली निश्चित हो गयी। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कथा-साहित्य दो विशेष मार्गो में चक्कर लगाता था, जिनके उद्गमों पर दो महान् उपन्यासकार, सर वाल्टर स्काट और जेन आस्टेन खड़े थे। यद्यपि जेन आस्टेन का अनुसरण यथार्थवादी उपन्यास में भी नहीं किया गया, किन्तु स्कॉट के अनुकारियों ने नीति का उपदेश देने और मनोरंजन की सामग्री उपस्थित करने के लिए अपने अनुभवों तथा परीक्षाज्ञान के ऊपर रोमांस का रंग चढ़ा दिया। सामने की वस्तुएँ इन अनुकारियों ने स्वप्न की रंगीनी देकर रहस्यमय कर दीं, जिस कारण आनन्द तथा प्रफुल्लता की अवस्था उत्पन्न करना उपन्यास का मुख्य ब्यापार समझा जाने लगा। उपन्यासकार जीवन की समस्याओं को कुछ इस प्रकार अपनी कथान्वस्तु में रखने लगे कि वे चित्त विक्षोभ करनेवाले अनुभवों से अलग रहें। जो प्रफुल्लता एवं आनन्द की अवस्था वे उत्पन्न करते, वह अनुभवों से युक्त अथवा उनसे प्राप्य न होकर वाहर से लायी हुई वस्तु या घटना की उत्पत्ति होती।

डिकेन्स और थैकरे दोनों ने अपन-अपने ढंग से स्काट और आस्टेन के मार्गों को अपने उपन्यासों में मिला दिया और दोनों स्रोतों की प्रवाह-शिन्त को काम में लाकर उपन्यास को पहले से कहीं अधिक प्रवल और विस्तृत कर दिया। डिकेन्स ने रोमांस की प्रणाली का प्रयोग ऐसी जीवन-सामग्री पर किया जिसमें लेश मात्र भी रोमांस न था। थैकरे ने यथार्थवादी उपन्यास की प्रणाली का रोमांस की विधि से आधुनिक काल के ऐसे समाज के जीवन के चित्रण में प्रयोग किया, जहाँ कुछ होता ही नहीं, जिसकी दिनचर्या विना किसी घटना के दिन पर दिन चलती रहती है। उसने आधुनिक जीवन को इतिहास का प्रसंग समझकर प्रत्येक अनुभव को उसके सन्दर्भ सिहत विचारा। अपने पात्रों को नित्यवर्ती मानवप्रकृति की पृष्टभूमि पर रखकर

उसने उन लोगों को फटकारा जो बार-बार होनेवाली प्राणभूत एवं मार्मिक घट-नाओं के विरुद्ध विद्रोह करने पर तुले बैठे रहते हैं। इन दोनों महान् लेखकों ने संसार को दिखाया कि यथार्थता की खोज में उपन्यास की विशिष्ट रीति क्या होती है, और ऐसा करके उन्होंने साहित्य-निर्माण में उपन्यासकार की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। उनकी कलात्मक प्रणाली के निरीक्षण से पता चलता है कि जीवन-रहस्य की व्याख्या मानव-प्रकृति के सन्दर्भ में होती है, और उसका चित्रण उसके सहज स्वभाव तथा सौन्दर्य के सहित होना चाहिए, तथा मनुग्यजीवन के सारे व्यापार इस प्रकार दिखाये जाने चाहिए कि उन्हें देखकर उस जीवन की अनु-रूपता एवं अर्थ तथा प्रतिष्ठा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाय।

कहानी-कला को इस सिद्धान्त तक पहुँचाने में डिकेन्स और थैंकरे दोनों ही को वड़ा समय लगा था—थैंकरे को तो पूरे सोलह वर्ष लगे थे। उनके प्रारम्भिक प्रयोगों में उन्हें मार्ग उन नारियों ने दिखाया था जिनके उपन्यासों में निरीक्षण की वह कोमलता एवं लालित्य भरा हुआ है जो उनकी प्राकृतिक विशेपता है। इन्हीं लेखिकाओं के उपन्यासों ने डिकेन्स और थैंकरे को जेन आस्टेन के उपन्यासों तक भी पहुँचाया था, जिनका किसी ने अनुसरण नहीं किया था। यह एक अद्भुत-सी वात है कि उन्नींसवीं शताब्दी का पूर्वार्घ और उत्तरार्घ दोनों ही काल उपन्यासकार नारियों के नाम से आरम्भ होते है। इस कारण यदि सर वाल्टर स्काट आवुनिक रोमांस का पिता था, तो मिस एजवर्थ आजकल के घरेलू जीवन के उपन्यास की माता थी। शताब्दी का यह उत्तरार्घ काल जिस उपन्यासकार नारी ने प्रारम्भ किया उसका नाम शार्लाट ब्राण्टी (Charlotte Bronte) था, जो आयरलैण्ड के एक पादरी की तीन तीनबिद्ध लडिकयों में से एक थी।

#### शार्लाटबाण्टी

पैट्रिक ब्राण्टी कुछ चिड़चिड़े किस्म का मनुष्य था जो अपने परिवार के लिए एक मुसीवत से कम न था। उसकी आमदनी भी बहुत थोड़ी थी, जिसके कारण बहुघा घर में कलह होती रहती थी और लड़िकयों का जीवन कटु एव अप्रिय हो गया था। ऐसी स्थिति में उनका विवाह न तो कुलीनों में हो सकता था, न पड़ी-लिखी होने के कारण हाथ से काम करनेवाले कारीगर लोगों में। अपनी जीविका कमाना उनके लिए जरूरी हो गया था। शार्लाट (१८१६-१८५५) ने अध्यापन के काम की शिक्षा ली और १८४३ में नौकरी करने लगी। तीनों बहनें कविता

करती थीं और तीनों ने मिलकर १८४६ में एक पुस्तक में अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित भी किया था। इन कविताओं में अद्वैतवादी सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति को ईश्वर का अंश माना गया था, जिसके कारण पुस्तक का कड़ा विरोध किया गया और बहुत वर्षों तक उसका छपना वन्द रहा। तीनों बहुनों ने इसके वाद अलग-अलग काम करना आरम्भ किया।

शार्लीट ब्राण्टी का 'दि प्रोफेसर' (The Professor) नामक उपन्यास किसी प्रकाशक ने छापना स्वीकार नहीं किया इसलिए कि उसमें कोई उत्तेजित करनेवाली घटनाएँ नहीं थीं। यह उपन्यास बहुत सालों के बाद, जब शार्लीट की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी दूसरी पुस्तक कुछ ख्याति प्राप्त कर चुकी थीं, प्रकािशत किया गया और बड़ा लोकप्रिय हुआ।

इस वीच में उसने अपने दूसरे जेन आयर (Jane Eyre) नामक उपन्यास में ये त्रुटियाँ दूर कर दीं, जो १८४७ में प्रकाशित हुआ और जिसे उसने थैंकरे को समर्पित किया था। इस रचना में, उस समय के उपन्यासों के विरुद्ध, न तो कोई सुन्दर स्त्री थी न कोई छैंछ-छवीला युवक; यद्यपि उसमें रोमांस भी था और वास्तविकता भी, परन्तु अनुकरण न स्काट का किया गया था न जेन आस्टेन का। उसकी कथावस्तु साघारण जीवन की सामान्य वातों को लेकर सुधारी गयी है। वह अभिमान तथा स्नेह के वीच संघर्ष का वर्णन करती है, जिसमें मानव-प्रकृति की नीव में दवा हुआ रोमांस उभर आता है। दो बहुत साधारण व्यक्ति जो बड़े हठी एवं वड़े गंभीर है, परस्पर एक-दूसरे को आकर्षित करते और कभी एकाएक एक दूसरे से कोसों दूर खिच जाते है, दोनों ही एक दूसरे के लिए स्नेह दिखाते डरते है और जब कभी ऐसा हो जाता है तो तुरन्त बड़े वेग से एक-दूसरे को अस्वीकार करके अलग के अलग अपना संघर्ष फिर से आरम्भ कर देते हैं। यह संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहता है और उस समय समाप्त होता है जब एक साथ दोनों की विजय होती है।

## जेन आयर

उपन्यास में जो घटनाएँ वर्णित की गयी हैं उनमें से कई लेखिका को अनुभवहीन सिद्ध करती है और कई एक ऐसी हैं जिनसे विदित होता है कि उसे सम्भव और असम्भव का भी ज्ञान कम ही था। इतने पर भी यह कहना पड़ता है कि उपन्यास थैकरे को समर्पण करने योग्य था, क्योंकि उसकी नायिका रोम-रोम में स्त्री है, कठपुतली नहीं, और उसकी मानसिक दशा स्वयं शार्लाट ब्राण्टी की आन्तरिक दशा का आभास है। नायिका का रोमैण्टिक अनुभव उस चेप्टा का सूचक है जो ब्राण्टी वहिनों ने अपने संसार की सीमा वढ़ाने तथा अपने सूखे-सड़े संसार को कल्पना में विस्तृत एवं रंगीन वनाने में की थी। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में बहुत से लेखकों ने इस उपन्यास की नकल की और दो तीन ही वर्षों में बीसों ऐसे उपन्यास प्रकाशित हुए जिनमें कुरूपा स्त्रियाँ और हठी पुरुष पात्र वनाये गये।

## शर्ली और विलेट

शार्लाट ब्राण्टी ने दो उपन्यास और लिखे—एक शर्ली (Shirley) १८४९ में और दूसरा विलेट (Villette) १८५३ में, जिनमें भी जेन आयर (Jane Eyre) की भाँति उसने अपने जीवन तथा संसार से सामग्री ली और कल्पना के जादू से उसे अर्थपूर्ण वनाया। जैसा कि यैकरे ने पहले ही समझ लिया था, शार्लाट वास्तव में यथार्थवादी थी, किन्तु उसे अपने जीवन में अनुभव के अवसर वहुत कम मिलने के कारण रोमांसकार की भाँति कल्पना का सहारा वहुत अधिक लेना पड़ता था। इन दोनों उपन्यासों में भी ऐसा ही किया गया है। वह इस बात की वड़ी कोशिश करती है कि चीजों को जैसी वे हैं उन्हें वैसी ही रखे, किन्तु अनुभव तथा कला के उद्देय में अनुस्पता न होने के कारण उसे रोमांसकार की तरह पग-पग पर कल्पना की सहायता से अनुभव के अभाव को पूरा करना पड़ता है, जिस कारण वास्तिविकता से वात वहुत दूर जा पड़ती है और चीजों वहुत सुन्दर अथवा वहुत भदेस हो जाती हैं।

ये दोनों उपन्यास नित्यप्रति की निष्ठुरता एवं दयाहीन व्यवहार, नैराव्य, संघर्ष तथा कलह और ममता का वर्णन इतना सच्चा और ऐसे ढंग से करते हैं कि हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हम अनुभव करते हैं जैसे जीवन का यह सारा बेल हमारी आँखों के ही सामने नहीं हो रहा है बिल्क हम उसमें भाग भी ले रहे हैं। जिस संसार में ये घटनाएँ होती है, ये अनुभव होते है, वह संसार हमारे सामने है और हम उसकी कूरता को अनुभव करते हुए भी उसे विलक्षण समझते और उसमें जन्म पाने को अपना सौभाग्य मानते हैं। इसी में कलाकार की विजय है। हमारे चारों ओर दिन-रात दिल तोड़नेवाली घटनाएँ होती हैं, सैकड़ों वार मनुष्य घवरा उठता है और इस जी के जंजाल को तोड़-फोड़कर निकल जाना चाहता है, तो कलाकार हमें उसका सौन्दर्य और रहस्य दिखाकर लुभाता है और साथ ही

घटनाओं को उनके सन्दर्भ में रखकर उनका अर्थ समझाता है। हम कला के प्रभाव में आकर शान्ति प्राप्त करते हैं और समझ जाते है कि मनुष्य न तो इतना वृरा है न इतना कूर, विल्क उसकी आत्मा की गहराइयों में कुछ दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। शार्लाट ब्राण्टी उस जीवन-कीड़ा का वर्णन करती है किन्तु उस पर टीका-टिप्पणी नहीं करती। जीवन की तह में जो रहस्य उसे दिखाई देता है उससे वह भयभीत जरूर होती है परन्तु उसे यथार्थ मानती है। उसने अपने अनुभवों का कल्पना द्वारा विस्तार करने का बहुत प्रयत्न किया है; गम्भीरता एवं उत्साह भी वनाये रखती है; फिर भी उसका संसार छोटा तथा संकुचित होने से उसकी कथावस्तु रोमांस के स्तर तक नहीं उठती। इस कमी को वह अपने विशेष ढंग से पूरा करती है। अपनी कहानी के ताने-वाने के साथ वह प्राकृतिक तथ्यों को इस तरह वुन देती है कि हम सुगमता से पात्रों के जीवन की गहराई में प्रवेश करते और छोटी वातों की तुच्छता को विलकुल भूल जाते हैं।

शार्लाट ब्राण्टी की वहनों ने भी उपन्यास लिखे और उसी की तरह अपने मन-वहलाव के लिए कल्पना द्वारा अपने अनुभवों के संसार का विस्तार भी किया, जिससे उनकी कहानियाँ मकड़ी के जाले के समान झिरझिरी एवं पतली हो गयी हैं।

कल्पना से प्राप्त भावुकता के वश में एमिली ब्राण्टी (Emily Bronte) ने वृदिरंग हाइट्स (Wuthering Heights) नामक उपन्यास (१८४७ में) लिखा, जो वडा अद्भुत तथा दिल को हिला देनेवाला है। इस उपन्यास के नायक और नायिका एक-दूसरे से प्रेम भी करते हैं और वेदना भी पहुँचाते हैं। उनका संसार सारी दुनिया से दूर उन्हीं का और सामाजिक तथा मानसिक रीतियों में अनोखा है। ऐन ब्राण्टी (Anne Bronte) ने दो उपन्यास प्रकाशित किये—एक ऐग्निस ग्रे (Agnes Gray) और दूसरा दि टेनैण्ट आफ वाइल्डफ़ेल (The Tenant of Wildfell) जो बहुत साधारण होते हुए भी दूसरी वहनों की रचनाओं के साथ उस जीवन का चित्र देते हैं जो ब्राण्टी-परिवार का रहा होगा।

## मिसेज गैस्केल केनफर्ड

ब्राण्टी-वहनें उस श्रेणी की लेखिकाएँ हैं जिनकी जीवनी उनकी रचनाओं की सबसे अच्छी व्याख्या अथवा टिप्पणी होती है। शार्लाट ब्राण्टी की ऐसी जीवनी मिसेज गैस्केल (Mrs. Gaskell) ने लिखी है जो उसकी मित्र और उप-न्यासकार भी थी। यह जीवनी अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ जीवनियों में इसलिए

गिनी जाती है कि इसमें मिसेज गैस्केल ने कहानी-कला का वडा सुन्दर प्रयोग करके एक ऐसे मित्र का स्वभाव एवं अपूर्व बुद्धि का वर्णन किया है, जिसे वह खूव अच्छी तरह समझती थी। इसके अलावा, जीवनी के लिखने में जिस गैली का प्रयोग हुआ है वह अत्यन्त सुन्दर तथा मनोहर है। मिसेज एलिजवेथ क्लेगहार्न गैस्केल (Mrs. Elizabeth Cleghorn Gaskell) (१८१०—१८६५) अपने समय के प्रवान उपन्यासकारों में गिनी जाती थी और उसकी सबसे श्रेप्ठ कैनफ़र्ड (Cranford) नामक रचना उपन्यासों की तुलना में गोल्डस्मिथ के दि विकार आफ़ वेकफ़ील्ड और आस्टेन की प्राइड एण्ड प्रेजुडिस की श्रेणी में रखी जाती है।

मैनचेस्टर के पादरी की पत्नी होने के कारण मिसेज गैस्केल को कारखानों में काम करनेवालों के सम्पर्क में बहुत आना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का उसे अच्छा ज्ञान हो गया था। ये कठिनाइयाँ बहुधा कारीगरों तथा उनके मालिकों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होती थीं। संघर्षों के समय मिसेज गैस्केल कारीगरों की निर्घनता, मानभंग और दुर्गति को मालिकों की फ़िजूल-खर्ची एवं विलासिता के साथ-साथ देखकर काँप उठती थी। ये मालिक हाल में ही घनवान हुए थे और अपने व्यापार की सफलता में कारीगरों के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं स्वीकार करते थे और उन्हें उन स्थितियों में कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता था जो कारीगरों के जीवन को निर्दयी वना रही थी। इन वातों के प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर मिसेज गैस्केल ने अपना प्रथम उपन्यास मेरी वार्टन (Mary Barton) लिखा और लोगों का ध्यान उनकी ओर आर्कायत करके सुघार के लिए प्रयत्न किये।

अखवारों में पुस्तक की वहुत निन्दा की गयी, किन्तु वह सर्वप्रिय हो गयी और डिकेन्स-जैसे श्रेष्ठ लेखक ने उसका स्वागत किया। इस समय (१८४८) के वाद से मिसेज गैस्केल ने डिकेन्स की पित्रका में लेख भेजना आरम्भ कर दिया। सन् १८५५ में उसी विषय पर उन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा जिसमें उन परिवर्तनों को भी दिखाया जो सुघारों के कारण नार्थ एण्ड साउथ (North and South) के प्रकाशन तक हो चुके थे। ये दोनों उपन्यास ऐसे पक्षपातरहित एवं न्याययुक्त थे और उनमें ऐसा सच्चा चित्र श्रमिक वर्ग की दुर्दशा का दिया गया था कि उन्हें पढ़कर लोग कारखानेदारी की पद्धति के दोषों को समझ गये।

मिसेज गैस्केल की अन्य पुस्तकों के जो अपने समय में लोकप्रिय हुई, नाम निम्नलिखित हैं—स्थ (१८५४), सिल्वियाज लवर्स (१८६३) और वाइव्ज एण्ड डाटर्स (१८६६)। इन सव उपन्यासों में मिसेज गैस्केल की रसिकता, हृदय पर प्रभाव डालने की विशेष उक्तियाँ तथा स्त्री और पुरुष के स्वभावों की पहचानने की शक्ति के सुन्दर उदाहरण मिलते है।

# क्रैनफ़र्ड

मिसेज गैस्केल की सबसे उत्तम रचना क्रैनफ़र्ड (Cranford), जो १८५१ से लेकर १८५३ तक चार्ल्स डिकेन्स की ''हाउसहोल्ड वर्डस'' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ग्रामीण जीवन का गद्य-गीत है, जिसमें वयस्क कुँआरी स्त्रियों की दिनचर्या बड़े लालित्य एवं हास्यजनक ढंग से र्वाणत की गयी है। ऋनफ़र्ड उन्नी-सवी शताब्दी के आरम्भ का ठेठ अग्रेजी गाँव है जो शान्त वातावरण तथा बसने-वालों की मानवता एवं परस्पर की सहानुभूति के लिए सारे यूरोप में प्रख्यात हो रहा था। मिसेज गैस्केल ने इस गाँव की सव वस्तुओं को ग्रामीण जीवन से मिला-जुलाकर देखा है और पात्रों के स्वभाव तथा चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया है कि कदम-कदम पर हमें सदाचार एवं दया-भाव मूर्तिमान् दिखाई पड़ता है। करीव-करीव सारी उपकथाएँ, चाहे वे हास्य रस से भरी हों चाहे करुण रस से, गॉव के वातावरण का सन्चा चित्र देती है और उसे काव्य में रंग देती हैं। साथ ही वह बनावट तथा कपट भाव, जो ''सामने कुछ और, पीछे क्रुछ और'' होकर जीवन में कटुता उत्पन्न करता है, शुद्ध शिष्टाचार से बड़ी सुन्दर रीति से अलग करके दिखाया गया है। उपन्यास का प्रत्येक पात्र एक विशेष प्रकार की भावना का प्रतिरूप है। इन सब विशिष्ट गुणों ने कैनफर्ड को उन लोगों के लिए एक स्वर्ग बना दिया है जो प्राचीन काल के ग्रामीण जीवन में दिलचस्पी रखते है और उस समय के वातावरण तथा ग्रामीण दशा में आनन्द ले सकते है, जब न कहीं विजली थी न बड़े-बड़े कारखाने।

"कार्नहिल" पित्रका के सम्पादक ने, जिसमें मिसेज गैस्केल की बहुत-सी रच-नाएँ पहले प्रकाशित हुई थीं, लिखा है— "जब आप इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो जान पड़ता है मानो आप एक घृणित तथा दुराचारी संसार से, जिसमें नीच भाव-नाएँ भरी हैं और जो किसी प्रकार धीरे-धीरे स्वार्थ के बोझ से लदा हुआ घिसट रहा है, निकल भागे हों, और अब किसी ऐसे जगत् में आन पहुँचे हों जिसमें बहुत कमजोरियाँ हैं और गलतियाँ भी होती हैं, जहाँ दु:ख़ एवं मुसीबत के साथ जीवन में शान्ति भी पायी जा सकती है, जहाँ जीवन स्वास्थ्यकर तथा हितकर हो सकता है और जहाँ प्रग-पग पर आपकी आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है कि यह जगत कम से कम उस संसार की अपेक्षा अधिक वास्तिविक तथा सत्य है।" मिसेज गैस्केल की ही भाँति अपने समय के सामाजिक अन्याय एवं दुर्दशा पर गहरा चिन्तन करनेवाला व्यक्ति चार्ल्स किंग्सले (१८१९—१८७५) भी था, जिसने साहित्य के माव्यम को सुवारों के लिए प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया और उपन्यास लिखे। किन्तु चार्ल्स किंग्सले (Charles Kingsley) को उस दला तथा उन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, जिनमें श्रिमकवर्ग जीवन व्यनीत करता था, और न उसे इस वात का अनुभव था कि चरित्र का कैंसा और कितना वल चियड़े- गुदड़े लपेटे हुए हाथों से कारखानों के काम करनेवालों में छिपा पडा था। किन्तु इसके-साथ वह जार्लाट ज्ञाण्टी की तरह कहानी-कला के महत्त्व और उसके गम्भीर उद्देश्य को भी भली प्रकार समझता था। समाज एवं ससार मे अपने स्थान तथा प्रतिष्टा के कारण वह तत्कालीन समस्याओं एवं विचारणीय विषयों से सम्बन्धित रहा करता था।

## चार्ल्स किंग्सले

किसले एक पादरी का पुत्र था जो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने पर स्वयं भी केवल पचीस वर्ष की अवस्था में एवस्लीं के रेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रारम्भिक काल में भी उसे लोग वड़ा विद्वान् समझते थे। सन् १८६० में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उसे इतिहास का प्रोफेसर वनाया, और वह उस पद पर नौ वर्ष तक काम करता रहा। युवावस्था में वह फोड़िक डेनिजन मारिस (Fradrick Denison Maurice) तथा टामस कालांइल के विचारों और सिद्धान्तों के प्रभाव में आ गया था, जिस कारण किसी समय भी वह केवल पादरी नहीं था। उसके धर्मविषयक व्याख्यानों में मानवप्रकृति का ज्ञान और उसकी निर्वलता से सहातुभूति का भाव टपकता था। वह अपने को "ईसाई सोशिलस्ट" इसलिए कहता था कि ईव्वर को पिता मानकर मनुष्यों में जो भाईचारा और वरावरी का भाव उत्पन्न होता है, वही "सोविल्फम" का मुख्य सिद्धान्त है। कार्लाइल का उत्साही एवं उद्योगी जीवन-सिद्धान्त उसे बहुत आक-र्षित करता था। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब किंग्सले लोगों को इन सिद्धान्तों की व्याख्या करके समझाता नहीं था।

शताब्दी के मध्यकाल में सुधारों के लिए जितने आन्दोलन किये गये उन सब में किंग्सले ने दिलचस्पी ली, किन्तु वह कभी प्रचण्डता तथा वलात्कार की चार्टिस्ट नीति से सहमत नहीं हुआ। दूसरे पादरियों की तरह वह स्थितिपालक भी नहीं था। यद्यपि उसकी सारी रचनाएँ साफ़-साफ़ ईसाई की लिखी जान पड़ती हैं, किन्तु वह ईसाइयत न तो किसी विशेष संप्रदाय से सम्बन्ध रखती है, न किसी पन्थ की है। कहीं भी उसके विचार संकुचित अथवा पक्षपाती नहीं मालूम होते, विल्क वह भी दूसरे विचारशील लोगों की तरह उदारचित्त तथा विज्ञानवादी एवं एक प्रकार का आदर्शवादी कहा जा सकता है।

#### समय की विचार-भिन्नता

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में बहुत लोगों के विचार कई मतों के वीच डगमगाया करते थे। एक ओर वह इच्छापूर्ति एवं चित्त की सावधानी तथा आत्मा-भिमान था जो इंग्लैण्ड के व्यापार, वाणिज्य, यन्त्रविद्या और पक्षपातहीन शासन-पद्धति की सफलता से प्राप्त हुआ था। इसके फलस्वरूप लोगों की आर्थिक दशा का सुवार हुआ और उन्हें जीवन की सुविवाएँ प्राप्त हुई जो उन्नति के प्रमाण थे। दूसरी ओर वह आदर्श जीवन की लालसा थी जो शताब्दी के पहले चरण में लोगीं को सांसारिक उन्नति से सन्तोष नही देती थी और उन्हें सदा अलभ्य की प्राप्ति की चेष्टा करने को उत्तेजित करती रहती थी। लार्ड् मैकाले (Lord Macaulay) प्रथम मत का प्रतिनिधि था और राजनीतिक तथा आर्थिक अभ्युदय की पताका फहराता था। न्यूमैन (Newman) इसके विरुद्ध उस मत को अपना पूर्ण वल देता था जो मनुष्य की आञ्यात्मिक उन्नति को प्रधानता देता और पारलौकिक एवं वार्मिक प्रमाणों के अनुसार सारे जीवन और उन्नति को देखता था। इस समय बहुत-से ऐसे विचारशील लोग थे जो न तो मैकाले की भाँति प्रथम मत से सन्तोष पाते थे न न्यूमैन की भाँति इस संसार से मुँह मोड़कर परमार्थ में लग जाना चाहते थे। ये लोग किसी ऐसे सिद्धान्त की खोज में थे जो उन्हें अनात्मवाद से वचाकर संसार तथा जीवन की व्याख्या करे और समाजसूचार की नींव शासनपद्धति के सुवार से अविक गहरी डाल सके। इन विचारशील लोगों को ऐसे सिद्धान्त टामस कार्लाइल (Thomas Carlyle) की पुस्तकों में मिले, जिनसे चार्ल्स किंग्सले वहुत प्रभावित हुआ। युवावस्था से ही वह उस दशा से असन्तुप्ट रहा करता था जिसे दूसरे लोग उन्नति कहते थे। वह अपने हृदय एवं आत्मा की उस लालसा अथवा उत्कण्टा को, जो उसे अलम्य तथा अकल्पनीय आदर्श की ओर प्रेरित करती थी, छोड़कर ''उन्नति'' को स्वीकार नहीं कर सकता था। अपनी प्रकृति से ही वह असमर्थ था कि सन्तुष्ट सुअर को असन्तोषी मुकरात से उत्तम समझे, अथवा "मिड-

ल्सेक्स" में एक एकड़ भूमि पाकर स्वर्ग के राज्य को ठुकरा दे। स्वभाव से ही किंग्सले उन लोगों में था जो यथार्य की खोज में किसी मुन्दर भ्रान्ति को अंगीकार नहीं कर सकते थे।

किंग्सले की पुस्तकों उसकी विभिन्न रुचियों तथा दिल्रचित्यों की सूचक हैं। उसने कई उपन्यास भी लिखे जिनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ रोमैण्टिक, और प्राचीन काल का उसी निश्चय एवं साहम के साथ चित्रण करते हैं जैसे कि वर्तमान का। उसने १८४८ में यीस्ट (Yeast) और १८५० में ऐल्टन लाक (Alton Locke) नामक उपन्यास लिखे, जिनमें वे समस्याएँ प्रस्तुत कीं जो गताब्दी के मध्यकाल में विचारशील लोगों को चक्कर में डाल रही थी और व्याकुल कर रही थीं। इस समय में कैथलिक धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही थीं और "चार्टिज्म" का आन्दोलन चल रहा था। किंग्सले "कैथलिक विश्वास" और "सन्देह" अथवा अविश्वास के वीच का रास्ता दिखाता है। इसी प्रकार वह राजनीति में भी कोरी राजभिक्त और निरी राज्यविद्रोह की प्रवृत्ति के वीच का मार्ग वतलाता है।

# यीस्ट और ऐल्टन लाक

यीस्ट में ग्रामसमाज के ऊँची तथा नीची श्रेणी के लोगों को पात्र बनाकर उस सिद्धान्त को मूर्तिमान् किया गया है जिसे "त्रिञ्चन सोगलिज्म" का नाम दिया गया था। दूसरा उपन्यास ऐल्टन लाक गहरों के छोटे-छोटे दूकानदारों के जीवन के चित्र देता है और उनकी तुलना पढ़े-लिखे लोगों से करता है जिन्हें बहुत-सी सुविवाएँ प्राप्त हैं। यद्यपि उपन्यासों की तुलना में ये दोनों कोई विगेप महत्त्व नहीं रखते, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से इनमें कुछ गुण है जिन्हें अब तक किसी ने आग नहीं बढ़ाया। लैविज्ञन आर्जमोन (Lavington Orgemone) का चरित्र-चित्रण यीस्ट में और साण्डर्स मैंके का ऐल्टन लाक में असावारण वृद्धि के नमूने हैं और किसी भी उपन्यासकार को ख्याति दे सकते है। जिस कारण ये दोनों प्रारम्भिक रचनाएँ उच्च कोटि के उपन्यास नहीं है वह इनकी कलात्मक कम छोरी है—इनके कुछ भाग अति गम्भीर होकर बहुत वोज्ञिल हो गये हैं। इसके विरुद्ध इन उपन्यासों में दृश्यों का वर्णन वड़ा सुन्दर है, क्योकि जो स्थान दिखाये गये हैं वे किंग्सले के स्वयं देखे हुए है और जिनसे उसे प्रेम हैं।

ऐल्टन लाक में चित्त पर गहरा प्रभाव डालने वाला टुकड़ा वह है जिसमें

ऐल्टन लाक के स्वप्न का वर्णन किया गया है। इस काल में इंग्लैण्ड में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की यहाई का वड़ा उत्साह था और लोगों की कल्पना में भारत से उन महान जाति-समहीं के देश-देशान्तर गमन के चित्र घूम रहे थे। ऐल्टन लाक का स्वप्न भारत से ऐसे ही समुहों के पश्चिम गमन का चित्र देता है और सूर्य के प्रकाश से भरे अनन्त आकाश के नीचे फैले हुए मैदानों तथा घाटियों का अद्भृत छायाचित्र खीचता है, जहाँ एक वड़ा जनसमूह हिमालय से निकलकर टिड्डीदल के समान चलता चला जा रहा है। दुर्भाग्य से किग्सले ने वुल्वर लिटन का अनुसरण करके वास्तविक को रोमैण्टिक से इस प्रकार मिलाया कि घटनाएँ सजीव और स्पप्ट होते हुए भी विश्वसनीय नहीं रही और उपन्यास अच्छे टुकड़ों को कहानी का चेतनायक्त अंग न बना सका। इसके अलावा, किंग्सले न तो अपने विचारों तथा घारणाओं को, जो लोकाचार के विरुद्ध समझी जाती थी, वदल ही सकता था न उनको उपन्यास से वाहर ही रख सकता था। उसके उदार चित्त तथा प्रवर्त्तक स्वभाव में जो भय एवं उत्तेजना समय की दशा से उत्पन्न होती थी उसे ठंडे दिल से कला को वोझिल न होने देने के लिए दवाना सम्भव नही था। इन कारणों से किंग्सले को भी कार्लाइल की भाँति लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई और ये दोनों उपन्यास असफल रहे। फिर भी रचनाओं की विभिन्नता एवं उनके प्रभाव डालनेवाले ऐसे अंग, जिनमें चेतना भरी है और जो उत्तेजक कल्पनाओं से मिलकर वर्णनों को स्पष्ट तथा सजीव करते है ऐसे गुण है, जिनके कारण उसे उन्नीसवी जताब्दी के मध्यकाल का प्रतिनिधि उपन्यासकार कहा जाता है।

# ऐतिहासिक उपन्यास-वेस्टवर्ड हो, हाइपेशिया

किंग्सले ने अपने ऐसे विचारों तथा घारणाओं को, जो उसे विशेष प्रकार से उत्तेजित करती थीं, अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में भी प्रवर्त्तक रखा। उसने इतिहास से प्रवोचक उद्देश्य निद्ध करने का काम लिया और अपने देशवासियों को "पुरानी आकृति के नये शत्रु" दिखाये। साथ ही उमने मानवता का वह आदर्श भी मूर्तिमान् किया जो ईसाई धर्म के पालन से उत्पन्न होता है और जिसमें शारीरिक वल के साथ मानसिक समभाव होता है। इंग्लैण्ड के पाठकों को उसका १८५५ का लिखा वेस्टवर्ड हो! (Westward Ho) नामक उपन्यास बहुत पसन्द आया। इस उपन्यास में उसने इंग्लंण्ड और स्पेन की लड़ाई से कथावस्तु वनायी और वड़े जोरदार वर्णनों में समय का वातावरण तथा घटनाएँ प्रस्तुत कीं। महा-

काव्य के ढंग से उसने आर्मेंडा तथा उसके सम्वन्य के वीर चरित्रों का वर्णन किया है। इस उपन्यास में भी किंग्सले ने विशेष अवसरों पर अपनी लेखनी का चमत्कार दिखलाया है और वड़ा सुन्दर गद्य लिखा है। वेस्ट इण्डियन जाति का जीवन, लड़ाई के दृश्य, अंग्रेज जाति का जिप्टाचार तथा चरित्रगठन और अन्त की वह घटना, जिसमें अमियस ली (Amyas Leigh) विजली के अकस्मात् चमकने से अन्या हो जाता है, ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने प्रकाशित होते ही इस उपन्यास को लोकप्रिय वना दिया था। वहुत से साहित्यप्रेमी इस उपन्यास को किंग्सले की सर्वोत्तम रचना मानते है और किसी श्रेष्ठ उपन्यासकार की सर्वोत्तम रचना से उसे कम नहीं समझते।

किंग्सले के दो उपन्यास, हाईपेशिया (Hypatia) और हेरीवर्ड दि वेक (Hereward the Wake) विदेशी पाठकों को बहुत पसन्द आते हैं। दोनों उपन्यास इतिहास के विशेष युगों से सम्बन्धित है जो कई अर्थों में जातीयता के लिए विशेष महत्त्व के हैं। हाईपेशिया (१८५३) में उस संघर्ष का वर्णन है जो पाँचवीं शताब्दी में ईसाइयत और उसके पहले से प्रचलित मतों के वीच अलेग्जै- न्ड्रिया (Alexandria) में हुआ था। ईसाई मत के इतिहास का यह प्रारम्भिक युग वड़ा भयंकर था। हमें आश्चर्य तो यह है कि ईसाई तथा पादरी होते हुए किंग्सले ने इस युग को अपने उपन्यास का विषय कैंसे वनाया।

# हाईपेशिया

हाईपेशिया एक सुन्दर एवं विद्वान् स्त्री थी जो अलेग्जैन्ड्रिया के विश्वविद्यालय में प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा दिया करती थी। वह प्राचीन यूनानी मत की माननेवाली, विल्क उसकी पुरोहिताइन भी थी। इस मत में प्लेटो के सिद्धान्तों को पूर्वी अध्यात्म विद्या से मिलाया गया था, जिसकी व्याख्या करनेवालों में हाईपेशिया का बड़ा नाम इसिलए था कि उसने अपने मत को उन्म दरहित तथा संयमी कर दिया था। पाँचवीं शताब्दी के धर्मोन्मत्त ईसाई अपनी हठधर्मी से हाई-पेशिया को ईसाइयत और अपने मठों का घातक शत्रु समझते थे। एक दिन हाईपेशिया जब लेक्चर देने विश्वविद्यालय को जा रही थी तो उन्होने रास्ते में उसे पकड़ लिया और उसे वस्त्रहीन करके बोटी-बोटी नोच डाली और बचे-खुचे अंगों को जला दिया। हाईपेशिया की मृत्यु के बाद अलेग्जैन्ड्रिया से यूनानी विद्या का लोप हो गया और हठधर्मी एवं मूढ़विश्वास का राज्य स्थापित हो गया। कुछ काल तक बड़ा

उपद्रव मचा रहा जिसे राज्यपद के अधिकारी वश में नहीं कर पाये और न शःन्ति स्थापित कर सके। इसी समय में अलेग्ज़िन्ड्रिया पर उत्तर से गाथ जाति के झुण्ड टूट पड़े। उन्होंने हाईपेशिया के वध का वदला ले लिया और कई हजार ईसाइयों को उनके मठों में मार काट डाला। यह उत्तरी जाति अपने चरित्रवल से जो कुछ चाहती कर सकती थी।

किंग्सले ने वड़े सुन्दर ढंग से अलेग्जैन्ड्रिया के लोगों के भ्रष्ट जीवन और गाय जाति की स्वाभाविक शिष्टता का चित्रण किया है और दिखाया है कि आचरण पर जलवायु तथा भोग-विलास एव पाप का प्रभाव क्या होता है। उसने उन साधनों तथा उपायों का भी वड़ा अच्छा निरीक्षण किया है, जिनके द्वारा बुल्फ जैसे प्रौढ नेताने वीरे-वीरे उनके जीवन में परिवर्तन करके उन्हें कुछ से कुछ बना दिया। हाईपेशिया अत्यन्त दु:खमय कहानी है किन्तु किंग्सले ने उसे सदा के लिए अर्थपूर्ण उन्ही कला-रमक विधियों से बना दिया है जो कोई भी श्रेष्ठ कलाकार अपने काम में लाता है।

# हेरीवर्ड दि वेक

चित्रों एवं स्वभावों के भेदों के निरीक्षण में कदाचित् यह वात किंग्सले को सूझी कि वह हेरीवर्ड दि वेक (Hereward the Wake) लिखकर अपने देश-वासियों को एक पराक्रमी तथा उदारचित्त मनुष्य का नमूना दे। हेरीवर्ड दि वेक ऐसे ही आदर्श पुरुप के रूप में उसने लोगों के सामने रखा है। यह उपन्यास भी किंग्सले के दूसरे उपन्यासों की भाँति इतिहास की सामग्री को कल्पना के आश्रय से सजीव करके जातीयता की चेतना जगाता और सच्ची मानवता के भाव उत्तेजित करता है। इस उपन्यास में उस अन्तिम राजद्रोही की जीवनी ली गयी है जिसने नार्मन विजय को स्वीकार नहीं किया और एंग्लो-सैनसन अंश को अंग्रेजों की जातीयता के भावों में जीवित रखने की सदा चेष्टा की।

हेरीवर्ड प्राचीन समय का अंग्रेज वाइकिंग है जिसका भाई वह स्कैन्डिनेवियन वर्सक (Berserk) नामक योद्धा था जो युद्ध के समय पहनने की जगह अपना कवच उतार देता था। इंग्लैण्ड के इतिहास में हेरीवर्ड नाम का योद्धा हुआ है जो वहुत काल तक विलियम, दि काङ्करर (William, the Conqueror) का विरोध करता रहा था, जिसे उपन्यास में किंग्सले ने उत्तरी जातियों के गुणों का प्रतिरूप वनाया है। प्राचीन उत्तरी जाति के लोग उसे मनुष्यता एवं पराकम के सबसे अच्छे नमूने मालूम होते थे और उन्हीं में के एक व्यक्ति को उसने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस आदर्श में उसने शारीरिक तथा वौद्धिक वल को एकत्रित करके हमारे सामने रखा है।

बच्चों की पुस्तकों; हीरोज, वाटर वेवीज

किंग्सले जितना उत्तरी जातियों के पराक्रम को सराहता था, उतना ही यूनानी प्रवृत्ति से भी प्रेम करता था। यह प्रेम उस कहानियों की पुस्तक से मालूम होता है जो उसने अपने बच्चों के लिए लिखी थी और जो आगे चलकर हीरोज (Heroes) के नाम से प्रकाशित हुई। यह पुस्तक बच्चों के पढ़ने की पुस्तकों में सर्वोत्तम है जिससे अच्छी शायद ही किसी दूसरी भाषा में किसी ने लिखी हो। किंग्सले ने कई और पुस्तकों बच्चों के ही लिए वैज्ञानिक विषयों पर लिखी हैं, जिनमें से वाटर वेवीज (Water Babies) नामक कहानियाँ अब तक प्रसिद्ध हैं और पढ़ी जाती है।

सन् १८५७ में किंग्सले ने समकालीन जीवन पर भी एक उत्तेजित करनेवाला रोमांस लिखा, जिसमें उसने अपने आदर्शवाद को दूसरा रूप दिया। किंग्सले का विश्वास था कि सच्चा धर्म विश्वास में नहीं विल्क अच्छे कामों में होता है। मुसीवत के समय ईश्वर के सामने घुटने टेकना एवं सिर झुकाना और ज़रूरत में उससे प्रार्थना करना धर्म नहीं है; और न यह धर्म है कि सारी मुसीवतों को ईश्वर की भेजी हुई समझकर सहा जाय और चूँ न की जाय। किंग्सले के विचार से मुसीवतों को धेंयें के साथ सहना और पराक्रम से विध्नों को दूर करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपना शारीरिक एवं बौद्धिक वल लगाकर जीवन को सफल करना चाहिए। अपने शरीर के रग और पुट्ठे, उसी प्रकार पुट्ट तथा प्रवल करने चाहिए जैसे कि मन को, क्योंकि विना इसके मनुष्य इस सुन्दर संसार का जैसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं कर सकता और वह स्वार्थी तथा नीच एवं कपटी हो जाता है।

टू इयर्स एगो (Two years ago) में किंग्सले एक आदर्श महानुभाव का चित्र देता है और हमें वताता है कि एक सुशिक्षित मनुष्य जो ऊँचे सिद्धान्तों का पालन करता हुआ अपने जीवन को सफल वनाने की चेप्टा करता रहे, कैंसा होना चाहिए।

उपन्यास के इतिहास में एक विशेष युग ऐन्टर्नी ट्रोलोप (Anthony Trollope) के नाम से प्रसिद्ध है। ट्रोलोप (१८१५-१८८२) ने वड़ा परिश्रम थैकरे का अनुकरण करने में किया था और वह उपन्यास को यथार्थवाद की ओर लौटा

लाना चाहता था। वह एक बैरिस्टर का पुत्र था और आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा हुई थी। उसकी माता वहीं मिसेज ट्रोलोप थीं जिसने १८३२. में डोमेस्टिक मैनर्स आफ दि अमेरिकन्स (Domestic Manners of the Americans) नामक पुस्तक लिखकर अमेरिका के लोगों को वहुत कुद्ध कर दिया था। मिसेज ट्रोलोप ऐसे समय में अमेरिका गयी थीं जब वहाँ की सामाजिक दशा वहुत विगड़ी हुई थी। उसे जब जीविका के लिए अपनी लेखनी का आश्रय लेना पड़ा तो उसने अपने अनुभवों और जानी हुई वातों को लेकर यह पुस्तक लिखी। पुस्तक उसकी बुद्धि तथा चातुरी की अच्छी मिसाल है और ये सारे गुण उसके पुत्रों में भी पाये जाते हैं।

# ऐन्टनी ट्रोलोप और "वार्चेस्टर" सीरीज़ के उपन्यास

ऐन्टनी ट्रोलोप मिसेज ट्रोलोप का छोटा पुत्र था जो वड़ा सफल उपन्यासकार हुआ और उसने अंग्रेजी में इतनी अधिक सख्या में उपन्यास लिखे कि उसके मुख्य समालोचक प्रोफेसर सेन्टस्वरी को लिखना पड़ा कि उन्हें भी उनकी संख्या मालूम नहीं थी। ऐन्टनी ने थैकरे के उन्हीं विचारों को अपना भी सिद्धान्त वनाया था जो उसने अपने वैनिटी फेयर नामक उपन्यास में दिये हैं। परन्तु थैकरे ने अपनी उपन्यासकला को उन विचारों से बाँघकर नहीं रखा। ट्रोलोप ऐसा नहीं कर सका। वह साफ-साफ लिखता है कि उपन्यास युवकों तथा युवतियों के मनोरंजन के लिए लिखे जाने चाहिए और उनमें कोई अप्रिय एवं कटु वातें नहीं होनी चाहिए। वह अपने पाठकों को विश्वास दिलाता है कि वह अपने उपन्यासों में ऐसी कोई वातें नहीं आने देगा। उसे जो आश्चर्यजनक सफलता मिली वह वास्तव में एक कुशल कहानीकार की सफलता कही जानी चाहिए, उपन्यासकार की नहीं।

ट्रोलोप ने अंग्रेज समाज के मध्य श्रेणी के लोगों के जीवन से सम्वन्धित उपन्यास िल अथवा अभिजातवर्ग के लोगों की नीची श्रेणी को लिया, जिनकी जीवनकहानी िकसी दूसरे लेखक ने नहीं छुई थी। ऐसा करने का फल यह मिला िक उसके पाठकों की संख्या वहुत वड़ गयी। यदि हम साहित्य की कड़ी परिभाषा करे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ट्रोलोप के उपन्यास केवल रोचक कहानियाँ हैं, साहित्यिक उपन्यासकला के नमूने नहीं हैं, क्योंकि उनमें विषयवस्तु पर ही सारा ध्यान हैं, कलात्मक लक्षणो पर अथवा साहित्यिक एप तथा शैली पर नहीं। उसकी कल्पनाशिक्त बड़ी विलक्षण एव तीव थी, किन्तु वह शक्ति वहुधा चरित्र-

निरूपण के कार्य में प्रकाशित होती थी। जिस समाज को वह भली-भाँति जानता और समझता था, उसी के व्यक्ति-स्वभाव तथा चरित्र के नमूनों को लेकर उन्हें कठपुतिलयों अथवा शतरंज के मुहरों की तरह चलाता फिराता और उनकी प्रकृति को पाठकों के सन्मुख उपस्थित करता था।

उसकी कहानियों में सारा वल इस वात को स्पष्ट करने में दिखाई देता है कि विशेप स्थितियों में कोई ऐसा व्यक्ति क्या करेगा एवं क्या सोचेगा और स्थिति-परिवर्तन से उसके कार्यों अथवा विचारों में क्या अन्तर पड़ेगा। अपने पात्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार वह जो भविष्य वताता है वह कभी अशुद्ध नहीं निकलता। जो भी हो, कम से कम ट्रोलोप के पाठक ऐसा ही समझते थे और उसकी पुस्तकों की विकी इन्हीं विचारों के कारण खूब तेजी से होती थी। इसी विधि से उसने अनेक पुस्तकों लिखीं और आश्चर्य की वात यह है कि वह डाकखाने की नौकरी भी करता था तथा दूर-दूर के दौरे भी वरावर किया करता था।

ट्रोलोप ''वार्चेस्टर'' ग्रन्थमाला के लेखक रूप में प्रसिद्ध है जिसके सब उपन्यास बार्चेस्टर केथीड़ल गिरजे से कोई न कोई सम्बन्ध रखते हैं। दि वार्डेन (The Warden) पहला उपन्यास था जो १८५५ में प्रकाशित हुआ, जिसके दो वर्ष के जारान्त बार्चेस्टर टावर्स (Barchester Towers) लिखा गया। यह उसका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उसके दो और उपन्यास फ़्रैमली पार्सनेज (Framley Parsonage) और दि लास्ट कानिक्ल आफ़ वार्सेट (The Iast Chronicle of Barset) भी प्रसिद्ध हैं। ट्रोलोप ने राजनीति एवं वाणिज्य के विषयों पर भी उपन्यास लिखे, जिनमे उसने अपने समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाव डाला और उस अवस्था का अच्छा चित्र खीचा, जिसमें रहकर लोगों का चरित्र वनता और विगड़ता या। विषय उसने वे ही लिये है जो सदा से रोचक रहे हैं, जैसे घन-दौलत एवं रिश्तेदारी अथवा मेल-जोल से उत्पन्न होनेवाली रंजिशें तथा स्पर्वा, एक-दूसरे पर डोरे डालने के वे ढंग जो ऊँचे समाज के स्त्री व पुरुष काम में लाते हैं। एक-दूसरे को फाँसकर विवाह के नाते तक की सारी प्रचलित रीतियाँ उसने वड़ी समझ-वूझ से दिखाने की चेप्टा की है। वे पाठक जिन्हें सम्य जीवन के सीये-सादे नित्यप्रति खेले जानेवाले नाटकों में आनन्द मिलता है, ट्रोलोप के जपन्यासों को वहत पसन्द करते हैं। यद्यपि वह कोई गूढ़ रहस्य अथवा अनोखा सत्य उनके सामने प्रस्तुत नहीं करता, किन्तु उसके उपन्यासों में वहुत से ऐसे पात्रों से हमारी भेंट होती है जिन्हे फिर हम भूलते नहीं। यही कारण है कि इतना समय वीत जाने पर भी उसके उपन्यासों की माँग कुछ न कुछ वनी रहती है और जब तब उनके नये संस्करण प्रकाशित होते रहते हैं।

# चार्ल्स रीड और "फोटोग्राफ" की प्रणाली

ऐन्टनी ट्रोलोप के ही समान चार्ल्स रीड (Charles Reade) भी उसी वर्ग या जाति का लेखक हुआ है जिसे साहित्यकार नही विलक कहानीकार कहना अधिक उचित होगा। रीड (१८१४-१८८४) एक खाते-पीते घराने का लड़का था जो आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के वाद अविच्छात्र नियुक्त हो गया और अ-पराधीन जीवन व्यतीत करता रहा। दूसरे अनेकों सृशिक्षित यवकों के समान उसे जीविका के लिए अपनी लेखनी का सहारा नही लेना पड़ा। जिस समय उसने लिखना प्रारम्भ किया वह प्रौढ़ अवस्था को पहुँच चुका था और लेखक के कर्तव्य तथा रचना के नियमों को भली-भाँति समझ गया था। उसने पहला उपन्यास १८५३ में प्रकाशित किया जिसके पहले वह एक नाटक लिख चुका था और यह अनुभव कर चुका था कि जितने संकेन्द्रण तथा वास्तविकीकरण की आवश्यकता नाटक के लिए होनी जरूरी है वह उसके वश की वात नहीं थी। इसके अलावा स्वभाव से रीड ''रोमैटिसिस्ट'' (romanticist) था जो वास्तववाद के काल में साहित्य कला द्वारा अपने भावों तथा कल्पनाओं को साकार करने की चेप्टा करता था। यदि वह डिकेन्स की भाँति समकालीन समाज एवं जीवन में "रोमैटिक" अंश ढुँड़ता और उन्हें अपने स्वाभाविक ढंग से "रोमैटिक" प्रणाली तथा शैली मे व्यक्त करता तो उसे उपन्यास में डिकेन्स की जैसी सफलता मिलती। किन्तु रीड ने समकालीन वास्तववाद की माँग को पूरा करने के लिए तथ्यों एवं लेखबद्ध प्रमाणों को ढूढना और सग्रह करना आरम्भ किया जिन्हें प्रस्तुत करके वह अपनी लिखी हुई वार्तो को सत्य सिद्ध करता था । इस ढंग तथा ऐसे परिश्रम से लिखे हुए उपन्यासों क। कोई न कोई विशेष उद्देश्य होना भी जरूरी हो गया और साय ही उसके ज्ञान तथा विद्वत्ता ने उपन्यासों को वोझिल बना दिया।

चार्ल्स रीड को इट इज नेवर टूलेट टुमेण्ड(It is Never too late to Mend) और दि क्लायस्टर ऐण्ड दि हार्थ (The Cloister and the Hearth) नामक दो उपन्यासों में विशेष और अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इन दोनों उपन्यासों में विषय-प्रतिपादन वास्तविक एवं ओजस्वी है और विद्वत्ता के बोझ से दवा होते हुए भी दि क्लायस्टर (१८६१) उन तीन या चार ऐतिहासिक उपन्यासों में गिना जाता है जो

सर वाल्टर स्काट के बाद सफल हुए। अपने सिद्धान्त के अनुसार रीड ने विषय का बड़ी गहराई में जाकर अध्ययन किया और नवजाग्रति (Renaissance) के काल की अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त की, हजारों तथ्यों का निर्णय किया, सैकड़ों लेखबद्ध प्रमाणों को जाँचा, तब कहीं यह उपन्यास लिखा और इरैज्मस (Erasmus) को कथापुरुष वनाया।

इसी प्रकार उसने कारागारों के जीवन की छोटी से छोटी वातों को भली-भाँति देखकर और परखकर इट इज नेवर टू लेट टु मेन्ड (१८५६) लिखा। उसके ढंग से प्रकट होता है कि वह कदाचित् "फोटोग्राफ़ी" को सच्ची कला मानता था। उसकी भूल यह थी कि वह वास्तविक को यथार्थ अथवा सच्चा भी समझता था जो सत्य नहीं होता।

चाहे हम उसके वर्णन के तथ्यों में दोष न निकाल सकें और न उसे वढ़ा-चढ़ा कर कुछ का कुछ बनाने का दोषी ठहरा सके, परन्तु फिर भी उसके उपन्यासों का जो प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है, उसे हमारा मन बनावटी एवं असत्य समझकर वहु घा अस्वीकार कर देता है। कलाकार की दृष्टि में वास्तविक अथवा ठोस और मूर्तिमान् विशिष्ट वस्तु का मूल्य केवल वह अनन्त का संकेत या सुझाव है जो उससे मिलता है। इतिहास और कला के बीच कोई भेद ऐसा अवश्य है जो दोनों के सार का सूचक है और जिसके कारण ही कलाकार ऐतिहासिक रीति एवं कम को वड़ी सरलता से समझ लेता है। चार्ल्स रीड की सफलता वास्तव में उसके शिल्प-कौशल की सफलता है, जिसे उसने वड़े परिश्रम के बाद सीखा था और जिस कुशलता का उसने पूरा फ़ायदा भी उठाया।

कहानी कहनेवालों में रीड का महत्त्व इस वात में है कि उसने विभिन्न विषयों पर कहानियाँ लिखीं। किसी ऐसे दूसरे अंग्रेजी लेखक का नाम वताना, जिसने रीड से अधिक विस्तृत क्षेत्र से सामग्री ली हो, किठन होगा। उसने पन्द्रहवी और सत्रहवीं शताब्दियों से विषय लिये, उसने ग्राम तथा नगर के जीवन पर कहानियां लिखीं, समकालीन समस्याओं और बहुत से स्थानों की विशेषताओं का भी कहानियों में प्रतिपादन किया। उन दो उपन्यासों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, रीड की कई रचनाएँ अपने विशेष गुणों के कारण प्रसिद्ध है जिनमें से दो ऐसी है जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। एक रचना में उसने कंजर जाति के स्वभाव एवं उसके पैतृक गुणों का वड़ा सुन्दर चित्र दिया है। इस रचना का नग्म ए टेरिक्ल टेम्पटेशन (A Terrible Temptation) है। दूसरी ग्रिफिथ गान्ट

(Griffith Gaunt) नामक रचना मनोविज्ञान की रीति से डाह के आवेश का विश्लेषण करती है। इन दोनों कहानियों का महत्त्व इसिलए भी कहा जाता है कि रीड ने इनमें समय से पहले ही विज्ञान के कुछ मूल सिद्धान्तों का प्रयोग किया था।

अंग्रेजी उपन्यास में रोमांस और वास्तविकता किस प्रकार घुल-मिल गये, कैसे वे सारे अंश जो अटारहवी शताब्दी में उपन्यास को प्राप्त हुए, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में बीरे-बीरे उसकी परिभाषा में सिम्मिलत हो गये और इस काल के वौद्धिक विकास एवं नैतिक उन्नित तथा विस्तार को मूिलमान् करने में उपन्यास से कैसे-कैसे काम लिये गये, इन सारी वातों के अध्ययन में जिस लेखक का विशेष महत्त्व है वह जार्ज इलियट (George Eliot) के नाम से प्रसिद्ध है। एक ओर उसके उपन्यास मिसेज गैस्केल (Mrs. Gaskell) और चार्ल्स किंग्सले (Charles Kingsley) का सम्वन्य इस विकास तथा उन्नित से स्पष्ट करते हैं, दूसरी ओर वे वताते हैं कि कैसे स्वयं उसकी व्यापक सहानुभूति एवं अन्तर्दृष्टि ने और समकालीन सामाजिक तथा व्यक्ति-जीवन की समस्याओं की जानकारी ने उपन्यास को पहले से कहीं अधिक गम्भीर वना दिया। रिचर्डसन (Richardson) और फील्डिंग (Fielding) ने उपन्यास को क्षुद्रता और ओछी वकवास से मुक्त कर दिया था। उनके उपरान्त आनेवाले लेखकों ने उसका हलकापन भी दूर कर दिया था। विषयवस्तु के परिवर्तन के साथ-साथ कलात्मक भेद भी उत्पन्न होते गये थे, जिनके कारण कहानीकला तथा उपन्यास में अन्तर पड़ता गया था।

जार्ज इलियट ने उपन्यास को साहित्य का प्रतिप्ठित अंग वनाने की कोशिश की आँर अपने उपन्यासों के लिखने में कलात्मक गुलियों को मुलझाने का प्रयत्न किया। उसके उपन्यासों ने यह भी सिद्ध किया कि उपन्यास लिखनेवाले को कितनी बड़ी सावना और कितने किंठन परिश्रम की आवश्यकता होती है तब कहीं वह लिखने का अविकारी होता है। साथ ही उसने यह भी सिद्ध किया कि पाठक में भी, यदि वह कला का उपासक होना चाहता है, लेखक-जैसी गम्भीरता और तपस्या होनी चाहिए। किसी पादरी का चित्र केवल सामाजिक सम्बन्धों के सिहत खींचना और उसके वार्मिक विचारों तथा दृढ़ विश्वासों को छोड़ देना, जैसा कि एण्टनी ट्रोलोप ने किया है, जार्ज इलियट के लिए असम्भव था। इसी तरह प्रचलित रीति से कथावस्तु तैयार करके पात्रों को उसमें शतरंज के मोहरों के समान जमा देना और पाठकों के मनोरंजन के लिए उन्हें इधर से उधर चक्कर लगवाना जार्ज इलियट की दृष्टि में तुच्छ काम था। उसके मत के अनुसार उपन्यास लिखनेवाले

के लिए जरूरी है कि वह न केवल साघारण आवेगों का प्रभाव दिखाये विल्क उन महान् अवघारणाओं तथा उत्साहों का भी, जो समाज और व्यक्ति के जीवन को क्षण क्षण पर बनाया और विगाड़ा करते हैं। इस समय से पहले मिसेज गैस्केल और शालीट ब्रान्टी ने अपने उपन्यासों मे ऐसी धारणाओं एवं भावनाओं को स्थान दिया था जो किसी न किसी नैतिक सूत्र से वैंचे होने के कारण सामाजिक तथा व्यक्ति जीवन को समरूप करने में समर्थ थी। किन्तु ऐसा करने के लिए और सम्बन्धित-समस्याओं को हल करने के लिए जो ज्ञान एव विस्तीर्ण विचारों का ससार चाहिए था वह जार्ज इलियट ने इस समय अंग्रेजी उपन्यास को दिया।

## जार्ज इलियट

जार्ज इलियट का अपना नाम मेरियन ऐन इवैन्स (Marian Ann Evans) था। वह एक वड़ी रियासत के मालदार परिचालक की पुत्री थीं जिसका जन्म १८१९ में हुआ था। उसके पिता ने वड़े उत्साह से उसे पढ़ाया-लिखाया था; पहले घर पर ही वारिकजायर में और वाद को स्विजरलैन्ड में अच्छे से अच्छे पण्डितों की देखरेख में। जिस काल में उसकी बुद्धि का विकास हो रहा था इग्लैण्ड वैज्ञानिक विचारों की उथल-पुथल में पड़ा हुआ था। शिक्षित समाज में धार्मिक विश्वासों पर विवाद होते थे और दिन पर दिन लोगों में श्रद्धा घटती जाती थी। मेरियन पर भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा और उसका जगा हुआ चित्त व्याकुल होने लगा।

वह अभी पूरी वीस वर्ष की भी नहीं हुई थी जव उसने ईसाई धर्म के द्वैतवाद से अपने मन को फेर लिया और १८४२ में ईसाइयत में उसका विश्वास समाप्त हो गया। इसी वर्ष उसने स्ट्रास की लिखी हुई ईसा की जीवनी का अग्रेजी भाषा में अनुवाद करना आरम्भ किया, जिसे उसने १८४६ में समाप्त किया। अव उनने वेस्टिमिस्टर रिब्यू (Westminster Review) में लेख भेजने शुरू किये और १८५१ में वह उसकी सहकारी सम्पादिका हो गयो। यह पित्रका उन लोगों की थी जो धार्मिक विचारों का त्याग करके स्वयं सोचते-विचारते थे। उस समय के लगभग सभी विचारगील वैज्ञानिक अथवा विज्ञान के सिद्धान्तों में विश्वास करनेवाले इस पित्रका से सम्बन्ध रखते थे। मिस इवैन्स का, पित्रका के ही नाते जान स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer), जार्ज हेनरी लेविस (George Henry Lewis) और दूसरे कई स्वतंत्र विचार के लोगों से साक्षात् हुआ। यद्यपि डाविन (Charles Darwin)

का मत अभी प्रमाणित रूप में सामने नहीं आया था, फिर भी पत्रिका में जो लेख प्रकाशित होते थे वे धार्मिक लोगों के लिए उद्वेगकारी होते थे। मिस इवैन्स के सम्बन्ध ने विशेष करके लोगों को पत्रिका का शत्रु वना दिया था।

हर्वर्ट स्पेन्सर ने जब मिस इवैन्स का अपने मित्र जार्ज हेनरी लेविस से परिचय कराया तो स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वे दोनों मित्र होंगे और उनकी मित्रता एक दूसरे के लिए प्रेम में परिवर्तित हो जायगी। लेविस की पत्नी पागल अवश्य थी पर जीवित होने के कारण इन दोनों में विवाह होने की कोई सम्भा-वना नहीं थी। मिस इवैन्स और लेविस दोनों ही दार्शनिक तथा नीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी रीति से इस समस्या को हल किया और कानन के विरुद्ध होते हए भी साथ रहने लगे। आश्चर्य तो यह है कि समाज ने इस नाते को स्वीकार भी कर लिया। इस नाते का वड़ा गहरा प्रभाव मिस इवैन्स के साहित्यिक जीवन पर पड़ा। यद्यपि लेविस कहानी तो ऐसी ही वैसी लिखता था किन्तू समीक्षक वह ऊँचे पाये का था और विज्ञान के विषयों पर तो वह समकालीन लेखकों की पहली पंक्ति मे रखा जाता था। वह गूढ, नीरस तथा शुष्क विषयों पर वड़े रोचक "रोमैन्टिक" ढग से लिख सकता था। यहदी जाति की विशेषताएँ भी उसमें वे सव थीं जो लेखक को सुन्दर शैली एवं साहित्य-कला का ज्ञान देती है और उसकी रचनाओं में लालित्य उत्पन्न करती है। इन विशेषताओं के होते हुए यह सम्भव नहीं था कि लेविस का अच्छा और वुरा प्रभाव मिस इवैन्स पर न पड़ता । जो स्थित उनके सहवास से उत्पन्न हो गयी थी और उससे पहले ईसाई घर्म छोड़ देने से जो उसके विरुद्ध धार्मिक लोगो मे हलचल मची थी, इन दो महत्त्वपूर्ण वातों के कारण उसे सदा सचेत रहना पड़ता था, जिसका आयास उसके स्वभाव को विकृत कर सकता था। किन्तु मिस इवैन्स के सामने एक ऐसा आदर्श था जो उसको इस दशा में वल देता और प्रसन्नचित्त रखता था। उसने इरादा कर लिया था कि वह अपने जीवन से सिद्ध करेगी कि स्वतंत्र विचार और ईसाइयत को छोड़ना व्यभिचारी होना नहीं है। लडकपन से ही उसके विचार नीति एवं सदाचार के सम्बन्ध में वडे दृइ तथा अटल थे, और अब इन दोनों सामाजिक विरोघो के कारण वह और भी सचेत रहती थी और आदर्श को स्दा सामने रखती थी। उसने १८५७ में लिखा था----''यदि मै पाँच वर्ष और जीवित रह जाऊँ तो मेरे जीवन की साक्षा न् फल-प्राप्ति उस सत्य एव सद्भाव के रूप में, जो मैं खोजती हूँ, ऐसे नकारात्मक प्रतिवन्य से कही अघिक मूल्य की होगी जो मैं लोगों की भावना को ठेस न लगाकर प्राप्त करती।

# प्रथम निर्माणकाल के उपन्यास

इस बात का सबसे पहला संकेत कि ज्ञायद मिस इवैन्स उपन्यास लिखना प्रारम्भ करे, अक्टूवर १८५६ के वेस्ट-मिस्टर रिव्यू के एक लेख में मिला था, जो उसने स्त्रियों के उपन्यासों की समीक्षा में लिखा था। जनवरी १८५७ में उसकी पहली कहानी व्लैकवुड्स मैगजीन (Blackwood's Magazine) में प्रकाशित हुई। उसी वर्ष उसने दो और कहानियाँ लिखी और १८५८ में तीनों को सीन्स फाम क्लैरिकल लाइफ़ (Scenes from Clerical life) के नाम से प्रकाशित किया। इन कहानियों में ऐसे पादरियों के विचार और भावनाएँ चित्रित हैं, जिन्हें डिसेन्टर्स (Dissenters) कहते थे और जो घार्मिक मतभेद एवं स्वतंत्र विचारों के कारण स्मालेट (Smollet) के समय से दम्भी तथा पाखण्डी के रूप में उपन्यासों में दिखाये जाते थे। जार्ज इलियट ने अपनी कहानियों में इनके साथ ऐसा अच्छा न्याय किया कि बहुत से पाठक पुस्तक को किसी डिसेन्टर की रचना समझते रहे। सन् १८५९ में उसने एडम वीड (Adam Bede) र्नामक अपना प्रथम उपन्यास प्रकाशित किया और उसके वाद अगले वर्ष ही दि मिल आन दि फ्लास (The Mill on the Floss) और १८६१ में साइलस मार्नर (Silas Marner) प्रकाशित किया। इन तीनों उपन्यासों का वड़ा आदर हुआ और जार्ज इलियट को श्रेप्ठ उपन्यासकारों में गिना जाने लगा।

मिसेज गैस्केल की भाँति इन उपन्यासों की कथावस्तु में जार्ज इलियट ने इंग्लैण्ड के इतिहास का वह काल लिया है, जब वर्ड्स्वर्थ (Wordsworth) और कोलिरिज (Coleridge) अपनी युवावस्था से पार हो रहे थे और वह काल भी दिन पर दिन वड़ी जी झता से वदल रहा था। किन्तु, मिसेज गैस्केल के ढंग से विपरीत, जार्ज इलियट ने अपने उपन्यासों की सामग्री अपने अनुभवों में केन्द्रित रखी और अपने पात्र उस जीते-जागते संसार से लिये जिसमें न तो केवल देवता वसते थे न केवल दैत्य। उस संसार में स्त्री और पुरुप न तो देवदूतों के जैसे उज्ज्वल थे न जैतान जैसे काले, विल्क भलाइयों और वुराइयों के मिले-जुले कुछ भूरे से लोग थे जिनके जीवन में सुख और दु:ख, हँसी और रोना, एक ही दिवस के अनुभव हो सकते थे। इस धूप-छाँह के संसार को वह समझती और प्यार भी करती थी और इसी संसार में अच्छा जीवन विताने में वह मनुष्य की सारी करतूत भी समझती थी।

# ऐडम वीड

ऐडम वीड की कथावस्तु एक कहानी पर आघारित है जो जार्ज इलियट ने अपनी मौसी से मुनी थी। यह मौसी "मेथोडिस्ट" (Methodist) गिरजे की एक कट्टर किस्म की उपदेशक थी, जिसको एक युवती ने कारागार में वन्चे के वध कर डालने का वृत्तान्त वताया था। उपन्यास की डाइना मारिस (Dinah Moris) का मूल खाका यही मौसी थी। ऐडम वीड की कल्पना उसने अपने पिता के चरित्र पर आश्रित की है और मिसेज पुआयज़र (Mrs. Poyser) कहा जाता है वहुत कुछ जार्ज इलियट की माता से मिली है। यह निश्चित है कि वास्तविकता लाने के लिए वह सदा अपने घर तथा कसवे के लोगों एवं उनके जीवन का मूल चित्र वनाकर अपने उपन्यासों के वर्णन लिखती थी। ऐडम वीड में नित्यप्रित का जीवन ठीक उसी प्रकार चलता है जैसे कहीं भी वारिकशायर अथवा डर्वीशायर में सामान्य लोग देखते है। उस जीवन के चित्र में न कोई विशेष प्रकार से उत्पन्न की हुई स्थितियाँ हैं, न अलग से साधारण वातों के सम्वन्य में गहरे विचार प्रकट किये जाते हैं, और न मुप्त-चेतन के प्रवाह में उत्तेजना के वाद की म्लानता दिखाई जाती है।

ऐडम वीड में जो जीवन चित्रित है वह वही साघारण दुःख-मुख, प्रेम और आनन्द, व्यंग्य तथा करुणा से भरा हुआ जीवन है, जो प्रत्येक मनुष्य प्रातःकाल प्रारम्भ करता और भोगता है। हेटी से ऐडम का प्रेम, डानीयार्न का हेटी को प्रलोमन देना तथा उसका सिर फिरा देना, हेटी का दुःखमय जीवन, उसके अपराय का निर्णय तथा संशय की अवस्था, डानीयार्न का पश्चात्ताप, अन्तिम क्षण की क्षमा और फिर ऐडम का डाइना मारिस से विवाह, ये सव वातें साघारण किन्तु हृदयग्राही होने के कारण सर्वप्रिय हैं क्योंकि किसी के भी जीवन में उठ सकती हैं। कला का महत्व यह है कि वह इन अप्रत्यक्ष तथा गुप्त सम्भावनाओं को जीवित करके हमें अनुभव कराती है और उस अनुभव को प्रकट करने में वहमूल्य एवं विस्तृत कर देती है। सुख-दुःख को इस प्रकार व्यवस्थित कर देने से कलाकार संभ्रान्त भावना-संघर्ष को शुद्ध करता और वेजोड़ अथवा असंगत आवेगों को दूर कर देता है। उपन्यासकला का आधार मनुष्य-जीवन है, जिसकी सामान्य गित को दुःख-मुख, प्रेम, हास्य, करुणा इत्यादि भावनाएँ गामक वल देती हैं। इतनी सामग्री से कोई अर्थपूर्ण कथावस्तु नहीं वनायी जाती। उपन्यासकार में मनुष्य को पहचानने तथा

उसके चित्र के वे गुण पृथक् कर लेने की योग्यता होनी चाहिए जो उसकी आत्मा के विशेष लक्षण हैं। साथ ही उसमें आचारिक तथा आव्यात्मिक एवं भौतिक सौन्दर्य से प्रभावित होने की क्षमता होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस क्षमता के विना वह कोई महत्त्व की वात कहीं देख ही नहीं सकता। जार्ज इलियट के मतानुसार उपन्यास लिखनेवाले में नैतिक निश्चय और अपने अनुभव से प्रप्त किये हुए सत्य में दृढ़ विश्वास का होना भी बहुत जहरी है, इसलिए कि विना इस निश्चय तथा विश्वास के मुख और दुःख, जीवन और संसार, हानि और लाम कोई भी सार नहीं रखते और मनुष्य एक पतंगे के समान निर्वोब, केवल इन्द्रियों के वग में इघर-उघर टक्करें मारता फिरता है। ऐडम वीड की लोकप्रियता आज भी इन्हीं सब गुणों के कारण है और अंग्रेजी भाषा जब तक जीवित है वनी रहेगी।

## दि मिल ऑन दि फ्लॉस

दि मिल ऑन दि फ्लॉस (The Mill on the Floss) में स्वभावों की असमता का वहत सुन्दर चित्रण है। टाम और मैगी पनचक्की के मालिक, मिस्टर टुलिवर के वच्चे हैं जो साथ-साथ फ्लास नदी के किनारे के स्थानीय रंगों से सुज्ञोभित डवकोट में रहते और वड़े होते हैं। टाम वड़कर एक नीरस, कुछ सूखा-सा युवक हो जाता है, जिसकी न तो वृद्धि न कल्पना एक संकुचित सीमा से ऊपर निकलती है और न जो अपने वैवे-र्रंके स्दाचार सम्बन्धी मत को ढील देकर दूसरे के आशय को समझ सकता है। दूसरों पर नियम लगाने का उसे खास शौक है। इसके विरुद्ध मैगी वड़ी बुद्धिमान्, न्यायशील, सुक्ष्मग्राही, कलाप्रेमी और प्रत्येक गुण में अपने भाई से अधिक आदर के योग्य थी। स्वभाव की इस असमानता एवं स्यानीय असंगतियों ने मैगी का जीवन दू:खमय कर दिया, यहाँ तक कि कहानी दु:खान्त हो गयी। एक ओर भाई की नासमझी और सहानुभूति की कमी ने मैगी के हृदय में पन-पग पर भ्रातुभाव को ठेस लगायी, और दूसरी ओर उसने घर के वाता-वरण में मैगी की बौद्धिक उन्नति एवं भावना-विकास के प्राकृतिक मार्ग को रूँयकर उसकी आत्मा की भुख को मार दिया। किस प्रकार मैगी का जीवन भावना-संघर्ष और स्वाभाविक प्रेरणा की हलचल में फँना हुआ किनारे लगता है और चट्टान पर टकराकर च्र-च्र हो जाता है, यही इस उपन्यास की दुःखान्त कहानी है।

मैंगी को कौन समझता और कौन नहीं समझता है, यह वताने में उपन्यासकार ने कई गहरे मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। दुःखमय कहानी में कुछ ऐसे स्थान भी आते है जहाँ हम आनन्द से हँसते भी है और दुःख को भूल जाते है। जिन पात्रों के ससर्ग मे ऐसा होता है वे अमुख्य तो है किन्तु स्कॉट के ऐसे पात्रों की भॉति निर्णीत है तथा उनके लक्षण निर्घारित किये जा सकते है और डिकेन्स के ऐसे अमुख्य पात्रों के समान हॅसमुख तथा मन बहलानेवाले है। जार्ज इलियट थैकरे (Thackeray) से किसी बात में नहीं मिलती, किन्तु डिके स (Dickens) से उसने सूक्ष्म निरीक्षण सीखा और अपने सामने की वातों से प्रभावित होकर उन्हें उपन्यासों की सामग्री बनाया। परन्तु जहाँ डिकेन्स के यहाँ भावुकता की अति हो जाने से रिसकता का आधिक्य तथा दुर्वलता का दोष उत्पन्न हो गया है, जार्ज इलियट के बुद्धिप्रधान एव नीतिमान् स्वभाव ने ऐसे कोई दोष कथावस्तु में आने नहीं दिये है और न सहानुभूति से घुलकर वह पानी-पानी होती है। जब मैंगी दुलिवर ने अपने व्यक्तिगत आनन्द के लिए सामाजिक बन्धन तोड़ने से इन्कार किया, उस समय इलियट स्वय अपने जीवन की समस्या के अति निकट पहुँच गयी थी, किन्तु उसने अपने को पात्रों से अलग रखकर केवल मनुष्य की प्रारब्ध एव उसकी कठिनाइयों को स्वीकार करके प्रसग बदल दिया।

## रामोला

इस प्रथम निर्माण-काल की ये चारों रचनाएँ सीधे-सादे जीवन की कहानियाँ हैं जिनके पात्र सामान्य प्रकृति के लोग है। इसी काल में जार्ज इलियट एक विशेष प्रकार का उपन्यास लिखने की तैयारी कर रही थी, जिसका नाम उसने रामोला (Romola) रखा और जिसे १८६३ में प्रकाशित किया। जैसा वह कहा करती थी, उसने यह उपन्यास युवावस्था में लिखना प्रारम्भ किया था और जब वह समाप्त हुआ तो उस पर बुढापा आ गया था। उसे लिखने की तैयारी में उसे अंग्रेजी, फ़्रांसीसी तथा जर्मन और इटैलियन भाषाओं में पाँच सौ से अधिक पुस्तके पढ़नी पड़ी थी और सैकड़ों समस्याओ पर गहरा विचार करना पड़ा था।

इस उपन्यास की कहानी इटली की नवजाग्रति से सम्बन्ध रखती है और उसकी पृष्टभूमि मे पन्द्रह्वी शताब्दी का पलोरेन्स और उसका वातावरण है। जगत्-विख्यात बहुत से लोग, जैसे साबोनारीला, मैकियावेली, चार्ल्स अष्टम, मेडीची, इस उपन्यास मे आते है और उनका चित्रण वड़ी होशियारी से किय' गया है। पलोरेन्स की दशा तथा उसकी सजधज का वर्णन वड़ा सुन्दर है। रामोला एक अन्धे वृद्ध विद्वान् की पुत्री है जिसकी पितृ-भिक्त और आत्म-समर्पण मे विघ्न डालने को टीटो मेलिमा नामक एक यून.नी कहीं से उत्पन्न होता है और रामोला के जीवन में कड़ी परीक्षाएँ आकर उसकी सद्भावना एवं सदावार को सिद्ध करती हैं। टीटो मेलिमा (Tito Melema) उन यूनानी लोगों में से घा जो इटली में शरण लेकर अव्यापक का काम करते और विज्ञान तथा कला के प्रचार में योग देते थे। इस यूनानी के चरित्र का चित्रण करके जार्ज इलियट ने उपन्यास में अनोखा काम किया है। उसका चरित्र बहुत ही पेचीदा, बड़ा ही आकर्षक तथा मोहित करनेवाला है। साथ ही टीटो अत्यन्त घृणित एवं तिरस्कार करने योग्य मनुष्य भी है जिसे न उदारता छू गयी है, न कृतज्ञता। कोरी स्वार्यपरता से वह अपने साथियों, मित्रों, उपकार करनेवालों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक के साथ विज्वामयात करता है और अन्त में वह उस मनुष्य के हाथों मार डाला जाता है जिसने उसे अपना पुत्र कहकर पाला-पोसा था।

टीटो मेलिमा जैसे मनुष्य इटली के इस नवयुग में उस विशेष प्रकार के वाता-वरण और उस नयी स्वतंत्रता ने उत्पन्न किये थे, जो इस जाग्रति के काल में मनुष्य-जीवन को वदल रही थी। जार्ज इलियट ने फ्लोरेन्स एवं इटली के इस वातावरण और उन सारे वलों तथा प्रभावों का अच्छी प्रकार अव्ययन किया और ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो उस वातावरण में उन प्रभावों के वीच उत्पन्न हो सकता था। टीटो मेलिमा उसी कल्पना का फल है और उसका चरित्र तथा स्वभाव एक प्राकृतिक सत्य है। वातावरण एवं प्रभावों के अध्ययन में उपन्यासकार ने कोई वस्तु छोड़ी नहीं है, कला और दर्शन, उत्साह और प्रेम ने जो कुछ इस काल में निर्माण किया था, उसने वह सब अनुभव किया और बड़ी सुन्दर रीति से उसका वर्णन भी किया है।

जार्ज इिलयट की सूक्ष्म चेतना तथा ज्ञान और मानवप्रकृति को समझने की योग्यता ने उपन्यास को ऐसी रचना का महत्त्व दिया है जो अंग्रेज़ी में ही नहीं, विल्क गायद सभी भाषाओं में अदितीय है। स्वयं जार्ज इिलयट की रचनाओं में भी रामोला की विशेषता इस वात में है कि उसमें रहस्यों तथा गूड़ार्य वातों को लाक्षणिक रूपकों द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की गयी है, जिसका वड़ा मुन्दर उदाहरण वह स्वप्न है, जिसमें एक ऐसी नदी वहती है जिसका पानी पानी नहीं विल्क वरावर खुलते चले जानेवाले प्राचीन वर्मपत्र हैं, जिन पर लिखी हुई रचनाएँ मानवसम्यता के गौरव का दर्शन कराती हैं। ऐसा ही वह स्वप्न हैं जिसमें उस विवाह का वर्णन किया गया है जिसमें पुरोहित का चेहरा मौत का चेहरा वन जाता

है। ऐसे स्थानों पर वड़ी सुन्दर तथा काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और कल्पनाशक्ति ने भी खुब चमत्कार दिखलाये है।

# मिड्लमार्च

रामोला के बाद के उपन्यासों में लेबिस का प्रभाव जार्ज इलियट की कथावस्तु और लेखन-प्रणाली पर पड़ता हुआ दिखाई देता है और उपन्यासों में पाण्डित्य की मात्रा बढ़ती जाती है। मिड्लमार्च (Middlemarch), जो १८७२ में प्रकाशित हुआ, मनोवैज्ञानिक निरीक्षणों तथा दूसरे प्रकार के पाण्डित्य से भरा हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि उपन्याम अपने दूसरे गुणों के कारण बहुत ऊँची श्रेणी का है और उसमें जार्ज इलियट के प्रीढ़ विचारों एवं अनुभवों के साथ इंग्लैण्ड के कसबों तथा गाँवों में रहनेवाले बड़े आदिमियों का जीवन और आपस के सम्बन्धों की पेचीदिगियाँ बड़े कलात्मक ढंग और गहरी सूझ-बूझ से दिखलायी गयी है। जो स्थितियाँ और तथ्य कथावस्तु को दिलचस्प बनाते हैं, जैसे कि कर्तव्य के विचार से एक युवती का एक निकम्मे तथा स्वार्थी मनुष्य के साथ विवाह और उसके परिणाम की दुर्गति और विरक्तता। किन्तु सारा उपन्यास एक सा दिलचस्प नहीं है। डारोथी बुक (Dorothea Brooke) और मिस्टर कसावाँ (Mr. Casaubon) की कहानी जैसी दिलचस्प है वैसा कोई दूसरा प्रसंग दिलचस्प नहीं है और जो गहरी वातें उसके सम्बन्ध में कहीं गयी हैं वे बहुत ही हृदयग्राही है।

इस उपन्यास का संसार वहुत विस्तृत है और बहुत से दिलचस्प स्त्री-पुरुष उसमें वसते हैं। मिसेज कैंडवैलेडर जैसी हास्यपूर्ण स्त्री, सर जेम्स चिटम जैसा नियत आचार-विधि का पालन करनेवाला पुरुष, मिस्टर ब्रुक जैसा विश्वास में ढुलमुल तथा सबसे सहमत होनेवाला विचारशील मनुष्य, जिसकी राजनीति और वोट का किसी को पता न चल सके, और धार्मिक ठगी में निपुण मिस्टर बुलस्ट्रोड, सब इसी संसार में रहते और अपने-अपने काम करते हैं।

## डेनियल डेरोंडा

डेनियल डेरोंडा (Daniel Deronda) नामक उपन्यास में जो इसके वाद १८७६ में प्रकाशित हुआ, लेविस का प्रभाव पूर्णरूप में दिखाई देता है। पहले तो उसका प्रमुख पात्र ही यहदी है और दूसरे उसमें यहूदी जाति का इतिहास, धार्मिक विश्वास, उसकी विद्या तथा ज्ञान और जाति के आदर्श कुछ इस प्रकार विना प्रयोजन के पुस्तक में भरे गये हैं कि वे लेखक की अपनी प्रणाली से अलग क्षेपक से जान पड़ते हैं और कथावस्तु के प्रभाव की एकता को तोड़ते हैं। इन क्षेपकों के बोझ के कारण यह उपन्यास वहुत अप्रिय रहा, यद्यपि उसका मुख्य भाग उतना ही अच्छा है जितना किसी श्रेष्ट उपन्यास का होता है। उस युवती के चित्र का जो अपने माता-पिता की सहायता के हेतु एक ऐसे घनवान् मनुष्य से विवाह करती है जिसका न तो वह सम्मान कर सकती है और न जिससे प्रेम कर सकती है, ऐसे पुरुष के चित्र का जो पत्थर के समान कठोर और उसी के जैसा ठडा या उदासीन है, तथा ऐसे ही कई प्रकार के लोगों के परस्पर सम्बन्धों का इस उपन्याम में भी जार्ज इलियट ने बहुत सुन्दर चित्रण किया है और ऐसा करने में कई नीति-जास्त्र की जिटल समस्याएँ उठायी है। अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में कभी भी किसी श्रेष्ट लेखक ने इससे अधिक गहराई में पैठकर ऐसी जिटल समस्याओं को नहीं देखा था।

जार्ज इलियट की लेखन-प्रणाली एवं गैली उसके मुख्य उद्देश्य तथा उसकी प्रवृत्तियों के अनुरूप है। प्रत्येक वाक्य की पूरे प्रयास के साथ रचना की गयी है, प्रत्येक विपरीत भावना का अच्छी तरह निरीक्षण किया गया है, जो घटना एवं प्रसंग प्रभाव को वढ़ाते है उनका वर्णन वड़ी सावचानी से किया गया है, और हँसी की प्रत्येक वात इस प्रकार कही गयी है कि उसका मिला-जुला उलटा रूप साथ ही दु:खमय जीवन की याद दिला देता है। प्रारम्भिक काल की रचनाओं में भावना तीव है और साधारण दु:खद परिस्थितियाँ स्वाभाविक रीति से उपस्थित की गयी है। सीन्स फ्राम क्लैरिकल लाइफ (Scenes from Clerical Life) का संसार वहुत संकीर्ण है और उसमे जो कुछ होता है वह भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखता। इसी कारण इन उपन्यासों की कथावस्तु न पेचीदी है न उसकी घटनाएँ किसी केन्द्रित वल को नाटक के ढग से प्रकागित करती है। सामान्य जीवन का शान्तिमय दृश्य जिसमें स्वाभाविक भावो का सुन्दर चित्रण किया गया है, पग-पग पर हमें उस दु:खद ठिकाने की सूचना देता है जहाँ उपन्यास हमें घीरे-घीरे लिये जा रहा है।

जार्ज इलियट की लेखनप्रणाली तथा शैली

यह लेखनप्रणाली साइलस मार्नर (Silas Marner) और ऐडम बीड २१ (Adam Bede) में बड़े सुन्दर तथा गम्भीर प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लायी गयी है। इन उपन्यासों का संसार भी उतना संकीण नहीं है और कलाकार को अवसर भी खूब-खूब मिले है। देहाती जीवन को बड़ी गहराई में जाकर कलाकार ने देखा है और उसके सुख-दु:ख को दर्शाया है। वास्तविकता के साथ-साथ कला का चमत्कार भी खूब दिखाई देता है। शैली ने प्रत्येक अवसर पर कमाल दिखलाया है और किवता की पिरपूर्णता प्राप्त की है। कथावस्तु को जिस गुण की जहाँ आवश्यकता हुई है वही भाषा तथा शैली ने अपना काम कर दिखाया और जिस ऊँचाई पर अथवा जिस गहराई में विचार और मन ने जाना चाहा है, भाषा और शैली ने साथ दिया है।

## मनोवैज्ञानिक और नीतिज्ञ

जार्ज इलियट केवल प्रेक्षक नहीं है विलक मनोवैज्ञानिक तथा नीतिज्ञ भी है। सावारण वास्तविकता से ही उसे संतोष नहीं होता। वह जीवन-नाटक के नेपथ्य में प्रवेश करके उन शक्तियों का निरीक्षण करती है जो मनुष्य को कठपुतली के समान नचाती रहती है। वैश्लेषिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार वह अपने उपन्यासों के पात्रों का सूक्ष्म निरीक्षण करती है। जहाँ उसका अपना अनुभव पर्याप्त नहीं होता वहाँ वह अपने ज्ञान और अध्ययन से लाभ उठाती है। उसने उस विस्तृत साहित्य का अध्ययन किया था जिसमें लोगों के दोषों, अपराघों तथा पापों का अंगीकार प्रमाणित ढंग से वर्णित है। यही कारण है कि वह गुप्त एवं अन्तःस्य जीवन की वातों को ऐसी स्पप्ट रीति से दर्शाती है। उसके उपन्यासों में विलक्षण तया अनोखें वर्णन वे हैं जिनमें वह अपने पात्रों की मनोवृत्ति का हेर-फेर एवं निर्णयों और परिणामों के रूप-रूपान्तरों का वर्णन करती है और उनके व्यक्तित्व की सफलता तथा पराजय एक ऐसे अभिनय में दिखाती है जिसमें वह पात्र अकेला ही होता है। व्यक्तिजीवन को ही वह इस प्रकार नही देखती व्यक्ति यह भी दर्शाती चली जाती है कि उन निर्णयों तथा परिणामों का प्रभाव जाति और समाज के ऊपर क्या होता है और नीतिशास्त्र कहाँ तक उनका साथ देता है। टीटो की घर्महीनता तथा उसका पतित होना रामोला में, डारोथिया की पराजय एवं लिडगेट की असफलता मिड्लमार्च में, ग्विनडालेन हालेथ का मानभंग हैनियल डिरोंडा में; ये सब नीतिशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने के परिणाम हैं जो उतने ही निश्चित हैं जितना अग्नि का जलाना अथवा वायु का वेग से उखाड़ फेंकना।

प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नीति-विरुद्ध सिद्ध करना उसका एक उद्देश्य था और वह अपने उपन्यासों में संसार की प्रत्येक घटना को नीतिविद्या से आँकती रही। राजनीति अथवा सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को उसने अपनी पुस्तकों में कोई विशेष स्थान नहीं दिया। नीतिशास्त्र के सिद्धान्तों को लेकर उसने यह दिखाने की चेप्टा की कि कैसे नियमों के अनुकुल अथवा विरुद्ध होने से चरित्र की उन्नति अथवा नाश होता है, किस प्रकार एक छोटा-सा दोष या अवगुण दु:खों का पहाड़ सिर पर गिराता और मृत्यु के मुँह में पहुँचा देता है। साथ ही वह यह भी दर्शाती है कि दुःख सहने और प्रायश्चित्त करने से किस प्रकार व्यक्ति और संसार सिद्धि तथा पूर्णता प्राप्त करता है और एक मनुष्य के दूसरों के लिए आत्मसमर्पण करने से मनुष्यजाति को प्रेरणा और स्फृति मिलती है। डाइना मारिस के मुख से वह कहलाती है—''द्सरों की सुविधा का विचार न करके केवल अपना ही स्वार्य तथा हित चाहना उस आकांक्षा की जड़ है जो मनुष्य को उस व्यथा से छुटकारा पाने की ओर प्रेरित करती है जिससे सारा संसार पीड़ित है।" "यह इस लिए कि जो लोग दु:ल सहते और जीवित रहते है वे कभी-कभी मुक्ति के सावन होते हैं।" यही वह आनन्द है जिसके कारण जार्ज इलियट पाप को भी पारितोषिक अथवा प्रतिफल मानती है। जिस नीति में मनुष्य की सेवा पर इतना वल दिया गया है, जिसमें इस सेवा को सबसे श्रेष्ठ गुण बताया गया है, उस नीति को हम कुछ भी समझें, जिन उपन्यासों में ऐसी नीति पर वल दिया गया है उन्हें हम कला की दिष्ट से कितना भी अच्छा और वुरा कहें, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि जार्ज इलियट की रचनाएँ उद्देश पूर्ण कहानी-साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इलियट के विचार वहत गम्भीर और उसके सदाचार सम्वन्वी सिद्धान्त वहत ऊँचे थे। उसके उपन्यासों के सब से अच्छे तथा जीवित पात्र वे हैं जो अपना जीवन किसी ऊँचे आदर्श को पाने की चेष्टा में सदा ,लगाये रहते हैं या किसी महत्त्वपूर्ण आकांक्षा के प्रभाव में कार्य करते हैं।

जार्ज इलियट की रचनाओं ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे जाते, विल्क वे साहित्य-कला के गम्भीर से गम्भीर आदर्शों को फलीभूत करने के साघन भी होते हैं। जार्ज इलियट ने अपनी खुली आँखों से संसार को देखा तथा जीवन की समस्याओं पर मनन किया और जो परिणाम निकाला उसे अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। प्राचीन यूनानी नाटक खोषित करते आये हैं कि जब कभी अपकृत्य एवं अन्याय का अपराव होता है तो

पृथ्वी की तथा अंघकार की शक्तियाँ अनेकों रूप घारण करके उठ खड़ी होती हैं और बदला लेती है। जार्ज इलियट के उपन्यासों की चेतावनी है कि जो मनुष्य आँघी बोता है उसे बवण्डर काटने को तैयार रहना चाहिए क्योंकि यही प्रकृति की नीति है।

जार्ज इलियट ने अंग्रेजी उपन्यास को जो सामग्री दी वह किसी दूसरे उपन्यास-कार ने कभी नहीं दी थी। ऐडम वीड (Adam Bede) और दि आरिजिन बाफ़ स्पिशीज (The Origin of Species) किसी संयोग से अकस्मात् एक ही वर्ष मे प्रकाशित नहीं हए थे। जार्ज इलियट और चार्ल्स डार्विन दोनों उन्नीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक विकास के अंग थे, जैसे गेटे तथा कामटे और टेन उसके अंग थे। जिस प्रकार हर्बर्ट स्पेन्सर ने डार्विन के सिद्धान्तों का नीतिशास्त्र तथा समाजविज्ञान की व्याख्या करने मे प्रयोग किया, उसी प्रकार कामटे ने उन्हें लेकर अपना इतिहास-विज्ञान स्थापित किया । जार्ज इलियट ने कामटे के नैतिकविज्ञान की अपने अध्ययन तथा विचारों के द्वारा व्याख्या की और उसे सुधारकर तथा अपना वनाकर उपन्यासों में उसका निर्णय किया। वैज्ञानिकों के समान वह केवल घटना और उसके प्राकृतिक नियम पर अपनी वृद्धि के सुक्ष्मदर्शक यन्त्र तथा विच्छेदनी का प्रयोग करके मनुष्यो के हृदय एवं मन को हमारे सामने स्पष्ट करके दिखलाना चाहती है। उसके सिद्धान्त के अनुसार चरित्र स्थिर नहीं, विलक उद्विकासी होता है जो अच्छे और वुरे कामों से वनता और विगड़ता रहता है और अपने वल से सदाचार तथा दुराचार की प्रेरणा देता है। मनुष्य का कोई भी गुण सद्गुण कहे जाने योग्य नहीं होता जब तक वह अच्छे कामों के रूप में प्रकट न हो गया हो। ''कल जो किया था वह भूतकाल के रूप में प्रेरणा है और आज का किया भविष्य वनकर हमें आगे खीचता है, इस प्रकार हमारी कामनाएँ वास्तव में हमारी वे स्मृतियाँ हैं जिन्हे हम भूले नहीं हैं।"

जार्ज इलियट के जैसे उपन्यास विना उसी की सी प्रतिभा और पाण्डित्य के लिखना सभव नहीं, और ये दोनो ही वाते सबके वश की नहीं होती। साथ ही लोगों को यह भी मालूम हो गया था कि मनोवैज्ञानिक प्रणाली कितनी सीमित तथा सकीर्ण है ओर उस पर लिखित उपन्यासों के पाटक कितने कम होते है। इन्हीं कई कारणों से जार्ज इलियट का अनुकरण लोगों ने नही किया, यद्यपि कुछ उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान तथा दार्शनिक विचारों का उपयोग उसी की भाँति अपनी रचनाओं में किया और सफलता भी प्राप्त की। गृहस्थ जीवन की सामग्री लेकर

जो सीघे-सादे उपन्यास लिखे जाते थे उन्हीं की माँग थी। रोमांस अथवा ऐतिहासिक उपन्यास का प्रकाशन कठिन हो गया था। घरेलू वातों के उपन्यास, जिनमें प्रेम तथा विरादरी के संघर्ष का वर्णन ही बहुत पसन्द किये जाते थे। ऐन्टनी ट्रालाप की घूम थी और सारे अंग्रेजी साहित्य पर पिछले पचास वर्षों में उपन्यास छा गया था।

सन् १८८० में जब जार्ज इलियट की मृत्यु हुई तो लोग घरेलू विषयों के उपन्यासों से उकताने लगे थे। यूरोप और अमेरिका में "कहानी साहित्य की कूर छाया" की चर्चा होती थी और इंग्लैंड में लोग "घिसे हुए विषयों" को उपन्यास के सम्बन्ध में आपत्ति का संकेत समझते थे। वहुत से लोग "नयी कथावस्तु" को असम्भव मान चुके थे। एक उपन्यास की कुछ बातें दूसरे उपन्यास की सामग्री में सम्मिलित करके तीसरी कथावस्तु तैयार करना सम्भव समझते थे। चारों ओर शिथिलता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। जो नये प्रयोग किये जा रहे थे उनसे भी कोई विशेष लाभ होता दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे समय में जिन उपन्यासकारों ने नवीनता उत्पन्न करके अंग्रेजी उपन्यास को ऊँचे स्थल पर स्थापित रखा वे इस शताब्दी के चतुर्थ चरण के श्रेष्ठ लेखक जार्ज मेरिडिथ (George Meredith) और टामस हार्डी (Thomas Hardy) थे।

## अध्याय ११

# उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में अंग्रेजी उपन्यास

तत्त्व की खोज मे सदा रहने के कारण जार्ज इल्जियट को मनुष्य-जीवन, समस्याओं का कम जान पड़ता था। उसकी दृष्टि में टीटो मेलिमा (Tito Melema) एक ऐसे जीवन को मूर्तिमान् करता था जिसमे सब प्रकार के विषय-सुख की इच्छा के साथ प्रत्येक अरुचिकर वस्तु का परिहार किया जाता हो और किसी कर्तव्य को स्वीकार न किया जाता हो। ऐसे ही साइल्स मार्नर (Silas Marner) उसकी दृष्टि में समाज से वहिष्कृत मनुष्य है जिसके साथ घोर अन्याय किया गया हो। वह जन्म से कंजूस नहीं है, बिल्क उस व्यवहार ने उसके हृदय में घन-दौलत से प्रेम उत्पन्न किया है जो उसके साथ किया गया है और जिसने उसके स्वभाव की उदारता को सुखाकर उसे आत्म-सन्तोषी बना दिया है। साइल्स की प्रकृति अवसर मिलने पर फिर से जीवित हो उठती है और जार्ज इलियट के तत्त्वज्ञान को सिद्ध करती है।

शार्लाट ब्रान्टी (Charlotte Bronte) ने अपना जेन आयर (Jane Eyre) नामक उपन्यास थैंकरे (Thackeray) को इसलिए सर्मीपत किया था कि वह अपने युग का प्रथम व्यक्ति था, जिसने समाज को पुनर्जीवित करने की चेप्टा की थी। थैंकरे ने लोकसम्मति तथा रूढ़ियों पर आघात किया था; शार्लाट ब्रान्टी ने उन्हें तुच्छ जानकर उन पर ध्यान नही दिया था और अपने उपन्यास में आन्तरिक भावों का प्रदर्शन किया था। उन्नीसवी शताब्दी के उपन्यास ने इन दोनों की रचनाओं के पथदर्शन से लाभ उठाकर मनुष्यजीवन की गहराइयों में प्रवेश करना और वहाँ के रहस्यों का चित्रण अपना मुख्य उद्देश्य समझ लिया था और उसके विस्तार की ओर से मुँह मोड लिया था।

यैकरे ने जगत् के दम्भ तथा मिथ्या-चरित्र को प्रकट करना और शार्लाट ब्रान्टी ने आन्तरिक रहस्यों को दर्शाना वास्तववाद कहा था। यही वास्तववाद युग के उपन्यास का प्रयान एवं मौलिक उद्देश्य हो गया था, जो व्यक्तिगत अन्तर के साय जार्ज इलियट, जार्ज मेरिडिय और टामस हार्डी आदि अनेकों उपन्यासकारों ने इस गताब्दी के चतुर्य चरण में व्यक्त किया। इन सब उपन्यासकारों ने जीवन की गहराइयों में प्रवेश करके उसकी गूड़ समस्याओं का चिन्तन किया और उनकी व्याख्या करने की चेप्टा की। उनकी रचनाओं में एक प्रकार की आब्यात्मक विराटता है, जो कहानी को उसके सावारण उद्देश्य से ऊँचा उठाकर बहुत दूर ले जाती है और पाठक को विचारों में निमग्न कर देती है। उस काल के वहुत से पाठक, जिन्हें ऐन्टनी ट्रोलीप के उपन्यास पढ़ने की आदत थी, इसे कहानी का दोप समझते और उपन्यास को केवल मनोरंजन का सावन कहते थे। ऐसे ही पाठकों की संख्या बहुत थी।

विचार-गन्ति को प्रोत्साहन देनेवाले उपन्यास वहुवा अपने मुख्य पात्रों के जीवन को युवावस्था में प्रारम्भ करके उसका अव्ययन किया करते थे। पात्रों का पराक्रम और उनकी मानवता के गुण उनके प्रेम सम्बन्वी संदर्प में दिखाये जाते थे। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनके जीवन के स्वच्छ नीले आकाश पर बादल घिरने लगते, जो घीरे-बीरे घने होकर उसे अन्वकारमय कर देते थे। उनके जीवन में कोई न कोई मुसीवत खड़ी हो जाती जिससे वचना किसी के लिए सम्भव नहीं होता । यह मुसीवत कभी वंगपरम्परा-प्राप्त दोष से उत्पन्न होती, कभी रूढ़ि अथवा लोकसम्मिति के विरोध की शक्ति वनकर आती और निष्ठुरता से व्यक्ति-जीवन को अस्तव्यस्त कर देती। उपन्यास का पात्र उस गक्ति ने युद्ध करने पर मजवूर होता और उपन्यामकार के मतानुसार विजय प्राप्त करता या युद्ध में परास्त हो जाता। इस युद्ध की रंगभूमि का दृष्य एवं वातावरण कभी तो युद्ध करनेवाले की चित्तवृत्ति तथा भाव के अनुरूप होते और कभी उस निर्दय गक्ति के सहायक होकर युद्ध को और घमासान कर देते। इन उपन्यासों के पात्र बहुवा किसान लोग होते थे जिनकी अन्तरात्मा ऊँची श्रेणी के मनुष्यों की अपेका अविक सहज तथा निष्कपट वाक्यजैली में प्रकट होती थी, और जो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कार्य करते थे न कि लोकमत के अनुसार, अपनी रुचि के दिख्द और अपने सद्विवेक के विपरीत।

## जार्ज मेरिडिय

इतना सादृश्य होते हुए भी युग के प्रमुख उपन्यासकार न तो एक-दूसरे के शिप्य हैं, न किसी ने किसी का अनुकरण ही किया है। जार्ज मेरिडिय जार्ज

इलियट का शिष्य नहीं है, यद्यपि दोनों लेखकों ने अपने उपन्यासों में मनोविज्ञान का प्रयोग किया है और दोनों के विचार उपन्यास-कला के सम्वन्य में एक से है। दोनों छेखक साहित्य की संजीवनी देकर विज्ञान एवं तत्त्वज्ञान को सजीव करते और उनके सिद्धान्तों की पुष्टि करते है, दोनों की रचनाओं में अदृश्य जीवन की घटनाएँ चरित्र के रूप मे प्रत्यक्ष होकर हमारे सन्मख आती है और तर्क के विना ही हमारी वृद्धि उन्हे ग्रहण करती है; किन्तू ऐसा करने में कोई लेखक दूसरे का अनुसरण नही करता। मेरिडिथ का जन्म १८२८ में हुआ था और उसकी पहली रचना १८५१ मे, जब वह तेईस वर्ष का था, कविता की पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। सन् १८५६ के अप्रैल मे जार्ज इलियट ने वेस्टमिन्स्टर रिव्यू में उसकी दि शेविंग आफ शैगपैट (The Shaving of Shagpat) नामक पूर्वी ढंग की कहानी की प्रशसा करते हुए समालोचना प्रकाशित की थी। मेरिडिथ का प्रथम उपन्यास दि आर्डियल आफ रिचर्ड फेवरेल (The Ordeal of Richard Feveral) १८५९ मे जार्ज इलियट के ऐडम वीड के साथ प्रकाशित हुआ था। इस प्रथम उपन्यास ने मानो एक ही छलाँग में मेरिडिथ को उस उँचाई पर पहुँचा दिया जिस पर उसने अपने सारे उपन्यासों की रचना की। यह एक रईस युवक की कहानी है जिसकी देख-रेख तथा शिक्षा मे सदाचार पर इतना जोर दिया गया था कि वह प्रकृति के विपरीत हो गयी थी। रिचर्ड सर आस्टिन फेवरेल (Sir Austin Feveral) का पुत्र है जिसकी माता उसे छोड़कर चली गयी है और जिसकी देख-रेख उसके पिता करते है। सर आस्टिन को अपनी वृद्धिमानी का वड़ा घमंड है। यह समझ-कर कि स्कूल लड़कों को खराव करते है, वह रिचर्ड को घर पर ही अपनी चौकसी में शिक्षा दिलवाने है। जव लडका युवावस्था में पहुँचता है तो कैसे क्यों यह शिक्षा नामक प्रणाली टूट-फूटकर नष्ट हो जाती है, यह उपन्यास में दिखाया गया है। रिचर्ड जो वड़ा उत्साही युवक है, अपने पड़ोसी किसान की लूसी (Lucy) नामक लड़की से प्रेम करने लगता है। लूसी मे वे सारे गुण है जो किसी भी लड़की को प्रकृति से मिल सकते है, किन्तु सर आस्टिन उसे अपनी वहू वनाने के योग्य नहीं समझते और प्रेम-विच्छेद की चेप्टा करते है। जब सर आस्टिन की ओर से बहुत रोक-थाम होती है तो रिचर्ड और लूसी छिपकर अपना विवाह कर लेते है। सर आस्टिन पिता के प्रेम की दुहाई देकर दोनों को अलग करने की चेप्टा में रिचर्ड को लन्दन भेज देते हैं, जहाँ वह एक स्त्री के जाल में कुछ दिनों के लिए फँस जाता है, और पिता की शिक्षाप्रणाली को दूसरी चोट देकर तहस-नहस कर देता है । उपन्यास

के दूसरे पात्र भी ऊँचे स्तर के लोग है जिनका वड़ा सुन्दर वर्णन है और जिनका निरीक्षण वड़ी सूझ-वूझ के साथ किया गया है। कथावस्तु ढीली है किन्तु उपन्यास मेरिडिथ की शक्ति को वड़ी अच्छी तरह प्रकट करता है।

इवैन हैरिंग्टन (Evan Harrington) नामक दूसरा उपन्यास (१८६०) मेरिडिथ के परिवार का कुछ हाल वताता है और एमिलिया इन इंग्लैण्ड (Emilia in England), जिसका नाम वदलकर सैन्ड्रा वेलोनी (Sandra Belloni) कर दिया गया था, इटली के दृश्यों से भरा है और उपन्यामकार के ज्ञान की थाह देता है। दो या तीन वर्ष के अन्तर से मेरिडिथ ने रोडा पलेमिंग (Rhoda Fleming), विटोरिया (Vittoria), हैरी रिचमन्ड (The Adventures of Harry Richmond), और बोचम्प्स् कैरियर (Beauchamp's Career) प्रकाशित किये जिनके वाद १८७९ में ही 'ईगोइस्ट' संसार के सामने आया जो उसकी सबसे श्रेप्ट रचना कही जाती है। इसके उपरान्त उसने कई और उपन्यास लिखे, जिनमें से डायना आफ दि कासवेज (Diana of the Crossways), वन आफ अवर कांकरर्स (One of Our Conquerors), और लार्ड ओरमान्ट ऐन्ड हिज अमिन्टा (Lord Ormont and his Aminta) विशेप महत्त्व के है। सन् १९०९ में जार्ज मेरिडिथ की मृत्यु हो गयो।

#### जार्ज मेरिडिथ के उपन्यासों के विषय

जैसा पहले कहा गया है, मेरिडिथ भी जार्ज इलियट की भाँति मनोवैज्ञानिक और एक प्रकार का नीतिप्रचारक था, जो अपने पाठकों से यह आशा रखता था कि कि वे "घास-फूस के हलके इशारों में मार्च की हवाओं से प्रभावित होंगे, जब कि वे चलती न हों।" वह घटनाएं तथा परिस्थितियाँ वास्तविक जीवन से चुनकर लेता है और उन पर अपने पात्रों की प्रतिक्रिया को सूक्ष्मदर्शी निगाह से व्यौरेवार देखकर उनके चिरत्रों का निर्णय करता है। इस प्रणाली का बड़ा सुन्दर उदाहरण डायना आफ दि क्र:सवेज (Diana of the Crossways) में हमें मिलता है। इस उपन्यास की कथावस्तु एक अर्थ में वास्तविक कही जा सकती है, यद्यपि वह मामला जिस पर चित्रचित्रण केन्द्रित है, विल्कुल ऐतिहासिक नही था। मेरिडिथ उस कहानी को सत्य मानकर उन परिस्थितियों तथा घटनाओं की कल्पना करता है, जिनमें कहा जाता था कि एक महिला ने कोई राजनीतिक भेद जिसे उसने अपने प्रेमी से सुना था, किसी समाचारपत्र के हाथ वेच डाला था। उपन्यासकार इस अपराय की सत्यता को

महिला के चरित्र एवं स्वभाव के साथ रखकर देखता है, और वे इच्हाएँ तथा मनोवृत्तियाँ अपनी कल्पना मे लाता है, जो प्रलोभन से लेकर प्रतिकार तक, ऐसी परिस्थितियाँ में उसके मन को विचलित कर सकती है। साथ ही महिला के चरित्र का भी प्रतिक्रिया के निरीक्षण से निर्णय होता है और दोनों कसौटियाँ काम मे लायी जाती है। वे परिस्थितियाँ जो मेरिडिथ इस निर्णय के लिए चुना करता है, असाघारण और कभी-कभी विचित्र होती है। यदि उसके पात्र ऐसी परिस्थितियों के शिकार हो जाते है या विलकुल परास्त हो जाते है, तो भी वह उनका पराक्रम एवं मानवता दर्शाने मे कमी नहीं करता।

जार्ज इलियट के समान मेरिडिथ भी आत्मा के ही दोषों पर घ्यान देता है और उन्हीं को ढूँढता है, किन्तु जहाँ जार्ज इलियट पाप तथा दोष का परिणाम दुःखान्त दिखाती है, मेरिडिथ उनकी हॅसी भी उड़ाता है। जार्ज इलियट दोषी को सदा दंड देती है, मेरिडिथ उसे हास्यकर बना देता है और इस प्रकार दोषी को हास्यकर बनाने में जो खेल वह खेलता है, उसका नैतिक प्रभाव उतना ही सुधारक होता है जितना दड़ का।

# मेरिडिथ की "हास्यकर प्रणाली"

मेरिडिय का यह ढंग अंग्रेजी उपन्यास में ऐसा नया और अनोखा था कि उसके पाठक बहुत दिनो तक उसका आशय समझ नहीं सके और उसके उपन्यास लोक- प्रियता तो क्या, बहुत उलझन पैदा करने रहें। सम्भव है कि उसने खुद ही पहले यह निश्चित न कर पाया हो कि वह क्या करना चाहता है। लोगों को उसका आशय उस समय समझ में आया जब १८७७ मे उसने हास्यकर प्रणाली पर एक निबन्ध पढ़ा और उसे प्रकाशित किया। दो वर्ष के बाद उसने दि ईगोइस्ट (The Egoist) प्रकाशित किया जिसके प्रथम अध्याय में अपनी प्रणाली की व्याख्या की। डायना आफ दि कासवेज मे फिर उस विषय को उठाया, तब उसके पाठकों को मालूम हुआ कि रिचर्ड फेवरेल से लेकर सारे ही उपन्यास इसी आशय पर जिखे गये है।

वोचम्प्स कॅरियर (Beauchamp's Career) में उसने पाठकों को एक ऐसी स्थिति के बीच में रख दिया है जो वास्तव मे मनुष्यजीवन का खाका है और कठ-पुतिलयों के खेल का जैसा हास्यकर प्रतीत होता है। हमारे सामने स्त्री और पुरुप कठपुतिलयों के समान इघर उधर दाँड़ते है,कोई एक घुन में है तो दूसरा उसकी

काट का प्रवन्य कर रहा है और दोनों ही छोटी-छोटी वातों पर जान दिये दे रहे हैं और जीवन की महत्त्वपूर्ण वातों को भूले हुए हैं। उनके चारों ओर लोकसम्मति और रुढ़ियों का जाल विछा हुआ है, जिसमें उनकी प्रेरणा फैमी हुई एक को दूसरे से टकरा रही है और वे स्वार्य को मिद्धान्त का रूप देकर अपने को बोखा दे रहे हैं। इसी खाके के वाहर से व्यावहारिक ज्ञान लोगों की बौड़-घूप को देखकर विचारों में ड्वा हुआ हैंस रहा है। यह "विचारनील हँमीं" हास्य की देवी (The Comic Spirit) को वहत पसन्द है। "हाम्य की देवी" की चिन्त व्यंग्य, उपहास, ताना, कई रूपों में अपना काम करती है। मेरिडिय का कहना है कि हम हास्य की आँख से उसी हद तक लोगों को देख सकते हैं जहाँ तक हम उनकी भोंड़ी वातों पर उनसे प्रेम करना न छोड़ें और उनकी दी हुई सीख नानें को हमें प्यार करते हैं और भोंड़ा मनझते हैं। इसके विरद्ध यदि लोगों की भदेसता देखकर उनके प्रति हमारा प्रेम घटता है तो हम उनका उपहास करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं और वे हमारे कोड़े खाकर चीन्त्रते हैं। यदि हम लोगों को अपनी छाती से लगाते समय उन्हें सुड़याँ चभोते हैं और वे समझ नहीं पाते कि उन्हें कोई कष्ट हो रहा है, तो हम उन पर ताने (irony) का प्रयोग करते हैं। जब हम हँसी-नजाक यह जानते हुए करते हैं कि हम और हमारे मजाक का शिकार दोनों ही मानव जाति के हैं. और एक दूसरे के भाई हैं, तो हमारा हास्य (humour) किसी उद्देश्य के लिए होता है जो हम चाहते हैं। "मेरिडिय विचारजील हुँसी" को सम्यता की कसौटी मानता है। ऐसी हुँसी न तो अशिष्ट होती है न छुँछी ।

"विचारशील हुँसी" जैसी "हास्य की देवी" को पसन्द है, वह तव सम्भव होती है जब मनुष्य और पृथ्वी का वास्तिवक सम्बन्व ठीक तरह समझ में आ गया हो। मेरिडिय का विञ्वास है कि प्रकृति का लक्ष्य पूर्णता को प्राप्त होना है और उमकी प्रत्येक वस्तु उसके साय-साय अपने को पूर्ण विकास पर पहुँचाने में निरन्तर लगी हुई है। इस पूर्णता को प्राप्त करने में जो कोई रकावट डालता है और ऐमा करके मनुष्य तथा ममाज को निञ्चल एवं प्रवाह हीन बनाता है, वही "हास्य की देवी" के कोप का भागी है, वही उसका असली शिकार है। वह अच्छी तरह समझता है कि ऐसी रकावटों का मूल कारण स्वार्थ और आत्मन्लाघा है जो आपे से बाहर हो गया है और जो प्रत्येक वस्तु को अपनी आँखों पर सूक्ष्मदर्शक या दूरदर्शक यंत्र लगाकर देखता है। मनुष्य का विशिष्ट तथा उचित यंत्र व्यावहारिक जान

(Common sense) है जो उसे सीघा रास्ता दिखाकर प्रकृति के केन्द्र अयवा पृथ्वी के हृदय तक पहुँचा सकता है जहाँ इसका भी केन्द्र है।

मेरिडिय का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य इस स्वार्थ (Egoism) को, जो सैंकड़ों तरह के चेहरे अपने मुँह पर लगाये फिरता है, पहचाने और पकड़कर समाप्त कर दे। "हास्य की देवी" (The Comic Spirit) हमें सहायता देती है और हमें शिक्त देती है कि हम "स्वार्थ के दैत्य" (The Dragon-Self) के मुँह परसे चेहरा उतार लें और देखें कि वह कितना कुरूप है, और उसे समाप्त कर डालें। जब हम यह करेंगे तो इस योग्य होंगे कि "रुधिर और मिस्तप्क और आतमा" के ऐक्य को समझ सकें और मनुष्य-मात्र के भाईचारे को जानकर पृथ्वी माता के उद्देश्य को पूरा कर सकें। हमारी आँखों पर से जब सूक्ष्मदर्शक तथा दूरदर्शक यंत्र हट जायंगे तब हम सत्य का चमकता हुआ चेहरा देख सकेंगे, और तुच्छ तथा संकीर्ण नैतिक विचारों को छोड़कर त्रिभुवन के नियमों को जान सकेंगे। जब हमें यह छुटकारा मिल जायगा तो हमारी आँखों हमें अन्वा और हमारे कान हमें बहरा नहीं वना सकेंगे और हम जीवन को इच्छाओं के पूरा करने का सावन या विषयसुख पाने का उपाय नहीं समझेंगे। "हास्यकर प्रणाली" हमें वताती है कि सत्य का माप व्याव-हारिक जान से प्राप्य है, जिस पर समाज एवं सम्यता स्थापित हैं और जो आगे चलकर हमें पूर्णता पर पहुँचायेगीं।

#### भावप्रदर्शन या रिसकता—दि ईगोइस्ट

लोकमत से दि ईगोइस्ट (The Egoist) मेरिडिय का सर्वोत्तम उपन्यास कहा जाता है। यह उपन्यास "स्वार्थ के दैत्य" का वह चेहरा उसके मुँह पर से उतारता है जिसे भाव-प्रदर्शन अथवा रिसकता (Sentimentalism) कहते है और जिसका मेरिडिय शत्रु है। उपन्यास का मुख्य पात्र, सर विलोवी पैटर्न (Sir Willoughby Patterne), अपने समय की सामाजिक दशा का प्रतिपुरुष है और इस वात का दावेदार है कि जो ठीक है वही वह करता है। सर विलोवी मनुष्य के शरीर के वरावर का एक दर्पण है, जो उस श्रेणी के शिथिल पुरुषों को प्रतिविम्वित करता है जिनमें शिष्टता के अतिरिक्त कोई और गुण दिखाई नहीं देता। ऐसे व्यक्ति का चित्र और स्वभाव जाँचने के लिए मेरिडिय यह जानना चाहता है कि उसके सम्वन्य स्त्रियों से कैसे हैं, खास कर उस स्त्री से जिसे वह समझता है कि वह उससे प्रेम करता है। वह कान्सटैन्शिया और कैरा से विवाह का प्रस्ताव

इसलिए नहीं करता कि उसे उनसे प्रेम है, विल्क इसलिए कि सुन्दर आङ्कृति और अच्छी चाल-ढाल देखने से उसके बरीर में कुछ होने लगता है। और फिर वह ऐसा मनुष्य भी तो नहीं है कि उससे कोई वाजी मार छे जाय। प्रतियोगी प्रेमी का होना ही काफी है कि वह अपने प्रेम की घोषणा कर दे। मूर्तिपूजा के वानावरण में पाले-पोसे जाने के कारण प्यारभरी आँखों में उसे अपनी सुरत देवकर आनन्ड आता है, और चूँकि वह आपे से इतना भरा हुआ है कि उमका प्रेम अपने बराबर वाले मनुष्य के लिए आत्मसमर्पण नहीं वित्क आत्नमन्त्रोप है, जिनका उन न्त्री से कोई सम्बन्व नहीं। वह वड़े आदिमयों के यहाँ इसलिए विवाह करना नही चाहता कि उसे उनके वंश में विश्वास नहीं होता। एक वार उसका प्रेम अर्न्वा-कृत होने पर वह अपनी इज्जत के लिए दुसरी स्त्री से प्रस्ताव करता है, किन्तू इस बर से कि कही फिर तिरस्कार न हो, वह उस स्त्री का भी पीछा करना रहना है जो उससे दूर भागती है। जो भी स्त्री उसमे विवाह करे उसे अपय लेनी होगी कि वह सदा के लिए उसकी है, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु पहले हुई, नो उनकी आत्मा अपनी वेवा की वदनामी न सह सकेगी। सर विलोवी को मेरिडिय ने अन्त में यह पुरस्कार दिया है कि उसे वह स्त्री मिलती है जिसने उसकी नस-नम पहचान ली है और जो जानती है कि सर विलोवी पैटर्न का प्रेम करना वास्तव में एक उत्सव है, जो उसकी स्वार्थता कभी-कभी मनाती और उसने आनन्द उठाती है।

भावप्रदर्शन अथवा रिसकता से मेरिडिय की मदा लड़ाई रही, क्योंकि उसे वह मनुष्य की दुर्वलता एवं असामर्थ्य समझना था और अपने चारों ओर प्रकृति की शिक्ति का झंडा उड़ता देखता तथा प्रत्येक अवसर पर बल की ही विजय का घोष सुनता था। डायना के प्रथम अध्याय में वह 'रिसकता' की परिभाषा इन शब्दों में देता है—"रिसक जन (रिसये) इन्त्रिय-जनित मुख की नुल्नुनी बजाने हैं और लोग वड़े चाव से उसे सुनते और उनके बजाने पर झूमते हैं। ये लोग नगीन के भूखे नहीं बिल्क वजानेवाले की प्रवीणता से ही संतुष्ट है।" दया. मुजनता, परोपकार, सारी सहानुभूति को मेरिडिय रिसकता कहता है जब तक वे गुण कार्य-विशेष के स्प में सामने न आयें और उन कार्यों में सम्पादन करनेवाले व्यक्ति के हृदय का रंग न जलके। समकालीन सामाजिक नियम जो स्त्री और पुरुप के परस्पर सम्बन्ध को कम में रखते हैं और उनके व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं, वे सब मेरिडिय के मत से रिसकता की नींव पर खड़े हैं। वे हमें शूर-वीर परम्परा से मिले हैं जो असम्यता के काल में वनी थी। उनके बारे में केवल यही अच्छी बात कहीं जा असम्यता के काल में वनी थी। उनके बारे में केवल यही अच्छी बात कहीं जा

सकती है कि ढका हुआ पशु नंगे पशु से वेहतर है। मेरिडिथ उन युवकों और युवितयों पर वहुत कठोर दृष्टि डालता है जो चाँदनी रात में कहीं मिलते हैं और सदा के लिए जुदा होते हैं, या अनन्त प्रेम की शपथ लेते हैं।

सैन्ड्रा वेलोनी (Sandra Belloni) में एमिलिया और विल्फिड सन्ध्या समय एक सुन्दर स्थान पर बैठे वातें कर रहे हैं—''तुम तो मेरी हो, हो न एमिलिया?," ''हाँ, मैं तुम्हारी हूँ" उसने सहज स्वभाव से उत्तर दिया। विल्फिडने घीरे से कहा—''वह वहता पानी कहता है सदा के लिए"—और एमिलिया की उँगिलियों ने उसकी उँगिलियों को हलके से दवाया। मेरिडिथ लिखता है—''इसके वाद विवाह के वारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। युवती का हृदय शान्त था, विल्फिड चाहता भी था कि उसका हृदय विना समय नियत किये ही यदि शान्त हो जाय तो अच्छा। वह अनन्त की दुहाई तो खुले दिल से दे सकता था परन्तु किसी निश्चित दिन के ग्यारह वजे के वन्धन से बहुत झिझकता था।" रिसकता भी स्वार्थ का एक चेहरा है जो वड़ा ही घिनावना है। मेरिडिथ यह नहीं कहता कि इन्द्रियों का कोई फायदा नहीं, या वे कोई मुसीबत है। उनका सदुपयोग वताने को उसने अपने उपन्यासों में वहुत-सी स्त्रियों और युवितयों के चिरत्रों का चित्रण किया है, जिनके द्वारा उसने पशु को मानवता दी है और उसमें आत्मा जगायी है।

#### मेरिडिथ की नायिकाएं

मेरिडिथ से पहले के अंग्रेजी उपन्यासों में स्त्रियों के जो नमूने पाये जाते थे वे या तो वीरता के रोमांसों से या स्पेन के नावेलों से आये थे। मध्यकालीन रोमांसों की वीरांगना, चाहे वह कहानी-साहित्य में पुनर्जन्म लेती चाहे समाज में सदेह प्रस्तुत होती, एक निर्मल और शुद्ध धूँघट किये हुए कठपुतली या "गुड़िया" होती थी जो अपने पित अथवा प्रेमी की गुलाम हुआ करती थी। उसका पित अथवा प्रेमी सदा इस प्रकार रहता था मानो वह उसका पुजारी हो, और तरह-तरह की तरकी वों से उसे मुलावे देकर अज्ञान तथा निर्मयता में रखता था। झूठे वहानों द्वारा उसे जीवन के सैकड़ों अनुभवों से दूर रखा जाता था और उसकी देख-रेख एवं शिक्षा ऐसी होती थी कि वह उरपोक हो जाती थी। छिव तथा सुन्दरता की ऐसी रिसकता-पूर्ण पिरभापा प्रचलित थी कि उसकी शारीरिक दुर्वलता को गुण समझा जाता था। सुशीलता एवं मर्यादा का भी अभिप्राय रिसकता ने वह लगा रखा था कि स्वाभा-विकता सामाजिक दोष हो गयी थी। आगे चलकर जब थैकरे ने और दूसरे उपन्यास-

कारों ने "घूर्त" को अंग्रेज़ी कहानी-साहित्य में सँचारा तो भी यह वीरांगना उपन्यासों में और समाज में जीवित रही और दूसरा नमूना बनी रही। "घूर्त" को अनुभव करने के साथ-साथ समाज के शिष्टाचारी महानुभाव इस "गुड़िया" की भी पूजा किया करते थे। हल्के-फुल्के उपन्यासों में प्रहसनों की जैसी नायिका का राज्य बहुत काल से चूला आ रहा था, जिसमें व्यंग्य तथा वक्रोक्ति, उपहास एवं हर तरह का हंसी-मज़ाक होता था। शार्लाट ब्रान्टी, जेन आस्टेन, जार्ज इलियट आदि थोड़े उपन्यासकारों ने कहानी-साहित्य की इन तीनों नमूनों की नायिकाओं का अपनी पुस्तकों से बहिष्कार कर दिया था, किन्तु वे पीछे के दरवाजे से झॉकती और वास्तविकता की सूचना देती रहीं। परिणाम यह हुआ कि इन उपन्यासकारों की पुस्तके उन विकट एवं राक्षसी कुरूपताओं को दिखाने में असफल रही, जिन्होंने औरत और मर्द के सम्बन्ध में अशुद्ध विचार समाज में फैला रखे थे और जिन्होंने स्त्री की आकृति भ्रष्ट कर दी थी।

मेरिडिथ ने इन सब नमूनों को अस्वीकार किया जिन्होंने, उसकी राय में, औरत को खिलौना बना दिया था और प्रकृति के उद्देश्य को नप्ट कर दिया था। उसके मत से प्रकृति ने स्त्री को पुरुष का सायी तथा परिपूरक बनाया था कि दोनों मिलकर जीवन-युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकें। अपने एक मित्र को १९०५ में उसने लिखा था—"उस अन्याय ने जो स्त्रियों के साथ किया गया है, मेरे ऊपर गहरा प्रभाव डाला है। उन पर जो रुकावटे डालकर स्वाभाविक योग्यता तथा आन्तरिक शक्ति को रोका गया है, उसने मानव जाति को नीच अवस्था में पहुँचा दिया है। मैंने उनका अध्ययन पुरुषों की अपेक्षा अधिक घ्यान से नहीं बल्कि अधिक स्नेह से किया है और उनकी उन्नति में दिलचस्पी भी ली है, क्योंकि मेरा यह दृढ निश्चय है कि हमारी ठीक तरह की उन्नति के लिए स्वाधीन एवं अनाश्रित मन की स्त्रियों की बड़ी आवश्यकता है। ऐसी स्त्रियाँ अपनी कन्याओं को ऐसी शिक्षा देगी कि शारीरिक वल की कमी के कारण वे अपने को हीन नहीं समझेगी और संसार में जीवननिर्वाह के लिए मार्जारीय चातुरी का प्रयोग नहीं करेंगी।"

मेरिडिथ ने स्त्री और पुरुष के संवर्ष को अपने उपन्यासों का मुख्य विषय वनाया और उनके एक-दूसरे से जो सम्बन्ध विभिन्न परिस्थितियों में हो सकते है उनका अध्ययन किया। परस्पर के ये सम्बन्ध ही वह कसौटी है जिस पर मर्द और औरत के चरित्र को परखा जाता है। स्त्री और पुरुष का जोड़ा यदि प्रकृति के नियमों के अनुसार मिला है तो वे दोनों एक-दूसरे के सहकारी तथा सहायक होंगे और दोनों की वृद्धि मिलकर "धरती माता के उद्देश्य" को पूरा करेगी।

मेरिडिथ के उपन्यासों की नायिकाएँ स्वस्थ एवं पुष्ट होती है। वे फुर्तीले अंग वालों के समान खेल-कूद में भाग लेती और खुली हवा में रहना पसन्द करती है। उनकी ख़राक अच्छी और उनके चेहरे सुर्ख तथा ताजे होते है। उन्हें इतनी वृद्धि होती है कि वे जीवन की सर्दी-गर्मी सहकर किसी प्रकार अपना निर्वाह कर सकती है । हृष्ट-पुष्ट और वृद्धिमान् होने के कारण वे देखने में सुन्दर भी होती हैं । न तो वे दोपरिहत होती है न "धूर्त", और अपने स्वत्व की रक्षा करने की वे सदा चेप्टा करती है, चाहे उन्हें किसी से लड़ना ही क्यों न पड़े । मेरिडिथ स्वाभाविकता को उनका विशेष गुण समझता है और उनके इस गुण के द्वारा वह सिद्ध करता है कि वह धार्मिक विचार (The Doctrine of Original Sin), जो मनुष्य की उत्पत्ति पाप से और उसका स्वाभाविक झुकाव पाप की ओर बताता है, विल्कुल अगुद्ध है। उसकी लगभग सव नायिकाएँ मानव-प्रकृति की श्रेष्ठता दर्शाती है। मेरिडिथ स्त्रियों को प्रकृति के बहुत निकट समझता है और उसके मत से स्त्रियाँ, औरत तथा मर्द के जाति-संघर्ष (the battle of the sexes) मे पुरुषो के पाँव वरती पर दृढ़ता से जमाये रखती हैं। स्त्रियों के विकास में प्रकृति ने उन्हे व्यावहारिक ज्ञान वड़ी मात्रा में दिया है, जिसके कारण वे अपने सामने के ससार को वड़ी पैनी दृष्टि से देख सकती है और मनुष्यजीवन के सिद्धान्तों को खुव समझती हैं। "हास्य की देवी" उनकी मित्र है जिसके सहारे वे नारे संसार को वास्तविक रूप में समझती है और जीवन में अपने लिए रास्ता साफ़ कर लेती है।

# मेरिडिथ की लेखन-प्रणाली और शैली

अपने समय के वास्तववाद (यथार्थवाद) से मेरिडिथ का पूरा विरोध था। वास्तववादी, कला का उद्देश्य जीवन की सारी वातों को जैसी की तैसी उपन्यास में लाना समझते थे। मेरिडिथ ऐसा करना व्यर्थ समझता है और ऐसे उपन्यासों को इतिहास की सामग्री कहता है। उपन्यास को न तो ऐसा करने की आवश्यकता है, न वह प्रकृति के सब रूपों का चित्रण कर ही सकता है। वह तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रकृति के एक कोने का साराश देने में भी यदि सफल हो सके तो वहुत वड़ी वात है। अपने जीवन में वह समाज की कुछ त्रुटियाँ देखता है, कई रोगों से लोगों को पीड़ित पाता है और इसलिए तत्त्वजानी अथवा वैज्ञानिक की भाँति वह उनकी जड़ तक पहुँचने की चेप्टा करता है। असाघारण परिस्थिति को लेकर और व्यर्थ के व्यौरों को हटाकर वह तत्त्व को सामने लाता और उसी पर वल देता है। जहाँ दूसरे उपन्यासकार समाज का सम्पूर्ण चित्र देने की चेप्टा करते हैं, पात्रों के वास्तविक वार्तालाप का उद्धरण देते हैं, मेरिडिथ केवल थोड़े से लोगों का अध्ययन करता है और इस वात की जरा भी चिन्ता नहीं करता कि उसके पात्रों का वार्तालाप स्वाभाविक है या नहीं। उसका सारा ध्यान सार रूप में मनुष्य-जीवन के आध्यात्मिक तथ्यों को प्रकट करने पर रहता है। उसके पात्रों का वार्तालाप संकुचित और केन्द्रित होता है जिसमें कूट-कूटकर अर्थ भरे होते हैं, जैसा वास्तविक जीवन में नहीं होता।

सारगिमत करने की चिन्ता में वह अपने उपन्यासों के दृश्यों, वर्णनों तथा वनावट को इस प्रकार बदलकर असामान्य करता गया कि साधारण पाठकों के लिए उनका समझना दिन पर दिन किंठन होता गया। मेरिडिथ अकस्मात् दृश्य को बदल देता है, कहानी को जहाँ पर चाहता है छोड़ देता है और फिर जहाँ से चाहता है उसे फिर से चला देता है; पात्रों का वार्तालाप भी सीधा-सादा नहीं रखता बिल्क गहरे से गहरे विचारों पर बात-चीत कराता है, जिसे जल्दी में समझ सकना असम्भव होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से कहानी के टुकड़ों को प्रकाश में लाकर किंवता की रीति से प्रस्तुत करता है और वीसों ऐसे प्रसंग, जिन्हें पाठक जानने के लिए उत्सुक होता है, मेरिडिय जान-बूझकर छोड़ता जाता है। यह उसकी विशेष प्रणाली है जिसे समझने का अभ्यास डालना होता है। किन्तु यह प्रणाली गहरी वातों, गम्भीर परिस्थितियों और ऊँचे विचारों के व्यक्त करने में वड़ी सफल है और पाठकों की आँख खोल देती है।

मेरिडिय इस प्रकार लिखकर वास्तविकता को जितनी अच्छी तरह से हमारे हृदयों में उतारता है, उस तरह कोई दूसरा उपन्यासकार नहीं करता। वह जीवन को पुनः नवीन नहीं करता, संवारता और सजाता नहीं, आदर्श भी नहीं वनाता, विल्क वह उसे नवीन तथा असाधारण नमूनों में अनोखी परिस्थितियों में लाकर उसके गूढ़ रहस्यों एवं अद्भुत गक्तियों को हमारे सन्मुख सजीव करके खड़ा कर देता है। और यह सब महन्वपूर्ण बातों मेरिडिथ उपन्यास में इसलिए व्यक्त करने में सफल होता है कि वह बहुत ऊँची श्रेणी का किव भी है।

अपने आभास को कल्पना के स्वप्न से खींचकर स्यूल रूप में कभी तो वह भावना

के आवेग द्वारा, कभी वृद्धि की घारणाओं द्वारा हमारे मन में उतारने की चेष्टा करता है। जो कार्य वृद्धि तथा गद्य से नहीं होता वह भावना एवं पद्य में करने की चेप्टा करता है, और कभी-कभी दोनों विधियों को एक ही कार्य में लगाता है i सामान्य पाठकों के लिए मेरिडिथ की विधि उतनी ही कठिन और गूढ़ है, जितनी उस वाजीगर की जो एक साथ कई गेंदें अपने हाथों में उछालता है। मेरिडिथ भी एक ही साथ कहानी, किवता, वृद्धि-चातुरी और व्यंग्य तथा हास्य के द्वारा गूढ़ से गूढ़ विपयों का ज्ञान एवं अनुभव हमें कराना चाहता है और इसी कारण उसके उपन्यास किवता के समान पाठकों के लिए कठिन और अस्पप्ट हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि मेरिडिथ ने कभी कोई रचना लोकप्रियता के लिए नहीं की, जो कुछ लिखा अपने लिए लिखा, अपने गूढ़ विचारों और शीघ्र लुप्त हो जानेवाले आभासों को उसने अपने लिए शब्दों का जामा पहनाया।

## मेरिडिथ और टामस हार्डी का अन्तर

मेरिडिथ के समझने में हमें टामस हार्डी (Thomas Hardy) के विचारों से सहायता मिलती है। दोनों पहले किन, वाद को उपन्यासकार हुए और दोनों के आभास (visions) तथा विचार भावना एवं वृद्धि के साँचों में ढालकर साहित्य का जामा पहनाते रहे। दोनों ही सभ्यता की समस्याओं को उसकी निर्दयता एवं अन्याय का परिणाम समझते थे और दोनों समाज के बहुत से नियमों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। दोनों लेखक स्त्री-जाति की दुःखमय अवस्था से प्रभावित थे, दोनों एक ही रोग को बहुत सी व्यथाओं की जृड़ समझते थे और उसी रोग का लक्षणों को देखकर निर्णय करना चाहते थे। परन्तु इन दोनों का निदान इतना भिन्न और चिकित्सा इतनी अलग है कि यह जान नहीं पड़ता कि दोनों एक ही रोग को दूर करना चाहते हैं।

इन ढोनों की रीतियाँ पृथक्-पृथक् वैसी ही है जैसा कि सदा से सुधार करनेवाले समाज और जीवन को अपने आदर्श के अनुसार बनाने में प्रयुक्त करते आये हैं। यदि वे दोनों किसी पुराने, टूटे-फूटे मकान को ठीक करना चाहते हैं, तो दोनों अलग अलग रीतियों से अपना कार्य प्रारम्भ करेंगे। टामस हार्डी उसके सारे दोपों को एक-एक करके गिनायेगा और फिर उसको सुधारने का प्रस्ताव करेगा। मेरिडिय उसी मकान के सामने खड़ा होकर इस प्रकार सोचना आरम्भ करेगा--"कैसा अच्छा यह मकान है, इसमें रहकर मनुष्य अपना जीवन कैसे सुख से ब्यतीत कर सकता है!

मुझे तो इसे देखकर ऐसा मालूम होता है मानो मेरे सारे दु:ख दूर हो गये हों और मैं आनन्द में इसमें रहता हूँ और इसमें रहकर मैं क्या कुछ नहीं कर सकता; लाओ हम इसकी मरम्मत करके इसे ठीक कर लें।" टामस हार्डी कहता है कि मकान ऐसा खराव है कि उसे ठीक करना चाहिए, मेरिडिथ कहता है कि मकान ऐसा अच्छा है कि उसे ठीक करना चाहिए, और इसी भेद के कारण एक को ससार निराशावादी और दूसरे को आशावादी कहता है। पहले सुधारक ने टेस (Tess) की कल्पना की और स्वी-जाति को स्वतन्त्र कराने की चेप्टा इसलिए की कि वह पददिलत और अञानता की दशा में पड़ी है और अपनी महानता को नहीं जानती; दूसरे ने रोख जोस्लिन (Rose Jocelyn) की कल्पना की और स्त्रियों को स्वाधीन तथा अनाश्रित करने की चेप्टा इसलिए की कि पराधीन एव मुसीबत की दशा में भी वे रानियों से किसी प्रकार कम नहीं है।

मेरिडिय की दृष्टि में मनुष्यजीवन का प्रकृति के कम में सबसे अधिक महत्त्व है, और संसार में सबसे अधिक महिमा मनुष्य की रचनाओ, मानवसमाज, मनुष्य की चेतना, तथा उसकी आत्मा का दर्शन करानेवाले चिह्नों की है। उसके मत से मनुष्य की उन्नति को उसी के दोष रोकते हैं और उसी की जाति से वे आपित्या भी आती हैं जो उसका नाश करती हैं। किन्तु मनुष्य इस दुष्टता का विरोध करने की सामर्थ्य रखता है, उस पर आक्रमण करके उसे परास्त कर सकता है और उसके साथ युद्ध करके वीरलित प्राप्त कर सकता है। इस संग्राम में एक पृष्य दूसरे पुष्पों से या एक स्त्री पुष्पों के समूह से युद्ध करती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार विजय प्राप्त कर सकती है। विजय की यह आशा मेरिडिय की सारी रचनाओं को प्रकाशमय कर देती है, यहाँ तक कि दु:खान्त कहानियाँ भी उदासीन अथवा मिलन नहीं करतीं।

इसके विरुद्ध, टामस हार्डी के संसार में मनुष्य का कोई महत्त्व नहीं होता, विलक्ष प्रकृति के प्रवन्ध में मनुष्य को कोई भी प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। मनुष्य की वृद्धि या उसकी निर्माण की हुई वस्तुओं का अध्ययन, हार्डी के मत से, किसी को विश्व के रहस्यों तक नहीं पहुँचा सकता और न सृष्टि का आशय और अथं वता सकता है। हार्डी का कथन है कि मनुष्य को रोकने तथा उसका विरोध और अपमान करनेवाले केवल उसके सहचर ही नहीं होते; उसे केवल उन्हीं से युद्ध करना नहीं पड़ता; उसके भाग्य की प्रतिकूलता केवल उन्हीं की वनायी नहीं होती। यह सब कुछ उस जगत् के स्वभाव और उस संसार की प्रकृति में हैं जिसमें मनुष्य जन्म लेता है। वह जगत् अभागी अवस्थाओं से भरा हुआ है। यह जरूर है कि बहुवा मनुष्य ही उस अभागी

/ अवस्था का वाहक होता है और मनुष्य के ही कारण दुर्भाग्य आता है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं कि हार्डी के उपन्यासों के कथापुरुषों, नायकों तया नायिकाओं को मानवीय गत्रु परास्त करते है। वे शत्रु के सामने आने और उस से भिड़ने के पहले ही परास्त हो जाते है। जूड दि आव्सक्योर (Jude the Obscure) का विद्यानुराग चूर-चूर हो जाता है और वह उस व्यक्ति से मिल तक नही पाता जो उस पद्धित का बाहक है जिसका वह शिकार वनता है। आत्मा और शरीर की लड़ाई में स्वभाव और चरित्र दुर्भाग्य तथा अवस्था के साथी वनकर जूड को परास्त कर देते हैं। टेस डर्वेफील्ड (Tess Durbeyfield) के सिर पर दुर्भाग्य के ऊपर दुर्भाग्य आते है और उसके कुछ किये विना ऐसी स्थितियाँ उसको चारों ओर से घेर लेती है कि वह उनमे से निकल नहीं पाती । जितनी वार वह अपनी दशा तथा अनुभवो का वर्णन अपने मँगेतर से करने की चेप्टा करती है, कोई न कोई वाबा पड़ जाती है, यहाँ तक कि विवाह की रात्रि आ जाती है। अब उसका कहना कुछ और ही प्रभाव उत्पन्न करता है। "उस समय तुम कुछ और थी, अब कुछ और हो—जिस स्त्री को मैं प्यार करता है वह स्त्री तुम कदापि नहीं हो सकती।" अपने उपन्यानों में टामस हार्डी व्यक्ति को न तो वह शक्ति देता है न वह अ-परवशता, जिससे व्यक्ति को अपने किये के लिए उत्तरदाता समझा जाय।

टामस हार्डी का जन्म १८४० मे डारसेटशायर में हुआ था। उसकी शिक्षा स्थानीय पाठशाला में और उसके वाद किंग्स कालेज, लन्दन में हुई। उसने शिक्षा के समय में ही प्राचीन गिरणाघरों की भवनिर्माण-कला का अघ्ययन किया था, और कालेज से निकलकर उसने भवनिर्माण का काम करना आरम्भ किया। कुछ ही समय में उसे साहित्य ने अप्लियित किया और बहुत से दूसरे लेक्यों की भॉति वह किवता करने लगा। प्रारम्भिक दशा में किवता में सफलता न मिलने से और कुछ समकालीन लेखकों को उपन्यास में सफल देखकर हार्डी ने भी अपनी इकतीम वर्ष की अवस्था में १८७१ में डेस्परेट रेमेडीज (Desperate Remedies) नामक उपन्यास प्रकाशित किया जो रहम्य, चालवाजी तथा विस्मय की कहानी है और प्रथम रचना होते हुए भी होनहार नहीं कही जा मकती। अन्डर दि ग्रीनवुड ट्री (Under the Greenwood Tree) और ए पेयर आफ च्लू आडज (A Pair of Blue Eyes), जो अगले दो वर्षों में प्रकाशित हुई, वडी जोरदार कहानियाँ है और वेसेक्स (Wessex) के सामान्य कोटि के लोगो का मुन्दर चित्र देतीं है। हार्डी ने जान-बूझकर देहात के लोगों के जीवन की कहानियाँ इमिलए

लिखीं कि उनका आंतरिक जीवन जैसा होता है वैसा ही उनका चरित्र होता है और वैसे ही वे काम भी करते हैं। उच्च श्रेणी के लोगों का चरित्र जान सकना ऐसा सहल नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर लोकसम्मित का गहरा प्रभाव होता है जो उनके चरित्र को कुछ का कुछ कर देता है।

# हाडीं के उपन्यासों में दृश्यों का महत्त्व

इन तीन उपन्यासों में हार्डी की सारी विशेषताएँ हमारे सामने आ जाती हैं, जिनके कारण उसे प्रसिद्धि मिली थी और जो उसे दूसरे उपन्यासकारों से पृथक् करती हैं। जब १८७८ में उसने दि रिटर्न आफ दि नेटिव (The Return of the Native) प्रकाशित किया, तब तक उसके बहुत से विचार तथा उपन्यासकला सम्बन्धी उसके सिद्धान्त संसार के सामने आ चुके थे। टेस आफ दि डूर्वर विल्स (Tess of the D'urbervilles) और जूड दि आब्स्क्योर (Jude the Obscure) के प्रकाशन ने उसे लोकप्रिय बना दिया (१८९६), जिसके बाद उसने उपन्यास लिखना वन्द करके केवल कविता लिखना प्रारम्भ किया।

उपन्यासों की भाँति हार्डी के कहानी-काव्यों मे भी प्राकृतिक दृश्यों की वहुत वड़ी महिमा वनी रही। हार्डी प्रकृति की सत्ता और शक्ति के दृश्यों को दिखाकर मनुष्य की दुर्वलता और अनित्यता का ध्यान दिलाता है। कभी-कभी वह सुन्दर तया शान्तिमय दृश्यों को किवयों की भाँति चित्रण करके प्रकृति को मनुष्य का शरणस्थान वना देता है। वहुधा प्रकृति को लाक्षणिक संकेत बनाकर वह अपने विशेष सिद्धान्त प्रस्तुत करता है, जैसे वुडलैण्डर्स (The Woodlanders) में टेढ़ें मेढ़े कुरूप बौने वृक्षों के चित्रण से वह मनुष्यजीवन के असफल मनोरथों की और संकेत करता है। कभी-कभी प्रकृति को उस शक्ति का प्रतिरूप बनाकर वह हमारे सामने लाता है जो मनुष्यों का गर्व तोड़कर उन्हें नीचा दिखाती है। यह विचार करने योग, है कि मनुष्यों के जितने नमूने हार्डी अपने उपन्यासों में लाता है वे सब अपना जीवन प्रकृति के निकट व्यतीत करते हैं और उन सबमें प्राथमिक अथवा मौलिक प्रवृत्तियाँ वहुत प्रवल होती हैं।

मेरिडिय अपने उपन्यासों के पात्र ऐसे व्यवसायों तथा स्थितियों से लेता है जहाँ के स्त्री-पुरुष विभिन्न प्रकृति के एवं पेचीले और विचारशील होते हैं। हार्डी के मत से विचार सत्य को जानने में उतना ही असमर्थ होता है जितना स्वर्ग पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी हो सकती है। मेरिडिय व्यक्ति को उत्तेजित करता है और उसे अपनी सीमा से वाहर ले जाता है; हार्डी का मत है कि मनुष्य में कामुकता, जाति-भेद तथा समय और स्वभाव की गुलामी के अतिरिक्त और कोई अर्थपूर्ण गुण नहीं है, इमीलिए वह ऐसे ही नमूने लेता है जिनमें ये वातें हों।

### हार्डी का तत्त्वज्ञान--वास्तववाद तथा निराशावाद

टामस हार्डी ने ऐसे समय में उपन्यास लिखना आरम्भ किया था जब जार्ज इलियट की ख्याति दिन पर दिन वढ़ रही थी और सारे लेखक उसके उपन्यासों से प्रभावित हो रहे थे। हार्डी पर भी इलियट का प्रभाव पड़ा था जो उसकी रचनाओं में ब्याप्त हो रहा है। उसी के समान हार्डी भी मनोवैज्ञानिक एवं वास्तववादी है, यद्यपि उसका वास्तववाद फांस के जोला (Zola) और मोपसां (Maupassant) नामक पदार्थ-विज्ञान के सिद्धान्तों पर साहित्य को आधारित करने वाले उपन्यासकारों की रचनाओं से बहुत प्रभावित था। हार्डी भी विज्ञान की उन्नति के काल में बड़ा हुआ था और उसने भी विज्ञान के वातावरण में लिखना आरम्भ किया था। विज्ञान के प्रभाव से वह भी प्रकृति में नियम की प्रधानता देखता था और व्यक्ति को किमी दशा में ऐसी स्वतन्त्रता नही देता था कि उसे अपने किसी कार्य का उत्तरदाता समझा जा सके। हार्डी के सिद्धान्त से प्रकृति के नियम की सर्वोपरि मानना भाग्य पर भरोसा करने के वरावर है। यह भाग्यवाद विश्व में एक ऐसी भयंकर शक्ति को ब्यापक देखता है जो अकारण जिसे चाहती है तहसन्तहस करके समाप्त कर देती है।

हार्डी के उपन्यासों का यह नैराश्य उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम युग के वाता-वरण में था। विज्ञान एवं तत्त्वज्ञान की उन्नित तथा अध्ययन ने लोगों की धर्म-निष्ठा को ऐसा धक्का पहुँचाया था कि उनके विचार विचलित हो गये थे और मनुष्य अपने भविष्य को अनिश्चित समझने लगे थे। जिस प्रकार शताब्दी के प्रारम्भिक युगों में कान्ट तथा दूसरे जर्मन तत्त्वज्ञानियों के प्रभाव से रोमैन्टिक आन्दोलन (Romantic Movement) साहित्य में चला था, उसी प्रकार अब शताब्दी के चतुर्थ चरण में शोपेनहावर (Schopenhauer) के प्रभाव में विज्ञान तथा तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों के मेल से वह नवीन वास्तववाद उत्पन्न हुआ जिसके नैराश्य को हार्डी के उपन्यासों ने प्रकट किया। शोपेनहावर ने जीवन को अज्ञान एवं अन्यकारमय अभिलापा के सङ्कल्प का परिणाम समझा था। यह संकल्प मनुष्य की बृद्धि और इच्छा के विग्द्ध जैसे चाहता अपने को प्रकट करता और सारे धार्मिक आश्वासनों को हवा बताता चला जाता है। हार्डी चरित्र को वंगपरम्परा-प्राप्त और सांसारिक संवर्ष का परिणाम समझता है। उन घटनाओं तथा स्थितियों को भी, जो मनुष्य के अधिकार से वाहर की हैं, जैसे भाग्य और अकस्मात् होने वाली वातों, वह इसी प्रकार की समझता है। टेस के जीवन की घटनाओं को किसी कोधी देवता ने एकत्रित करके उसके नाश का स्वाग रचा है, जिसमे न दया है न सहानुभूति और न उसमें ईश्वर का हाथ दिखाई देता है। अन्त में हार्डी पृछता है—''टेस क्यों पैदा हुई थी? वे रंगीन चमकदार वादल कहाँ हैं जिन्हे उड़ाता हुआ बच्चा स्वर्ग से पृथ्वी पर मुस्कराता उत्तरता है?

# रावर्ट लुई स्टीवेन्सन और 'रोमांस' का पुनरुद्धार

ऐसे समय में जब समाज में मनुष्यजीवन का यह चित्र लोगों को मलिन कर रहा था और चारों ओर अन्यकार छाया दिलाई देता था, रावर्ट लुई स्टीवेन्सन (Robert Louis Stevenson) की पुस्तकों ने रोमांस को फिर से जगाया और प्रत्येक मनुष्य के व्यक्ति-जीवन की आदर्श गति को सम्भव वतलाया। इन पुस्तकों का प्रभाव समाज और व्यक्ति पर एक वलवर्षक औपिघ का जैसा पड़ा और उपन्यास के पाठकों ने फिर से अपनी स्वतन्त्र आत्मा तथा गक्ति की सम्भावना का अनुभव किया। वास्तविकवाद के इस वड़े काल में पिकविक पेपर्स (Pickwick Papers) से लेकर जुड दि आव्स्क्योर (Jude the Obscure) तक, उपन्यास ने कितने ही पल्टे खाये, परन्तु 'रोमास' फिर भी जीवित रहा और १८८० तक कई रोमांसकार पुस्तकें प्रकाशित करते रहे। 'रोमांस ' ने भी इस काल में कई रूप बदले और भय के नवीन स्रोतों का आविष्कार हुआ। चार्ल्स रीड ने अपने दि क्लायस्टर ऐण्ड दि हार्थ (The Cloister and the Hearth) को "वास्तविक तथ्यों का रोमांस" कहा था। अपराध के विषय को उपन्यासों में नये ढंग से लिखा जा रहा था और विल्की कालिन्स (१८२४-१८८९) ऐसे लेखकों में अग्रसर रहा था। उसने लगभग पचीस उपन्यास लिखे थे जिनमें से दि वुमन इन व्हाइट (The Woman in White) और दि मुनस्टोन (The Moonstone) वहुन प्रख्यात हैं। उसने जासूसी विषय को एडगर ऐलेन पो (Edegar Allen Poe) में लेकर शर्लाक होम्स (Sherlock Holmes) तक पहुँचाया था। उसी समय में विज्ञान के रोमांस भी लिखे जाते थे जिनमें से आलिवर वेन्डेल होम्स (Oliver Wendell Holmes) का एल्सी वेनर (Elsie Venner) नामक रोमांस (१८६१) बहुत

विख्यात हुआ और वुल्वर-लिटन के दि कींमग रेस (The Coming Race) के वरावर समझा जाता। इसी समय में (१८६९) ब्लैकमोर (Blackmore) का लार्ना डून (Lorna Doone) नामक रोमांस प्रकाशित हुआ था। इन रोमांसों से भी अधिक महत्त्व के रोमांस विलियम ब्लैक (Willaim Black) के थे जिनकी कथावस्तु दूरस्थ देशों के इतिहास से ली गयी थी। इसी श्रेणी के रोमांस सर हेनरी राइडर हैगर्ड (Sir Henry Rider Haggard) के थे जिनमें पूर्वी देशों के दृश्यों को लेकर कथावस्तु तैयार की गयी थी।

ये रोमांस साहित्य में कोई महत्त्व नहीं रखते किन्तु वास्तववादी उपन्यासों की कलाहीनता को अवश्य दर्शाते है। अंग्रेजी साहित्य में जिस लेखक के रोमांस इम काल में विशेष महत्त्व के हैं वह विलियम मारिस (William Morris) नामक लेखक था, जिसका जन्म १८३४ में हुआ था और जो किव, कलाकार, शिल्पी, घर सजानेवाला, मुद्रक और सोशिलस्ट (व्यक्ति के कल्याण को समाज की जन्नति पर निर्भर करनेवाला) था। उसने गद्य तथा पद्य में कहानियाँ लिखी और तत्कालीन सम्यता के वोझ से दन्ने हुए लोगों की दशा को छोड़कर चौदहवी शताब्दी के सीथे-सादे लोगों की दशा पर और इंग्लैण्ड को छोड़कर आइसलैण्ड (Iceland) की ऐतिहासिक वीर-कथाओं पर रोमांस लिखे। इन प्राचीन युगों में उसने पृथ्वी पर एक नया स्वर्ग (Earthly Paradise) और दूरस्थ समुद्रों की लहरों के वीच एक गुमनाम नगर ढूँढ़ निकाले।

ट्लैकमोर (Blackmore) ने भावुकता से व्याकुल युवकों के लिए और मारिस (Morris) ने सौन्दर्यशास्त्र के जाननेवाले शिक्षित विद्वानों के लिए रोमास लिखे थे। जिस लेखक ने आजकल के युवकों तथा प्रौढ़ मनुप्यों एवं सामान्य पाठकों के लिए रोमास लिखे और अपने जीवन-काल में ख्याति पायी वह रावर्ट लुई स्टीवेन्सन (Robert Louis Stevenson) था। उसका जन्म १८५० में एडिनवरा के इंजीनियरों के परिवार में हुआ था। सर वाल्टर स्काट की भाँति पहले वह स्काटलैण्ड में वैरिस्टर हुआ किन्तु वकालत के पेशे से अरुचि हो जाने के कारण वैरिस्ट्री छोड़ दी। कुछ ही समय के उपरान्त उसका स्वास्थ्य विगड़ा और क्षय रोग की शका से खुले मैदान में जीवन व्यतीत करने के हेतु वह भ्रमण करने लगा। कई वर्ष का समय उसने इस प्रकार रहकर विताया और मन वहलावके लिए कभी कभी पत्रिकाओं में निवन्य और भ्रमणों का वृत्तान्त लिखता रहा, जिन्हें एकत्र करके १८७८ में ऐन इनलैन्ड वायज (An Inland Voyage), १८७९ में ट्रैवेल्स

विद ए डांकी (Travels with a Donkey) और १८८१ में वर्जिनिवस प्यूरिस्की (Virginibus Puerisque) नामक पुस्तकें प्रकाशित कीं। अव उसने रोमांस लिखने प्रारम्भ किये और पहले दि न्यू अरेबियन नाइट्स (१८८२) और फिर ट्रेजर आईलैंन्ड (१८८३) प्रकाशित करके अपने रोमांसकार होने का प्रमाण दिया।

ट्रेजर आईलैण्ड (Treasure Island) समुद्री डाकुओं और भयंकर गरजते हुए समुद्र का रोमांस है जिसमें उसने बिना प्रेम अथवा चालाकी या भयानक रहस्यों का नमक-मिर्च लगाये केवल पराक्रम के कार्यों से ही दिलचस्पी उत्पन्न की है।

सन् १८८६ में स्टीवेन्सन ने डाक्टर जेकिल ऐन्ड मिस्टर हाइड (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) नामक रोमांस लिखकर भय तथा रहस्य को प्रेरक वनाया। उसने अठारहवीं शताच्दी की ऐतिहासिक घटनाओं की सामग्री लेकर स्काट-लैण्ड के उपन्यास लिखे, जिनमें से किडनैप्ड (Kidnapped), कैटरिओना (Catricna), दि च्लैक ऐरो (The Black Arrow), दि मास्टर आफ वैलेन्ट्रे (The Master of Ballantrae) वहुत प्रसिद्ध है। जब उसका स्वाध्रय वहुत विगड़ गया और क्षय रोग ने बिलकूल दवा लिया, तो उसे सैमोआ में जाकर रहना पड़ा, जहाँ का जल-वाय् न बहुत गरम था न बहुत ठंडा और जहाँ रहकर उसने छै वर्ष निकाले और सात पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कीं। पिछले वारह वर्ष उसने रोग से लड़कर किसी प्रकार प्रसन्नचित्त रहकर उन पुस्तकों के लिखने में लगाये जो विनोदी और आशावादी होने के साथ मानवता एवं पराक्रम को उत्तेजित करती हैं। उसका कथन है कि जीवन की समस्याएँ चाहे कितनी भी कठिन हों, हमें ईश्वर के होने में विश्वात हो या न हो, हमारा एकमात्र कर्तव्य जन-सेवा है, और वह सेवा उन्हें प्रसन्नचित्त रखने से वढ़कर कोई नहीं हो सकती। दूसरों को वही मन्एय प्रसन्न-चित्त कर सकता है जो स्वयं प्रसन्न-चित्त हो; और यह सौभाग्य उसी व्यक्ति का होता है जो सद्गुणी तथा पुण्यात्मा हो। इसलिए अच्छा मनुष्य होना हमारा परम कर्त्तव्य है। स्टोवेन्सन का आनन्द उसकी पूस्तकों से टपकता है, जिनमें से अधिकांश उसने रोग से पीड़ित दशा में लिखी थीं। वह वियर आफ़ हरमिस्टन (Weir of Hermiston) नामक उपन्यास लिख रहा था जब १८९४ में उसकी मृत्यु हुई।

स्टीवेन्सन के उपन्यासों का वातावरण

स्टीवेन्सन ने उपन्यास में जार्ज मेरिडिय की भाँति परिश्रम और साववानी के

साथ एक निश्चित प्रणाली एवं सशोधित शैली का प्रयोग किया। यदि वह ऐसा प्रकुल्लिक्त, विनोदी स्वभाव का मनुष्य न होता ओर मुन्दर तथा संक्षिप्त वर्ण में में दृश्यों और मनुष्यों का चित्रण न कर सकता, या सामग्री की प्रचुरता न होती, देश ओर का र का इतना अच्छा ज्ञान न होता, तो प्रणाली और शैली उसे कही का न रखती। किन्तु उसके अपने गुणों ने तथा मौलिकता ने उसे वल दिया ओर वह दूसरों का अनुसरण करके भी अपनी विशेषता रख सका। जो घटनाएँ उसने अपनी कथावस्तु में रखी वे बड़ी हद तक नैतिकता के मण्डल से बाहर की है, और हार्डी के उपन्यासों की जैसी तूर और विद्वेपी न होकर, वे एक स्वर में मनुष्य-जोवन की सुन्दरता तथा आनन्द का गुणगान करती है। उसके उपन्यासों में भले लोग भाग्य-शाली होते है और ससार को बड़ा सुन्दर स्थान समझते है; थोड़ी सी चोट खाकर उनके बहुत से झगड़े निपट जाते है; बुरे मनुष्यों को गोली मारने से लोग नहीं चूकते और उनके लिए फाँसी की सजा भी तैयार रहती है या आप ही वे किसी दलदल में फसकर प्राण दे देते है और उनके ऐसे किसी अन्त से लोगों को शोक नहीं होता।

ऐन्टनो ट्रालाप के घरेलू विषय उसे पसन्द न थे और न वह जीवन की गूड़ समस्याओं को कहानीकला पर लादना अच्छा समझता था। जो स्थिति १८८० में उसके सामने थी उसमें रोमास का प्रकाशन असम्भव हो रहा था। मेरिडिथ और हार्डी दोनो ही किवता लेकर पाठकों के सामने आये थे ओर उनके उपन्यास उनको किवता से ऐसे मिले-जुले थे जिससे पाठकों में मतमेद था कि वे किव है या उपन्यास-कार। ऐसी दशा में स्टीवेन्सन को अपने विचारों को साहित्यक लोगों में फैलाने की आवश्यकता थी, जो कार्य उसने अपने सुन्दर निबन्धों के द्वारा कई वर्ष तक किया।

### स्टीवेन्सन के कहानी-कला सम्बन्धी विचार तथा उनका प्रयोग

इस समय इंग्लैण्ड भर में बेट हार्ट (Bret Harte) की कहानियाँ प्रचलित हो रही थी ओर अमेरिका से उसके आने और लन्दन में रहने की पाठकों में बड़ी चर्चा थी। फांस में भी इस समय कहानियों की ही धूम मची हुई थी और मोपसां (Maupassent) के झड़े उडाये जा रहे थे। ऐसे समय में किसी अंग्रेज़ का इन्हीं कहानीकारों की जैसी सुन्दर एवं जोरदार कहानियाँ लेकर समाने आना अपने को तुरन्त लोकप्रिय बनाना था। और हुआ भी ऐसा ही।

स्टीवेन्सन की कहानियों का दि न्यू अरेवियन नाइट्स (The New Arabian Nights) नामक संग्रह १८८२ में प्रकाशित होते हो प्रसिद्ध हो गया, और दि

मेरी मेन (The Merry Men) नामक संग्रह के सामने आने पर तो वह नर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखक समझा जाने लगा। उसकी कहानियाँ कई प्रकार की थी. जैने श्रॉन जैनेट (Thrawn Janet) सनसनी उत्पन्न करनेवाली है. विल आ दि मिल (Will o' the Mill) काव्य की सी नुन्दरता तथा लालित्य ने पिन्निर्ग है. और कुछ कहानियाँ जैसे प्राविडेन्स एन्ड दि गिटार (Providence and the Guitar), विस्मय तथा अनुरूपता एवं समानता को काम में लाकर प्रभाव उत्पन्न करनी है। किन्तु स्टीवेन्सन के लिखने में सब कहानियाँ चाहे वे कैमी भी हो, नाहित्यिक गृणों से चमक जाती हैं, जैसे थ्यान जैनेट में स्काटलैण्ड की ग्रामीण भाषा का प्रयोग, जिनने कहानी में जान डाल दी है ओर उनके सनसनी-उत्पादक अंगों को तीन्न कर दिया है। एक प्रकार से देखा जाय तो ट्रेजर आईलैण्ड (Treasure Island) और किडनैण्ड (Kidnapped) युक्तों की पुस्तकों-जैसी हैं, किन्तु लेखक की जैली ने वह चमत्कार दिखाया है कि वृढ़े लोग भी इन उपन्यामों में नवयुक्कों-जैसी दिलक्सी पाते हैं और फिर से अपने वे दिन स्नरण करते हैं जो लौट नहीं सकते परन्तु इस पुस्तक में वे उनका अनुभव करते हैं।

डाक्टर जेकिल ऐण्ड मिस्टर हाइड (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) में मनोवैज्ञानिक तथा सनसनी-उत्पादक अंग मिले-जुले हैं, जिनके कारण एक तरह से यह उपन्यास वड़ा अच्छा घरघरी पैदा करनेवाला हो गया है, परन्तु ऐसे उपन्यासों की जैसी कोई भी सक्षता उसमें स्टीवेन्सन की गैली ने नहीं रहने दी है, वित्क गैली ने उसे सुन्दर और गम्भीर कर दिया है। यह साहित्य-जमत्कार स्टीवेन्सन की रचनाओं में पहले दिन से था और अन्त तक रहा।

स्टीवेन्सन ने निवन्य, नाटक और कविता से साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया या और पहले दिन से ही सामग्री तथा रौली को एक कलाकार की मांति निश्चित किया था। उसका कहना था कि कला और विशेषकर कहानी-कला, मनुष्यजीवन में एक विशिष्ट उपयोगिता रखती है, किन्तु वह जीवन का सजीव चित्रण नहीं करती और निकसी प्रकार जीवन की वरावरी करती है (जैसा कि हेनरी जेम्स का विचार है), न जीवन की उन्नति में योग देती है (जैसा जार्ज इलियट का सिद्धान्त है)। स्टीवेन्सन का मत था कि कला उसी अवस्था में जीवन की सच्ची सेवा कर सकती है जब वह पूर्णता प्राप्त कर ले। पूर्णता-प्राप्त कला जीवन की वाहरी तथा नित्यप्रति की साधारण वास्तविकता के जाल से मुक्त होने में मनुष्य की सहायक होती है और ऐसे प्रदेश में पहुँचाती है जहाँ आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का राज्य होता

है। स्टीवेन्सन वड़ी गम्भीरता से कहता है कि "प्रौड़ मनुष्य के लिए कहानी-साहित्य का वैसा ही महत्त्व होना चाहिए जैसा वच्चों के लिए खेल का होता है।" "वाहर से मनुष्य का जीवन मिट्टी का मामूली टीला ही क्यों न दिखाई पड़ता हो, किन्तु उस टीले के भीतर जरूर एक स्वर्णमय भवन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आनन्द का जीवन व्यतीत करता है।" स्टीवेन्सन के मत से "मनुष्य के स्वप्नों के उस सुन्दर स्वर्णमय कमरे को सामने लाकर प्रस्तुत करना" ही रोमास का काम है। कहानी-कला के इस सिद्धान्त की स्टीवेन्सन ने कई निवन्धों में व्याख्या की और अपनी रचनाओं में उसका पालन किया। इस सिद्धान्त के अनुसार कहानी-साहित्य में घटना को ही भाव उत्पन्न करने का मुख्य साघन समझना चाहिए, किन्तु प्रत्येक घटना-कम मानवप्रकृति तथा मनुष्यजीवन सम्बन्धी विषयों में केन्द्रित होना चाहिए।

स्टीवेन्सन के रोमांसो मे मानवचरित्र घटना-कम पर प्रभुत्व पाता है, किन्तु घटना-प्रयान होने के कारण कथावस्तु में साहिसक कार्य पर अधिक वल होता है है और भय, दु:ख तथा प्रेम के भावो से कार्यों को उत्तेजना नहीं दी जाती। जव उसके रोमांस और उपन्यास प्रकाशित हुए थे तो कहा जाता था कि वह स्त्रियों को पात्र वनाये बिना ही अपनी कहानियों को रोमांटिक तथा दिलचस्प वनाने की योग्यता रखता है। जव उसने अपने उपन्यासों में स्त्रियों को भी पात्र वनाया तो उन नायिकाओं की वड़ी प्रशसा की जाने लगी जो समाज की वास्तिवक दशा को दर्शाती थी। इस रीति से स्टीवेन्सन ने कहानी-साहित्य में वह परिवर्तन किया जिससे लोगों में रोमांस की रुचि फिर से जीवित हो गयी। उसके उपन्यासों तथा कहानियों का ढंग एवं प्रणाली पहले के लेखकों के ढग और प्रणाली से भिन्न ही नहीं बिन्क बहुत साहिसक है; वर्णन की रीति और शैली,घटनाओं का कम और पात्रों का पराक्रम,सभी कुछ स्काट के समय के उपन्यासों से भिन्न है। स्टीवेन्सन उपन्यासों में वर्णन किये हुए काल तथा स्थान को इतनी अच्छी तरह जानता है कि उसको वास्तिवकता का प्रभाव डालने में कोई कठिनाई नहीं होती और उसके रोमांस भी जीवन के निकट आ जाते है, यहाँ तक कि किल्पत वाते तथ्य का रूप घारण कर लेती है।

स्टीवेन्सन की नैतिक कहानियाँ——डाक्टर जेकिल ऐण्ड मिस्टर हाइड

जव कभी स्टीवेन्सन नैतिक विषय पर उपन्यास या कहानी लिखता था तो उसकी प्रणाली अनोखी होती थी। इस प्रणाली का वड़ा अच्छा अध्ययन डाक्टर जेकिल ऐन्ड मिस्टर हाइड (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) में हो सकता है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी दो भिन्न प्रकृतियाँ है; एक निन्दित तथा दुष्ट और दूसरी मुझीलतायुक्त एवं दयालु। यह व्यक्ति जीवन के अधिकाद नाम में दो भिन्न मनुष्यों के समान समय व्यतीत करता और कार्य करता रहा गहाँ तक कि एक दिन अकस्मात् यह भेद खुल गया और मालूम हो गया कि दोनो एक ही जाति हैं। आयुनिक मनोविज्ञान के विषयों पर जितनी भी कहानिया लिखी गया है उन सबमें यह पुस्तक बड़े महत्त्व की है और इसने विभिन्न देशों के लेखों गो अनुकरण में लाखणिक अर्थ के प्रयोग में बहुत सी कहानियां लिखने की उत्तेजना दी है।

हेनरी जेम्स (Henry James) ने भी ऐसी ही एक अद्भुत तहानी जिली है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जिसका सारा जीवन सामाजिक ही है, जिसका व्यक्तिगत अपना निजी जीवन है ही नहीं। जब लोग उस व्यक्ति से वाहर, औरों के साथ, मिलते हैं तो वह नगर का सबसे अधिक निष्ट और गुरील मनुष्य मालूम होता है, किन्तु जब वे उसका पीछा करके उसके घर मे जाते हैं और उससे अकेले में मिलना चाहते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है ओर एक जोड़े कपड़ों के सिवा वे वहाँ और कुछ नहीं पाते।

कहानी के ये दोनों रूप नैतिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं और मीलिकता तथा उच्च कोटि की विचारशीलता का पता देते हैं। स्टीवेन्सन ने भयानक अथवा बुरे स्वप्नों की जितनी कहानियाँ लिखी हैं वे बहुवा स्वप्न के संसार में मनुष्य की बुद्धि को स्थिगत करके उसके अंतर्ज्ञान को मुक्त करती है और तब उसकी अच्छाई तथा बुराई को सामने लाकर उनका निरूपण करती है। इस प्रणाली तथा इस आशय के पीछे, और कहानियों के विषय के चुनाव में, जो दार्शनिक विचारसार काम करती थी, वह उसके रोमांस सम्बन्धी गम्भीर विचारों से एक-स्वर थी और बहुत कुछ जार्ज मेरिडिथ की विचारवारा से मिळती थी।

स्टीवेन्सन भी मेरिडिथ की भाँति वैज्ञानिक सिद्धान्तों को स्वीकार करता और जीवन तथा संसार को विज्ञान के मतानुसार देखता है। यह विज्ञान के मतानुसार देखता है। यह विज्ञान के मता का इस प्रकार अपने एक निबन्ध में संक्षेप करता है—"विश्व अनन्त आकाश है जिसमें घूमते हुए न मालूम कितने द्वीप विष्यरे पड़े है जो उम परार्थ के लो है जिसे हम 'घनपदार्थ' कहते है"। इस घनपदार्थ के "सानं से जीव-जन्त जलात्र होते हैं" जो एक दूसरे को "बीरते-कान्ते, अपने पेट में भरते और नाव्य करते

रहते हैं," यहाँ तक कि "हमारा घूमता हुआ द्वीप रुविर से सने ऐसे जहाज से अधिक लथ-पथ हो जाता है, जिस पर विद्रोह हुआ हो।" इस भयंकर संग्राम एवं अव-गाहन की "अन्तिम उपज मनुष्य है।" बड़े ही आश्चर्य की बात है कि "मनष्य के मन में हमें 'कर्तव्य' की घारणा मिलती है"--हमें पागल कर देनेवाली घारणा, कि "मनुष्य स्वयं अपने से, अपने पड़ोसी से, और अपने ईश्वर से ऋणवद्ध है।" यही नहीं, परिणामनाद (The Theory of Evolution निकासनाद) जो मन्ष्य को दूसरे जीव-जन्तुओं का नातेदार सिद्ध करता है, हमें यह संकेत भी देता है कि कदाचित् इसी प्रकार का आदर्श और ऐसी ही प्रेरणा सारे जीव-जन्तुओं में भी हो। इस विचारघारा से स्टीवेन्सन परिणाम निकालकर लिखता है—"ईश्वर न करे कि मन्ष्य सद्भाव एवं सूचरित्र से उकता जाय या थक जाय; निष्काम कर्म छोड-कर निराश होकर बैठ रहे; अथवा दु:ख-भरी भाषा में अपने भाग्य को कोसने लगे या शिकायत करने लगे।'' इस परिणाम मे स्टीवेन्सन और जार्ज इलियट की समानता प्रकट होती है और हमें अनात्मवाद और निराशावाद का उत्तर भी मिल जाता है। ं स्टीवेन्सन की रचनाएँ आजा से भरी है और पग-पग पर पाठक की ववाई देती है कि उसका जन्म ऐसे सुन्दर संसार में हुआ जो मनुष्य को अपने आपको कृतकार्य करने के अवसर देता है।

रावर्ट लुई स्टीवेन्सन की मृत्यु (१८९४) के समय अंग्रेजी साहित्य में जो हलचल मची हुई थी उसकी तह में कई प्रभाव काम कर रहे थे। साहित्य के लगभग सभी अंगों के श्रेष्ठ लेखकों की या तो मृत्यु हो चुकी थी या वे मौन होकर अलग वैठ गये थे। क्वीन विक्टोरिया की दोनों जुवलियों के वीच का दश वर्षीय काल, १८८७ से १८९७ तक, नयी-नयी साहित्यिक प्रवृत्तियों की वृद्धि के लिए बहुत शुभ था। साहित्यकारों की छोटी-छोटी मण्डलियाँ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार रचना करतीं और दूसरे लेखकों को चढ़ाती उतारती रहती थीं। नय समालोचक विना रोक-टोक के टेनिसन और ब्राउनिंग के लत्ते लेते थे और आदर्शनाद की हॅसी उड़ाते थे। तीस वर्ष पूर्व का नारा कि कला का हेतु केवल कला है, फिर से उठाया गया था और बहुत-से लेखकों के लिए साहित्य का मुख्य सिद्धान्त हो गया था। उन्हीं लेखकों की प्रशंसा होती थी जो अपनी रचनाओं में सौन्दर्य और केवल सौन्दर्य के पीछे पड़ते थे। "दि येली-बृक" ("The Yellow Book") इन लेखकों की मुखपविका थी, जिससे आस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) और ऑब्रे वीयर्ड्स्ले (Aubrey Beardsley) सम्वन्वित थे। ये लेखक

शैली तथा शब्द-चयन पर सारा वल देते थे और विषय से कुछ मतलब नहीं रखते थे।

रचना की भाषा और शैली तथा बनावट पर इतना जोर देना और विषय को कुछ महत्त्व न देना बहुत लोगों को अग्रेजी परम्परा के निरुद्ध और अवास्तिविक मालूम होता था। जैसे-जैसे शताब्दी का अन्त निकट आता गया लोग दोष निकालने में निपुण होते गये, और क्या गिरजा क्या राज्य, क्या समाजव्यवस्था क्या राजनीति; यहाँ तक कि सारा संसार, विल्क विश्व और स्वय अपना जीवन भी उन्हे दोपों से भरा हुआ दिखाई देता गया। इस मत का प्रचार सैमुएल वटलर (Samuel Butler) के एरिव्हन (Erewhon) नामक रोमास के प्रकाशन से ही प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु इस समय वह बहुत फैल गया। जार्ज गिसिग (George Gissing) के उपन्यासों मे अमीरो तथा गरीवों के बीच के अन्तर पर कड़ी-कड़ी वातें लिखी जाती थी, यहाँ तक कि उसकी दि प्राइवेट पेपर्स आफ हेन्री राईकापट (The Private Papers of Henry Ryecroft) नामक जीवन-कहानी मे भी यह विषय उठाया गया है।

स्टीवेन्सन की मृत्यु के वर्ष में जार्ज मुअर (George Moore) ने एस्थर वार्ट्स (Esther Waters) लिखकर उपन्यास मे वास्तववाद का झंडा फिर से ऊंचा किया। "मार्क रदरफर्ड" (Mark Rutherford) के उपन्यासों में भी दूसरे सैंकड़ों उपन्यासों की भाँति सन्देह और निराज्ञा के गहरे वादल छाये हुए हैं जिनके अँधेरे मे दम घुटने लगता है। जैसे-जैसे ज्ञताब्दी का अन्त निकट आता गया, ऐसे शोक तथा निराज्ञा-भरे उपन्यासों की संख्या बढ़ती गयी और यह जान पड़ने लगा कि तत्कालीन साहित्य ने घ्वंसकारी विचार से नाता जोड़ लिया है अथवा अपने को निराज्ञा और उदासी के प्रचार का साधन बना लिया है। बड़ी सत्या में जो पुस्तके प्रकाशित होती थी उनमें की बहुत सी का तो अग्रेजी परम्परा से कोई सम्बन्ध रहता ही न था और कुछ ऐसी होती थी जिनमे कोई कला-सिद्धान्त ऐसे नही पाये जाते थे जिन्हे ऐतिहासिक कहा जा सकता। कोई ऐसा लेखक दिखाई नही देता था जो उपन्यास अथवा अग्रेजी साहित्य में नवीन तथा प्राचीन की सन्धि कराता या परम्परा को लेकर आगे वढ़ता।

अंग्रेजी साहित्य पर साम्यवाद का प्रभाव

जन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर वीसवी के प्रथम चरण तक लेखक-

मण्डलियों, प्रवृत्तियों, उद्देश्यों, प्रयोगों की भरमार रही। यह साहित्य में साम्य-वाद की पूर्ण विजय का युग था। शिक्षा के प्रसार ने पाठकों की संख्या वहुत वढ़ा दी थी और समाज में पुस्तकों की वड़ी माँग थी। ऐसे समय में शिक्षित लोगों के लिए एक नया व्यवसाय पुस्तकों लिखने का खुल गया, और जैसे समाज में सव लोग पढ़ने में कुछ समय विताने लगे, वैसे ही पुस्तकों लिखने का शिक्षित लोग हौसला रखने लगे। परिणाम यह हुआ कि एक ओर साहित्य की काया पलटने लगी और दूसरी ओर साहित्यकों का सारे मनुष्य-जीवन के प्रति ढंग परिवर्तित होने लगा। साहित्यकला का .संचालन दूसरे ढंग से होने लगा और उसकी सीमा के वन्यन भी शी घ्रता से टूटने लगे।

अग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में पहले भी कभी-कभी ऐसे लेखक हुए थे जिन्होंने साहित्य-कला के नियमों तथा सिद्धान्तों से अलग हटकर, उनका उल्लंघन करके अपने ढंग से पाठकों को प्रभावित करने के लिए पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तकों में सारा वल विषय पर होता था, रचना के नियम तथा प्रणाली को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था । अब इस समय साम्यवाद के प्रभाव और सामयिक आवश्यकता के कारण लोगों ने इसी रीति पर गद्य तथा पद्य, उपन्यास एवं नाटक, सब प्रकार की पूस्तकें लिखनी आरम्भ कर दी थीं और जिसका जैसे जी चाहता था लिख देता था। चित्र-कलाया संगीत की भाँति उन्हें लिखने को महीनों और सालों के अभ्यास की आवय्यकता न थी। मातृभाषा में लिखना था, और ऐसी जनता के लिए लिखना था जो स्वयं साहित्य-कला और प्रणाली के नियमों तथा सिद्धान्तों से अनिभज्ञ थी। समय के परिवर्तन से, और इन कारणों से, साहित्य एवं साहित्यकारों की रचनाएँ समाज के इतिहास की सामग्री होती गयीं, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, अंग्रेज़ी साहित्य की परम्परा से साहित्यिकों की रचनाएँ दूर होती गयीं, यहाँ तक कि कूछ ही काल में इतिहास के सिद्धान्तों के अनुसार रचनाओं और साहित्यकारों का वर्णन कारण और परिणाम दिखाकर पहले की भाँति देना व्यर्थ और असम्भव-सा हो गया।

साम्यवाद के प्रभाव से जहाँ साहित्यिक पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक और शीझता से वही वहाँ उसमें विभिन्नता भी बहुत आयी। उपन्यास पर ये दोनों प्रभाव बहुत जोरों से पड़े। जनता में साहित्य के दूसरे अंगों की अपेक्षा उपन्यास सर्विष्रिय होने के कारण उसकी संख्या खूब ही बढ़ी, किन्तु बहुत कम लेखक या उनके उपन्यास दस-वारह वर्ष से अधिक जीवित रह सके। उपन्यासकारों का यह समूह दो प्रकार

का था—एक वे जो परम्परा-प्राप्त प्रणाली पर लिखते थे, जिनकी संख्या थोड़ी थी और दूसरे वे जो स्वतंत्रता से अपनी रुचि के अनुसार प्रणाली को विपय के साथ परिवर्तित करने पर तैयार रहते थे। इन परिवर्तनशील लेखको मे जो प्रभावशाली हुए और जिनका लोगों ने अनुकरण भी किया, वे उपन्यास-कला और परम्परा दोनों को ही समझते और आदर करते थे और फिर अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते थे। इन उपन्यासकारो ने कथावस्तु की व्यवस्था को वदलकर उपन्यासों में जीवन की ही जैसी आकिस्मक तथा नियमों मे मुक्त घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ लाकर पात्रों का अनुभव कराने की प्रया चलायी थी, जिसका उपन्यास पर वड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर उनकी उन्नि हुई। पाठकों की संख्या इतनी वढ़ गयी थी कि अव उन्हें मनोविज्ञान अथवा आध्या-रिमक विषयों के उपन्यास देना व्यर्थ था, और कथावस्तु मे पेचीदगी भी रोचकता के विरुद्ध होती। इसके अलावा, इस युग में कोई ऐसा प्रधान विषय भी नहीं था जिसमें वहुत लोगों को विलवस्पी होती। वास्तिवक जीवन ही एक ऐसा विषय था जिसमें सबको विलवस्पी थी और उसी विषय को लेकर अर्थपूर्ण उपन्यास लिखे गये।

पहले भी लेखकों ने वास्तविकता को कभी-कभी अपनी प्रणाली की विशेपना वनाया था, किन्तु अब उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होने पर वास्तविकता वह पुरानी वास्तविकता नहीं रही थी। पहले के उपन्यासकार सामाजिक घटनाओं को समाज के वाहर से देखा करते थे और व्यक्ति पर जो उन घटनाओं का प्रभाव पड़ता था उसे व्यौरेवार वर्णन करने में वास्तविकता से काम लिया करते थे। विज्ञान की उन्नति ने अब लोगों की आँखें खोल दी थीं और वे बहुत-से कारण और परिणाम देखने लगे थे; समाज तथा उसकी स्थितियों को अधिक गहराई में प्रवेश करके देखते थे और व्यक्ति-जीवन के अध्ययन में वंशपरम्परा-प्राप्त गुण एव वातावरण तथा आस-पास की वस्तु या स्थिति के प्रभाव का विशेषता से वर्णन करते थे। मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सारे तथ्यों को अर्थपूर्ण समझकर उनका निरीक्षण किया जाता था, और आज के दिन, आज की समस्या, आज की भलाई-बुराई पर अधिक बल दिया जाता था। बहुधा उपन्यासकारी के दृष्टिकोण में और समाचारपत्रों के सम्पादकों के दृष्टिकोण में इस कारण कोई अन्तर न रहता था। जहाँ विगत काल के लेखक अपनी रचनाओं को विचारों की पूर्णता तथा उनकी सत्यता और भाषा एवं शैली की योग्यता व मुन्दरता से चिरजीवी वनाने की दीर्घ चेष्टा

करते थे, इस समय के लेखक कुछ इस फिक्र में रहते जान पड़ते है कि किसी प्रकार उनके इस क्षण के विचार लोगों की वड़ी से वड़ी संख्या तक पहुँच जायँ, फिर चाहे उनकी पुस्तक का दूसरा सस्करण निकलने की नौवत आये या न आये। इस विचारघारा ने थोड़े ही काल में इंग्लैण्ड में पुस्तकों की नदियाँ वहा दीं, जिनमें अधिकांश उपन्यास थे, जो दो ही चार वर्षों के भीतर समुद्र की तह में पहुँच गये।

समकालीन समालोचना ने इस विचारघारा के समर्थन में कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रयोग किया, जो दूसरी कला के थे और वहाँ उनका सदुपयोग होता था। इन सिद्धान्तों में से एक प्रभाववाद (Impressionism) और दूसरा प्रतीकवाद (Symbolism) है, जो उपन्यास की आधुनिक विशेषता के समर्थन के लिए प्रयोग में लाये जाते है। जब लेखक किसी विषय पर सम्पूर्ण सत्य न कहकर उस विषय का केवल वह पक्ष स्पष्टता से वर्णन करता है जो उसे भाता है तो वह लेखक प्रभाववादी (Impressionist) कहलाता है। इसी प्रकार जब लेखक साधारण जीवन की छोटी-छोटी सामान्य वातों में ऐसा रहस्य देखता है, जो दूसरे नहीं देख पाते और जो सकेत के रूप में उसे दिखाई देता है, किन्तु जिसे बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, तो उस रहस्य को वह प्रतीकों (Symbols) द्वारा प्रकट करता है। ऐसे लेखक को प्रतीकवादी (Symbolist) कहा जाता है।

तत्कालीन कहानी-साहित्य की प्रणाली तीन विशेष उद्देश्यों पर वल देने के कारण उत्पन्न हुई; एक विशेपता, जिसे "तत्क्षणता" कह सकते है, वर्तमान अथवा उपस्थित को सबसे अधिक महत्त्व देने से उत्पन्न हुई; दूसरी, जिसे "स्पप्टता" का नाम दिया जाता है, वस्तुओं के एक ही पक्ष पर लिखने के कारण उत्पन्न हुई; और तीसरी वह जो वस्तुओं की आध्यात्मिकता पर वल देने से उत्पन्न हुई और जिसे "अर्थपूर्णता" कहा जाता है। यह प्रणाली साहित्य में वास्तविकता लाने और उसे जीवन के निकट करने की चेप्टा का फल था, जिसने १८९० के उपरान्त लेखकों के दो मुख्य दल बना दिये; एक वह जो अंग्रेजी साहित्य तथा उपन्यास को उसकी परम्परा के अनुसार ही उन्नत करना चाहता था और विगत के सिद्धान्तों और प्रणाली से उसे काट देना नहीं पसन्द करता था, और दूसरा वह जो नये अर्थ में वास्तविकत। का समर्थक था, और विगत को कमाई को व्यर्थ का वोझ समझता था। वे लेखक जो परम्परा को छोड़ना नहीं चाहते थे, बहुवा शताब्दी के पूर्वार्व की प्रणाली तथा परम्परा के वातावरण में पले थे। उनमें से अधिकांश का जन्म १८६० के लगभग

का था और उनकी विनिष्ट-गुण-दर्गक रचनाएँ गताब्दी का अन्त होने से पहले या थोड़े ही वर्षों के वाद प्रकाशित हुई थी।

### हेनरी जेम्स-मनोवैज्ञानिक परिच्छेद

परम्परा को न छोड़कर उपन्यास की उन्नति करनेवालों में सबसे वयोवृद्ध तथा अधिक महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार हेनरी जेम्स (Henry James) हैं जिसका जन्म १८४३ में न्यूयार्क में हुआ था, किन्तु जो इंग्लैण्ड में रहकर तथा यूरोप के सम्पर्क में आकर साहित्य-सेवा करता था। जेम्स ने १८७५ में राडरिक हडसन (Roderick Hudson) नामक अपना प्रयम उपन्यास प्रकाशित किया था। इस उपन्यास में वह अमेरिकानिवासी युवकों तथा युवितयों की उस दशा का वर्णन करता है जो उनकी यूरोपीय सम्यता के सम्पर्क में आने पर होती है। इसी विषय को उसने कई और उपन्यासों में भी लिया है। प्रारम्भिक काल का सबसे अच्छा उपन्यास दि पोट्टेंट आफ ए लेडी (The Portrait of a Lady) है जो १८८१ में प्रकाशित हुआ था। वि ट्टेंजिक म्यूज (१८९०) (The Tragic Muse) में उसने कला के जीवन की तुलना राजनीति तथा बनोपार्जन की सफल स्थित से की है। दूपित सामाजिक वातावरण में एक युवनी को प्रवेश कराने से जो कठिन प्रश्न सामने आते हैं, उनका बड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक निरीक्षण उसने दि आकवर्ड एज (The Awkward Age) में किया है जो १८९८ में प्रकाशित हुआ था।

व्यक्तिगत ऐसी ही कई समस्याओं को लेकर उसने कई उपन्यास लिखे थे जिनमें से दि विग्ज आफ ए डव (The Wings of a Dove), दि गोल्डेन वोल (The Golden Bowl), दि ऐम्बैसेडर्स (The Ambassadors) वहुत प्रसिद्ध हैं और १९०२ से लेकर १९०६ तक के समय में लिखे गयेथे। दि ऐम्बैसेडर्स में, जो जेम्स की प्रौढ़ावस्था की श्रेष्ठ रचना है, उसने फिर एक अमेरिकन युवक की दशा का चित्रण किया है, जो पेरिस के प्रलोभनों में फैंस जाता है और उसके स्वजन "एम्बैसेडर्स" की मॉित उसे मुक्त कराने फांस आते हैं और मामले का निपटारा करते हैं।

जार्ज मेरिडिय और स्टीवेन्सन के साय हेनरी जेम्स उन थोड़े उपन्यासकारों में गिना जाता है जिन्होंने उन्नीसवीं जताब्दी के चतुर्य चरण में अंग्रेज़ी उपन्यास को उसकी उन्नति के शिखर पर पहुँचाया और उसकी प्रणाली को विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार शोधा। जेम्स यूरोपीय साहित्य की प्रगति को भी खूव अच्छी तरह समझता था और कभी-कभी साहित्यकला के सिद्धान्तों पर वड़े दार्शनिक निवन्व लिखता था, जो आज भी आदर से पढ़े जाते हैं। उपन्यास लिखने के लिए जेम्स समाज के उस स्तर के लोगों के जीवन से सामग्री लेता है जिनकी मनोवृत्तियाँ वड़ी तीव्र होती है, और अपनी प्रणाली के अनुसार उन्हें अपनी सूक्ष्म परीक्षा में लाकर वैज्ञानिक तथ्यों को दर्शाता है। इस प्रणाली के कारण जेम्स के वहत-से उपन्यासों में दौड़-घुप या काम-काज वहुत कम है, किन्तु कथावस्तु कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि उपन्यास के समाप्त होते-होते सारी परिस्थितियाँ किसी ऐसी घटना में सिमट आती है, जो मनोवैज्ञानिक समस्या को पाठक के सामने नाटक की रीति से सजीव तथा साकार कर देती है। हेनरी जेम्स की ऐसी रीतियाँ इतनी गढ हैं कि सावारण पाठक उन्हें समझ नहीं पाते। उसके उपन्यासो के विषय भी गढ होते हैं। जीवन सम्बन्धी कोई कलात्मक प्रश्न या कोई व्यक्तिगत समस्या, जो समाज के वातावरण और व्यक्ति के चरित्र की असंगति के कारण उत्पन्न हो, जेम्स के लिए वड़ा अच्छा विपय होती है और वह प्रवन का सावधानी से पाठक के सामने सूध्म निरीक्षण करता है। मेरिडिथ का भी यही ढंग है और दोनों की शैली भी विषय के अनुरूप होने के कारण सामान्य पाठकों के लिए कठिन है। यही कारण है कि जेम्स की पुस्तके लोकप्रिय नहीं हुईं और आज भी बहुत थोड़े लोग उन्हें पढ़ते हैं। साहित्य-कला तथा कहानी-कला पर उसने जो रचनाएँ प्रकाशित कीं वे लेखकों के लिए वड़े महत्त्व की हैं और अपने पाठकों को कला के सिद्धान्त सिखाती हैं।

यद्यपि कहानी-साहित्य में मिसेज हम्फी वार्ड (Mrs Humphry Ward), जेम्स मैथ्यू वैरी (James Mathew Barrie), रडयार्ड किपिलंग (Rudyard Kipling और मारिस ह्यू लेट (Maurice Hewlett) ने रोमांस और वास्त-विकता को परस्पर मिलाकर वड़ी सुन्दर रचनाएँ की थीं, किन्तु उपन्यास के विकास में उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इन लेखकों ने छोटी-कहानी और नाटक या कहानी-काव्य पर अधिक ध्यान दिया और वहुत थोड़े उपन्यास लिखे। मिसेज वार्ड ने मेरिडिय और जेम्स की रचनाओं के साथ-साथ सामान्य जीवन की समस्याओं पर उपन्यास प्रकाशित करके कुछ ख्याति पायी थी, किन्तु समय के साथ-साथ उसके उपन्यास पुराने-से हो गये और अव कम पढ़े जाते हैं।

वहुत-सी सामयिक समस्याएँ इन उपन्यासों में उठायी गयी थीं जो विज्ञान और घर्म के परस्पर संघर्ष की थीं या व्यवसायों के आर्थिक झगड़ों से सम्बन्ध रखती थीं और समय पाकर हल होती गयीं। इस काल के उपन्यासकारों में सबसे अधिक स्थाति उनको मिली जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे। ऐसे लेखकों में आर्नाल्ड बेनेट (Arnold Bennett), हर्बर्ट जार्ज वेल्स (Herbert George Wells) और जान गैल्सवर्दी (John Galsworthy) के समाज-समालोचना के उपन्यास विशेष महत्त्व के हैं। इनके उपन्यासों में वह परिवर्तन भी देखा जाता है जो इस युग के श्रेष्ठ लेखकों ने विज्ञान के प्रभाव में आकर साहित्य में किया था और जिसने उपन्यास की प्रणाली को भी प्रभावित किया था।

उपन्यास की कथावस्तु अधिक गठी हुई और प्रसंगों से मुक्त हो गयी है, यदि सर्जनात्मक अंशों का अभाव होने लगा है तो कलात्मक अंशों की वृद्धि हो गयी है, और अब उपन्यासों के पात्र उसी संसार में अपना जीवन विताते तथा भाग्य आजमाते हैं जिसके निर्माण में उन्होंने भाग लिया है। उपन्यासकार अब विना संकोच अथवा डर के सामाजिक तथ्यों को सामने लाता है और उनका सच्चा चित्र देता है। आडम्बर तथा बनावट के दिन वीत चुके हैं; उपन्यास में विज्ञान की भाँति सत्य को और समाज के रोगों को बाहर से वैद्य की तरह देखना आरम्भ हो गया है।

#### आर्नाल्ड बेनेट

अार्नाल्ड वेनेट (Arnold Bennett) का जन्म १८६७ में हैन्ली के निकट हुआ था, जो उन पाँच कसबों में से एक कसवा है जहाँ के लोगों के हाल पर उसने आगे चलकर उपन्यास लिखे। पाँच कसबों का यह क्षेत्र संसार से निराला है, यहाँ के लोगों की भापा और जीवन-प्रणाली अनोखी है और यहाँ के व्यवसायी जीवन की समस्याएँ भी दूसरे क्षेत्रों की समस्याओं से बहुत कुछ अलग हैं। यह वेनेट का सौभाग्य समझना चाहिए कि उसका लड़कपन एवं युवावस्था इंग्लैण्ड के उस दिलचस्प प्रदेश में व्यतीत हुई, जहाँ उपन्यासकार के काम की सामग्री भरी पड़ी है। इधर-उधर बहुत तरह के काम करने के उपरान्त और अपनी लेखनी को खूव अम्यास करा चुकने के वाद उसने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया। इससे पहले उसने फांस में भी कई वर्ष व्यतीत किये थे और वास्तववाद के साहित्य का वहाँ अध्ययन किया था। उसने इंग्लैण्ड के व्यवसायी जीवन को भी अच्छी तरह देखा और समझा था। जिन पाँच कसबों वाले क्षेत्र में उसका लड़कपन वीता था वहाँ के निवासियों की सीमित दुनिया तथा उनका वँवा-टँका जीवन भी उसने देखा था।

अपने दि ओल्ड वाइच्ज टेल (The Old Wives' Tale) और क्लेहैंगर (Clayhanger) में उसने इसी क्षेत्र के व्यवसायियों को पात्र वनाया और उनके स्वाभाविक साहस तथा अन्वेषण की धुन को दर्शाया। वास्तविकता और रोमांस को मिलाकर उसने अपने उपन्यास लिखे और प्रत्येक उपन्यास में अलग-अलग व्यक्तियों मे ये प्रवृत्तियाँ दिखाकर कथावस्तु को तैयार किया। दृश्यों का भी वड़ा सुन्दर वर्णन किया, और यह सव कुछ करके उसने दिखाने की चेण्टा की कि दोनों प्रवृत्तियाँ स्वभाव तथा व्यक्ति के झुकाव एवं रुचि के अधीन होती है।

आर्नाल्ड वेनेट की समाज सम्बन्धी समालोचना का कोई अलग उद्देश्य नहीं बिल्क वह मुख्य उद्देश्य के साथ घुली-मिली होती है। ठीक अवसर मिलने पर वह सुयोग्य पात्रों के मुख से वे बाते कहलाता है जिनमें अनात्मवाद, पाखण्ड, रुढ़ियों तथा लौकिकता की निन्दा होती है। सब प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी आडम्बरों से उसे घृणा है और वह शिक्षा के दोष क्षमा नहीं करता। वड़ी निर्दयता से उन सब वातों को नष्ट कर देना चाहता है जो शिक्षा को खराव करती है। क्या घर के भीतर की, क्या समाज की, सभी सम्यता उसे खोखली दिखाई पड़ती है और वह उसकी दुर्गति का इस प्रकार चित्रण करता है कि पाठक तुरन्त उससे सहमत हो जाता है और वे सुघार स्वीकार कर लेता है जो वह इतिहासकार की भाँति प्रस्तुत करता है। वेनेट मे साधारण सुघारक का जैसा उत्तेजन नहीं है, बिल्क ऐसी साबधानी है जो दोपों को ठडे दिल से एक वैद्य की आँख से देखकर चिकित्सा करना चाहती है।

## हर्वर्ट जार्ज वेल्स

शिक्षा तथा सभ्यता के दोप दिखाने में बेनेट इस युग के दूसरे उपन्यासकारों के साथ है। ऐसे लेखकों का मार्गदर्शक तथा विज्ञान की दृष्टि से चीजों को देखने-वाला साहित्यकार हर्बर्ट जार्ज बेल्स (Herbert George Wells) है, जिसका जन्म १८६६ में हुआ था और जो रायल कालेज आफ साइन्स (Royal College of Science) में शिक्षा प्राप्त करके समाजशास्त्र के विषयों के अध्ययन तथा अन्वेषण की धुन में लगा रहता था। जिस समय उसका स्वास्थ्य विगड़ा और उसके वैज्ञानिक कार्यों में विघ्न पड़ा तो वह कुछ दिनों विज्ञान की काल्पनिक उन्नति की सामग्री को लेकर कहानियाँ तथा उपन्यास लिखने लगा और 'दि टाइम मेशीन' 'दि वार आफ़ दि वर्ल्ड्स' (The War of the Worlds) नामक पुस्तकें १९०५ से प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया। उसका प्रथम उपन्यास, जिसका नाम 'किप्स' (Kipps) है, १९०५ में प्रकाशित हुआ था, जिसके उपरान्त विभिन्न विपयों पर वह वीस-वाईस वर्षों तक वरावर उपन्यास लिखता रहा। उसने इन उपन्यासों में कई गूढ़ समस्याएँ उठायी हैं जिन्हें हल करने में समाज के सारे विचारशील लोग दिलचस्पी ले रहे थे—जैसे वर्गों के परस्पर संघर्ष, एक वर्ग से दूसरे में प्रवेश पाने की कठिनाइयाँ, स्त्रियों की शिक्षा तथा उनके जीवन की कठिनाइयाँ, प्रेम एवं विवाह सम्बन्धी प्रश्न, आवेग तथा व्यवसाय का जीवन से सम्बन्ध और उत्कंठा के वश में कार्य करने का मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव। ये प्रश्न 'टोनो वंगे', "ऐन विरानिका", "मिस्टर पाँलीं", "दि न्यू मैकियवेली", "दि पैशेनेट फ़ेंड्स" आदि उपन्यासों में लिये गये हैं और उनके उत्तर त्याग अथवा धार्मिक दुहाइयों के ऊपर निर्भर नहीं किये गये हैं, विल्क वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर समाजशास्त्र के निश्चित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं। इस चेप्टा में वेल्स विल्कुल आधुनिक वैज्ञानिक युग का लेखक है, जो दूर के आनेवाले भविष्य पर ऑखें जमाये हुए है।

विगत और भविष्य के दृष्टिकोण का एक वड़ा साबारण अन्तर यह है कि मनुष्य पहले संसार का ज्ञान इतिहास को चित्र के पीछे का दृश्य वनाकर प्राप्त करने को ठीक रास्ता समझता था। हवंर्ट स्पेन्सर तथा डारविन के युग के वाद से मनुष्य और संसार के चित्र के पीछे का दृश्य जीवशास्त्र एवं समाजशास्त्र को समझा जाने लगा। इस कारण एच० जी० वेल्स ने अपने उपन्यासों में डारविन के पिरणामवाद (विकासवाद) के सिद्धान्तों को सामान्य जीवन तथा साबारण मनुष्यों के विचारों एवं मन्सूवों में और उनकी प्रेरणाओं में दिखाने की चेप्टा की। वह मनुष्य-जीवन को "जन्मों का अनुक्रम" और मनुष्य-जाति को "एक घारा, जिसका प्रवाह हमारे अन्दर से होता रहता है" समझता है। इस जगत-सम्बन्धी विचार के साथ वेल्स प्रत्येक मनुष्य के स्वयं अनुभव के वारे में भी विचार रखता है, और इसी कारण उसने समाजशास्त्र के विवरणों के निवन्धों के अलावा उपन्यास लिखे, जिनमें व्यक्ति से ही मतलव होता है, मनुष्य-जाति से नहीं। वह मनुष्य की वृद्धि तथा उसके आत्म-त्याग में भी विश्वास रखता है, और मनुष्य के चारों ओर के संसार को भी विशेष महत्त्व देता है। तत्कालीन समाज को वह अंधकारमय समझता है, किन्तु यह विश्वास रखता है कि पदार्थविज्ञान तथा अर्थशास्त्र के उचित प्रयोग से मनुष्य

अपनी दुनिया को अपना उन्नत जीवन व्यतीत करने के योग्य स्थान बना लेगा।

#### जॉन गैल्सवर्दी

एच० जी० वेल्स की इस आशावादी विचारवारा की ठीक उलटी विचार-घारा जॉन गैल्सवर्दी (John Galsworthy) की थी, जो मानव-सम्यता को आर्नाल्ड वेनेट के समान बोखे की टट्टी समझता था। गैल्सवर्दी का जन्म सन् १८६७ में हुआ था। हैरो के स्कूल तथा आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह १८९० में वैरिस्टर हो गया था, किन्तु पेशे से अरुचि होने के कारण वकालत नहीं की और अपना समय भ्रमण करके देश-देशान्तर के देखने में व्यतीत करता रहा। साहित्य से उसे विशेष रुचि थी, और प्रारम्भ से ही वह लिखने का अभ्यास भी करता था, किन्तु जब उसकी प्रथम रचना प्रकाशित हुई तो वह तीस वर्ष का हो चुका था। वह पहली रचना जिस पर उसका नाम था, १९०४ में प्रकाशित हुई थी जब कि वह सैतीस वर्ष का था।

१९०६ में जब दि मैन आफ प्रापर्टी (The Man of Property) प्रकाशित हुआ, तो तूरन्त वह प्रसिद्ध हो गया और उसका उपन्यास लोकप्रिय हो गया। इस उपन्यास में भाग्यशाली मध्य श्रेणी के लोगों की कहानी है, जिनके हृदय और जिनके न्याय तथा अच्छे और वुरे का विवेचन, सब सम्पत्ति और प्रभुत्व अथवा मिलकियत के ऊपर आवारित रहता था। इस उपन्यास में हमारा परिचय उस परिवार से होता है जो अंग्रेजी के कहानी-साहित्य में प्रख्यात है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति उस मिश्रित रचना में एक नमुना है, जिसे तत्कालीन युग में धनिक मध्य वर्ग के नाम से समाज में विशिष्ट किया जाता था। गैल्सवर्दी ने वड़ी सूझ-वृझ से उसका मूक्ष्म-निरीक्षण समाज-चेतन होकर किया है। अपने दूसरे और तीसरे उपन्यासो में इसी प्रकार से उसने रईसों की वर्गचेतना को उनके घन और सम्पत्ति पर आवारित दिखाया, फिर 'फैर्टानटी' (Fraternity) नामक उपन्यास मे उन सीमाओं के उल्लंघन की कठिनाइयों को दिखाया जो एक वर्ग को दूसरे से अलग रखती है और जिन्हें तोड़ने में मनुष्य असफल रहता है। समाज-व्यवस्था में गैल्सवर्दी विभिन्न वर्गों के भेद को प्रवान तत्त्व समझता है, और अपने उपन्यासों में वड़ी साववानी के साय प्रत्येक वर्ग का उसके व्यक्ति-समृह पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे दर्शाता और विभिन्न वर्गों के परस्पर संवर्ष तथा द्वेषभाव को दिखाता है।

सारे अंग्रेज़ी कहानी-साहित्य में सामाजिक वर्ग-विभाजन का वड़ा महत्त्व रहा है। रोमांसों और प्राचीन कहानियों में पात्रों को निम्न श्रेणी से उनकी उत्पत्ति एवं विवाह-सम्बन्ध के कारण उठाकर उच्च श्रेणी में रख दिया जाता था और इस प्रकार वहतों का भाग्य वदल जाता था। 'पैमिला' के प्रकाशन के समय से उपन्यासकार व्यक्तिगत गुणों को वहघा वर्गीय सीमा से वाहर निकालने की चेप्टा करते आये थे। किन्तु गैल्सवर्दी वर्ग-विभाजन को पहले के उपन्यासकारों से कहीं अधिक महत्त्व देता है और वैज्ञानिक की भाँति उसका निरीक्षण करता है। जीवन के प्रतिफल तथा असुविधाएँ, पारितोषिक एवं दण्ड समाज-व्यवस्था के भेदों के अनुसार दिये जाते हैं। गैल्सवर्दी के उपन्यासों में कलंक तथा बदनामी की स्थित इस वर्गीय विभाजन की चेतना से उत्पन्न होती है, जिसे उपन्यासकार वहवा चरित्र की कसौटी वनाकर कथावस्तू को चलाता है। जो कोई अपने वर्ग की सीमा का ज्लंघन करके उसके वाहर निकलने की चेप्टा करता है, चाहे वह सफल हो या न हो, उसके सिर पर सदा निर्यकता का शाप पड़ता है, जिसके परिणाम को वह कभी रोक नहीं सकता। इन सब बातों के दर्शाने में गैल्सवर्दी वड़ी सुन्दर रीति से वास्तविकता से काम लेता है और छोटी-छोटी नाजुक वातों से वड़े महत्त्व के प्रभाव डालता है। एक उपन्यास में वह एक धनाड्य महानुभाव के भाईचारा स्थापित करने के सारे प्रयत्न को अकस्मात् लहसुन की वास सुंघाकर निष्फल कर देता है और उनकी दया केवल चन्दा देकर रह जाती है। एक मनुष्य इन मामलों में दूसरों से कितना भिन्न होता है, और हो सकता है वह खूव जानता है; और अपने पाठकों को वह अनुभव कराता है कि ये तुच्छ वातें भी एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कितना भेद डालती है, जिसमें किसी का भी दोष नहीं होता। इन नफ़ासतों में गैल्सवर्दी की स्वाभाविक तीव्र चेतना दिखाई देती है, जो लारेन्स स्टर्न की याद दिलाती और मनुष्य की निर्वलता का प्रदर्शन करती है। उसकी समझ में समाज एक दलदल के समान है, जिसमें व्यक्ति-जीवन उसी प्रकार घँस जाता है, जैसे प्राचीन काल के विशालकाय जन्तु घरती की करैल चिकनी मिट्टी में वैसकर लुप्त हो गये। गैल्सवर्दी निराशावादी है, किन्तु उसके निराशावाद का आधुनिक विज्ञान पूरा साथ देता है और उसे इस परिवर्तनकील संसार में सिद्धान्तों की ऐसी दृढ़ शिला पर स्थान देता है, जिसे साम्यवाद हिला भी नहीं सकता।

साहित्य के दूसरे अंगों की भाँति उपन्यास पर भी इस युग के सैकड़ों नये प्रयोग हुए, जिनके फलस्वरूप सैकड़ों नयी प्रणाली के उपन्यास लिखे गये। इस नवीनता ने युग को उपन्यासकारों की जगह उपन्यासों का युग वना दिया, और उपन्यासों की भीड़-भाड़ में उस श्रेप्ठता को देख सकना किठन हो गया जो जीवित रहकर अपने प्रभाव से भविष्य के उपन्यास को श्रेष्ठता देगी। ऐसी दशा में उपन्यास के इतिहास को आगे वढ़ाना मानो जंगल के अन्दर से जंगल को देखने की चेप्टा करना है। जव हम किसी पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी को देखना चाहते है तो पहाड़ से कुछ दूर हटकर देखते है। जिस प्रकार वृक्षों से जंगल छिप जाता है उसी तरह निकट से देखने पर पहाड़ अस्तव्यस्त चट्टानों का ढेर जान पड़ता है। इतिहास के तथ्यों तथा घटनाओं के ठीक अर्थ समझने के लिए ऐसी दूरी की आवश्य-कता होती है जहाँ से उनके दूरस्थ सम्बन्धों के सहित उन्हें देखा जा सके। यही हाल उपन्यास के इतिहास का भी है। कुछ काल व्यतीत होने पर ही हम युग की उन श्रेप्ठताओं को समझ सकेंगे, जो भविष्य के उपन्यास का रूप निर्णीत करेगी और जीवित रहेंगी।